

|  | - |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | • |
|  | • |
|  |   |
|  |   |
|  | • |
|  |   |

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## 

ह्यां व हात्रासास से ह यो सार का स्वास्त्रास

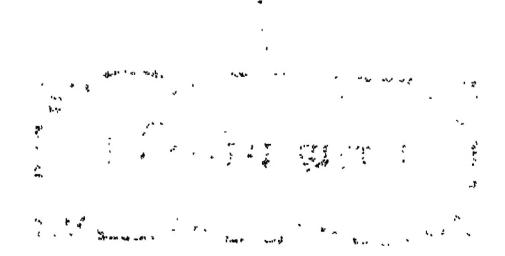

शामानात भागत्। वस्वह



# दिगम्बर जैन सिद्धांत दर्पगा

- यानी-

प्रौ० हीरालाल जी के आदापों का निराकरण [दिनीय अंश

जेखक---

विविध दिगम्बर जैन विद्वान्

सम्गदक---

श्रीमान पिएडत रामप्रसाद जी शास्त्री बम्बई

प्रकाशक-

# दिगम्बर जैन पंचायत बम्बई

( जुइ।रुमल मृलचन्द, स्वरूपचन्द हुकमचन्द द्वारा )

प्रथम बार ५००

त्रीर सं० २४७१ १२ दिसम्बर सन १६४४

मृत्य म्बाध्याय

### **%** विषय-सूची %

| संस्या   | विषय                             | लेखक                                     | प्रब           |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| १        | प्रस्तावना                       | पं० रामप्रसाद जी                         | क              |
| Ŧ.       | मेरे भी दो चार शब्द              | पं <b>० श्रां</b> जित <b>कुमार</b> जी    | <b>छ</b>       |
| રૂ       | वक्तव्य                          | सेठ सुन्दरताल जी                         | ₩.             |
| ×        | त्रावेदन                         | लाँ० निरंजनलाल जी                        | ञ              |
| ¥        | प्राक्कथन                        | पं० उल्फतराय जी भिगड                     | थ              |
| Ę        | स्तिनय निवेदन                    | पं० उल्फतराय जी रोहनक                    | द              |
| <b>U</b> | कुछ ज्ञातव्य बाते                | उद्भृत                                   | न              |
| =        | त्रमुख सम्मातयां                 | पुड्य आ० शांतिसागर जी आदि                | क              |
|          | प्रोप                            | क्रमर जी के लेख                          |                |
| ق ۔      | जैंन इतिहासका एक विलुध           | र अध्याय (भू                             | मका) १         |
| १०       | शिवभूति और शिवाये                |                                          | ४२             |
| १ १      |                                  | वर सम्प्रदायोंके शासनों में कोई मालिक से | दिहे ? १=      |
|          | ( प्रौफेसर सा०                   | के अध्नेषों का निराकर्ग )                |                |
| कमसंख्या |                                  | लेखक नाम                                 | पृष            |
| १        | श्रीमान                          | पं० रामप्रमाद जी                         | 8              |
| <b>5</b> | श्रीमान पं० दर्बारीलाल जी कोटिया |                                          | ६१             |
| <b>३</b> | श्रीमान ५० द्रबारीलाल जी कोटिया  |                                          | ७३             |
| ४        |                                  | पं <sup>रा</sup> मप्रसाद जी              | <del>⊏</del> ३ |
| ¥        | श्रीमान                          | पंफियर दीराबाल जी                        | द्ध            |
| ६        | श्रीमान                          | पं० रम रसाद जी                           | 3=             |
| <b>U</b> |                                  | पं० परमानन्द् जी                         | X.3            |
| =        |                                  | पूज्य आचार्य कुन्धुसागर जी               | 33             |
| 3        | श्रीमान                          | पं० पन्नालाल जो मोनी                     | १४६            |
| १०       | श्रीमान                          | पं० ऋजित्कुमार जी                        | २१४            |
| 45       | <del>-</del> 1                   | अल्लक सूरिसिंह जी                        | २४८            |
| १२       | श्रीमान                          | ५० भम्भनलाल जी                           | ३०३            |

प्रत्थ के सम्पादक श्रीमान पं० रामप्रसाद जी शास्त्री बम्बई के बहुत अम्बस्थ हो जानेक कारण लेखों का कम यथोचित न बन सका अतः लेखक महानुभाव इस कमको किसी और दृष्टि से न अबलोकन करें।

भूल — २४६ में २४२ तक पृष्ठ संख्या के स्थान पर २४३ से २४६ तक की पृष्ठ संख्या भूल में दुवारा छप गई है। पृष्ठ ३२० पर दूसरे कालम की अन्तिम पंक्तिमें ''पु'ल्लिगेनेंव" शब्दक पहले 'द्रव्यतः' शब्द रह गया है। पाठक महानुभाव सुधार करपढें।



श्रीमान श्रेफेसर हीरालाल जी साहिब एम० ए०, एल-एल० बी० ने दी टैंक्ट पुस्तक और एक पत्रक प्रकाशिन किया है। दो पुस्तकों में से प्रथम पुस्तक 'शिवमृति और शिवाये'। जिसका प्रतिवाद मे ने हिन्दा जैनवीधक शोलापुर पत्र में प्रशाशित कराया। परन्तु उस का प्रतिबाद प्रोफंसर हीरा-लाल जी ने जैनवीधक के उक्त से आगे के श्रङ्क में किया। अनन्तर उसका प्रतिवाद मैंने जैनवीधकके दो अङ्कों में किया। जिसका कि प्रतिवाद आजतक किर कोई भी आपने किया नहीं है। दूखरी पुस्तक 'जैनधर्म का एक विलुत ऋध्याय' है। उसके बहुत कुछ अंशों का प्रतिवादन श्रीमान पं दरबारीलाल जी कोटिया न्यायतीर्थ सरसावा ने श्रनेबान्त पत्र में प्रकाशित कराया है। ये दोनों प्रतिवाद तथा पं० परमानन्द जी शास्त्री द्वारा 'शिवभूति श्रीर शिवाये' पुस्तक का प्रतिवाद स्वरूप लेख जो कि अनेकांत में प्रकाशित हुआ है; ये सभी लेख प्रोफेसर हीरा-लाल जी की इन दोनों पुम्तकों के साथ 'दिगम्बर जैन सिद्धांत दर्भेगा' इस ट्रेंबट पुम्तक में मुद्रित हैं।

तथा दूमरी पुस्तक के अवशिष्ट अंश का अति-बाद मैंने ही किया है जो कि मेरे ट्रैक्ट के साथ पूर्व में ही इस प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रित है।

तीसरा पत्रक—'क्या दिगम्बर श्रोर रवेताम्बर सम्प्रदाय के शासनों में कोई मालिक मेद हैं ?' जो प्रोफेसर साठव ने प्रकाशित कराकर श्राखल भारत—वर्णिय प्राच्य सम्मेलन सिमिति बनारस में मुनाकर निर्णियार्थ रक्का है। उसी के प्रतिवाद स्वरूप यह ट्रैक्ट पुम्तक है। श्रापकी जो पुस्तकें जिनका कि प्रतिवाद जेनबोधक श्रोर श्रमेकान्त में हो चुका है तथा दूसरी पुस्तक के कुछ श्रंश का प्रतिवाद मेरे ट्रैक्ट के साथ पूर्व में है। ये दोनों पुस्तकें केवल श्री प्रोफेसर हीरालाल जी साहब के मनोनीत इति-हासाभास कल्पना के विषय हैं। इस लिये श्री वम्बई दिगम्बर जैन समाज की हाए में ये दोनों पुस्तकें इतनी नहीं खटकी जितना कि यह (क्या दि० श्रीर रवेताम्बर शासनों में कोई मौलिक भेद हैं?) पत्र का खटका है।

कारण कि इसका लिखान ऐसे ढङ्ग का है कि विना विशेष विचार के 'श्री षट्खण्डागम का विषय सामान्य दृष्टि में दिगम्बर जैन सिद्धान्त के मुख्य विषयों से विषरीत सा प्रतीत होने लगता है। दूसरे श्री कुन्दकुन्द स्वामी सरीखे प्रधान आचार्यों द्वारा प्रतिपादित मुख्य दिगम्बर जैन सिद्धान्त के विषयों को इन्हीं आचार्यों की कृति बतलाकर इन्हीं आचार्यों द्वारा मिलाया हुआ पीछे का अर्वाचीन प्रतीत कराता है। तथा इन्हीं श्री कुंदकुन्द आदि प्राचीन प्रामा-णिक आचार्यों को गुणस्थान व्यवस्था और कमं-सि-द्वांत व्यवस्था की अर्नाभक्षता और पद्मपात की भी प्रतीति कराता है।

इस लिये इस पत्रक का विषय दिगम्बर जैन धर्म के सिद्धांतों के लिये और प्राचीन आचार्यों के कथन के लिये पूरा खतरनाक (भयंकर) है। यह बात बम्बई दिगम्बर जैन समाज की हाष्ट्र में बहुत खटकी।

इसी पर से इस समाज ने विचार किया कि
यदि इस पत्रक का प्रतिवाद समाज के विद्वानों द्वारा
नहीं कराकर प्रकाशित किया गया तो यह पत्रक
भविष्य में बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि
समाजमें हमेशा आगामी विशेषक्क रहेंगे ही। इसका
निर्णय क्या ? बस इसी विषयको लदयमें रखकर उस
पत्रक के प्रतिवाद के लिये उस पत्रक की नक्लें अपने
निवेदन पत्रों के साथ मुद्रित कराई और समाज के
सभी विद्वानों और उचित सज्जनों के पास भेजीं।
सभी से प्रतिवाद तथा पत्रक के विषद्ध में सम्मतियां
मगाई।

उस सपत्र पत्रक की नकल पहुंचते ही सद्ध में श्रद्धालु विद्धानों और पंचार्यातयों तथा संज्ञनों द्वारा प्रतिवाद और तद्विपयक सम्मतियां धड़ाधड़ आने लगीं। उनमें से सर्वप्रथम सम्मति श्रीमान पण्डित लालराम जी शास्त्री मैनपुरी और श्रीमान पण्डित श्रीलाल जी शास्त्री अलीगढ़की सम्मति अनेक विद्वानों की सम्मति के साथ आई। ट्रेक्टों में प्रथम

देक्ट श्रीमान पं० अजितकुमार जी शाकी मुलतान का आया। वह प्रीप्म ऋतु को विकट गर्मीमें बड़े ही परिश्रम से लिखा गया है। जो कि युक्तियुक्त स्व-आगम तथा परआगम की प्रधानता लिये अपने ध्मेय का साधक है। दूसरा ट्रेक्ट श्रीमान न्यायालं-कार पं० मक्खनलाल जी शास्त्री मोरेना का प्राप्त हुआ। जो कि मोरेना के विद्वानों की सम्मति-सम्मत विशालकाय आगम और युक्तियुक्त है। जिस का कि प्रकाशन छोटे साइज में समुदाय रूप ट्रेक्ट सम्मति पुस्तक से अलग हुआ है।

श्रमन्तर श्रीमान न्यायाचाये पृत्य गरोशप्रसाद जी वर्णी के तत्वावधान में सागर के प्रधान विद्वानी का लिखा हुआ ट्रेक्ट आया। इसो तरह कम स न्यायाचाये श्रीमान पांगडत माणिकचन्द जी सहारन पुर, श्रीमती विदुपी चन्द्राबाई जी स्थारा, श्रीमान वृज्य श्री १०= मुान वीरसागर जी महाराज श्रीर पुज्य श्री १०= आदिसागर जी मुनिराज की सम्मति सम्मत उड़ोंन, श्रीमान पृष्य ब्रह्मचारी मुन्दरलाल जी केंग्राना, न्यायज्योतिष विद्वान श्री पण्डित नेमिचन्द्र जी आरा, श्री पण्डित शिखरचन्द्र जी शास्त्री ईसरी, श्री न्यायताथे परिंडत सुमरचन्द जी बी० ए०, एत-एल० बी० सित्रनी श्री १०४ भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति जी वृदी, श्री परिष्ठत राजधरलाल जी व्याकरणाचार पर्वारा, उदामीन श्री प्यारेलाल जी इंदीर, पण्डित श्री इन्द्रलाल जी शास्त्री जयपुर, न्यायतीय पं० वर्जावेधर जी शास्त्री इन्दौर, श्री परिडत शान्तिराज जी शास्त्री नागपुर के छोटे छोटे ट्रैक्ट आये तथा और भी कुड़ हुँ कट श्री पृज्य मुनियों सम्मत तथा पूज्य श्रायिकाश्रों सम्मत श्रन्य श्रद्धालु श्रावकों के लिग्व हुए श्राये हैं, जो कि अपनी अपनी बुद्धि और परिश्रम अनुगत प्रकृत विषय के माधक हैं।

विशालकाय ट्रैक्टों में श्रीमान पूज्य श्री १०० श्राचार्य कुन्धुसागर जी महाराज वा ट्रेंबट श्रपने मुख्य विषय को लिये हुए हिन्दू शास्त्र, ईसा मन्थ, मुसलमान पुस्तकों के उद्धरणों में दिगम्बर् जैनधर्म की मुख्य प्राचीनता का समथेक है। दूसरा श्रीमान पूज्य श्री १०४ क्षुल्लक सूर्सिंह जी महाराज का श्रा-गम और युक्तियों से भरपूर अपने उद्देश की सिद्धि को लिये हुये है। नीसरा पंडिनों में तकतीथे पं भाग्मनलाल जी शास्त्री भिंड का ट्रेक्ट है जिसमें आगम आर युक्ति को लिये वैद्यक शास्त्रों के अनुसार नपुं नकां जग की भेद-प्रभेद साहित सत्ता का अन्छी तरः स समर्थन किया गया है। चौथा ट्रेंक्ट लेख परिंडन पत्रालाल जी सोनी शास्त्री व्यावर का है। इसमें आगम प्रमाण इनने प्राचुर्य में हैं कि जिनना किसी भी बड़े हैं कर में नहीं हैं। नथा युक्ति और परशास्त्रों के ह्वाने से अपने ध्येय से परिष्ठ है। यह इनकी अर्तिकलप्ट रुग्ण अवस्था का लिखा हुआ परम परिश्रम साध्य कार्य है जो कि धम की सच्ची लागनी का द्यातक है।

इस प्रकार श्री साधु, साध्यी, त्यागी, विद्वान, विद्वानी तथा श्रु जा महानुभावों के जो है कर लेख श्राये हैं वे सभी निर्राभमान पृत्ति से विद्वतापूर्ण हैं। जो कि अपने धमें बन्धु वर्ग के स्थितिकरण अंग के साधक हैं। उन सबका मैं हदय से स्वागत करता हैं तथा यहां की सभाज भी बड़े उदार भाव से उन का स्वागत करती है। इन हैं कटों के सिवाय साधु तथा तथागी और विद्वानों तथा पंचायतों के सज्जनों की जो जो सम्मितियां आई हैं उनका भी उदार भाव से स्वागत है। उन सम्मितयों में जैसे कि आचार्य

महाराज श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती शान्तिसागर जी
महाराज श्री सम्मति तथा विद्यावारिध श्री पण्डित
खूत्रचन्द जी शास्त्री द्यादि विद्वानोंकी सम्मतियां हैं। '
वे जैमी की तैसी इस टेंक्ट पुस्तक के साथ मुद्रित
हैं। इनके सिवाय श्रीर जो सम्मतियां हैं वे प्रामनगर के नाममात्र से उल्लिखित हैं। यदि हम
श्रवाशिष्ट सम्मतियों को भी त्यागियों श्रीर विद्वानों
की तरह प्रकाशित करते तो ट्रेक्ट पुस्तक का कलेवर
बहुत हो विशाल हो जाता। श्रतः विशालताक
भय मे श्रन्य सम्मतियों के नाम मात्र ही ट्रेक्ट पुस्तक
में रक्ख हैं। इस विषय में सम्मति दातारों को
कुछ श्रनीचित्य प्रतीत हुआ हो तो साधन-पारवश्य के
सम्बन्ध से चुमा प्रार्थना की यहां सुसंगतता है। जो
एक सुद्दांष्ट का विषय है।

#### परिशिष्ट की उपादंयता

इस ट्रेंक्ट समुदाय पुस्तक में मेरे ट्रेक्ट के साथ जो परिशिष्ट भाग है वह प्रोफेसर हीरालाल जी द्वारा लिखे गये जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १० किरण र दिसम्बर १६४३ के 'क्या तत्वार्थसूत्रकार श्रीर उनके टीकाकारों का श्रीमप्राय एक ही है ?' तथा जैन सिद्धांन भास्कर भाग ११ किरण १ जून १६४४ के 'क्या पट्खण्डागम सुत्रकार श्रीर उनके टीकावार वीरसेन स्वामी का श्रीमप्राय एक ही है ?' इन दो लेखों का श्रीर ईस्वी सन १६४३ में प्रकाशित भारतवर्षीय श्रनाथ रचक सोसायटी दर्यागंज देहली के श्रष्टपाहुड़ की भूमिका के श्रनुपण्त विपयों का समाधान है। जो कि ट्रेंक्ट लेख से सम्बन्धित हो कर भी श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है। कारण कि उसमें प्रोफेसर हीरालाल जी साहब की जो कुंछ श्रंकायें श्रवशिष्ट थीं उनका भले प्रकार परिमाजेन है तथा श्री कुन्दकुन्द स्वामी और श्री उमा-स्त्रामी को स्वेताम्बर मत के श्रीभिश्राय की भोटि में घसीटने वाले महाशयों के मन्तव्यों का भी श्रच्छे प्रकार से से परिमार्जन उस परिशिष्ट में किया गया है।

अतः ट्रेक्ट की समकत्ता में अवतरित वह परि-शिष्ट भाग भी पाठक महोदय तथा अपने मन्तव्योंको परीक्ता की कसाटी पर परखने वाले इच्छक महानु-भावों को उपादेय दृष्टि का ही विशेष परिणाम है। इस लिये वह स्थिर उपेय है।

श्री प्रोफेसर हीरालाल जी के सम्बन्ध में

सरनेइ अनुरोध- श्रीमान त्रिय साधर्मी बंधु प्रोफेसर हीरालाल जी साहब द्वारा उभय ट्रैकट पुस्तक श्रीर मन्तव्यत्रय सूचक पत्रक व समाचारपत्रों ब्रारा जो प्राश्निक कोटि को लेकर मन्तव्य उपस्थित किये गये हैं उनका आगम और युक्तिपरक साहाय्य पूज्य त्यागीवर्ग तथा धन्य विशिष्ट विद्वानों के ट्रैक्ट लेखों में और मेरे परिशिष्ट विशिष्ट ट्रैक्ट लेख में पर्याप्त समाधान है। उसका प्रश्नमाजन दृष्टि सं श्राप श्रवश्य ही मनन करेंगे। मनन करने पर भी फिर कहीं शंकांकुर रह जाय तो उसे समद्य में या मौस्विक रूप से अपने समाज के जिस किसी विद्वान से अर्थात् जिन किन्दी विद्वानों में से आप शंवाओं के मार्जन के लिये अपनी दृष्टि से योग्य सममते हों उनसे उस विषय को शास्त्रार्थ या वितंडा का रूप न देकर साधम्य भ्रातृ दृष्टि से वीतराग कथा के रूप में स्वस्थ शांत वातावरण से परिप्तुत होकर निर्णयकोटि पर अवश्य आरूढ़ होंगे। यह मेरा मुख्य मैंत्रीभाव का अनुरोध है।

च्या - मैंने श्रीमान परिहत श्राजकुमार जी

साहब शास्त्री मुलतान को सानुनय व सामह सूचना दे दी है कि विद्वानों के किसी भी ट्रैक्ट लेख या सम्मति में कोई भी मेरी दृष्टि से बाह्य रहा हुआ कहुक व अप्रिय शब्द हो उसे फौरन निकाल देना। यह उक्त अनुनय श्री पण्डित अजितकुमार जी ने सहप स्वीकार कर लिया है। इस लिये बहुधा ट्रैक्ट वर्गेरह में वह बात न रहेगी फिर भी मनुष्य प्रकृतिस कदाचित कहीं वह बात रह गई हो तो उसे स्वाभाविक परिण्यित न समम् कर चमाभाव से सहन करने की दृष्टि रखेंगे तथा मदजन्य भी वैसी वात हो तो उसे भी मैंशीय सम्बन्ध से दृष्टिगत करेंगे। कारण कि मेंन्रेय भाव दितकर प्रथम्य ही होता है।

सत्काय का उत्माह—श्री बम्बई सभाज भी तरफ स जो आपकी शंकाओं के निमाजन का प्रकृत विषय उपस्थित किया गया है वह साधम्य संब-न्ध से स्थितिकर्ग् सम्यवत्वांग का विषय है तथा प्रभावना का भी विषय है। श्रतः इसके विषय में श्राप कुछ भा विपरीत भाव न लाकर श्रपने धवला-सम्पादन क कार्य में किसी भी प्रकार अंदि।सिन्य-जन्य शंथिलय भाव न लावें। बल्क उस कार्य में विशेष उत्साह और दिलचस्पी हासिल कर उसे यथा शक्ति श्रवश्य सम्पादन करें। श्रीबम्बई दि०जैन समाज ने आपके पाजाशन (सन्मान) को गिराने की दृष्टि सं यह कार्य नहीं किया है। कितु आपके प्रति सद्भावना की दृष्टि को लेकर यह आपकी मंत्रव्यक्तप शंका मार्जन का कारण उपस्थित किया है। ऐसी मर्भभेदी मार्मिक शंकान्त्रों का उत्थान त्राप सरीख विद्वानों के आश्रय विना होता भी कैंसे ? वह भविष्य में शायद न भी हो ऐसे सदाशय को लेकर आपका जो यह शंका रूप कार्य होवे तो उसे वम्बई

समाज हीन दृष्टि से नहीं देखनी । किन्तु उम शंका मार्ग का मार्जन कर निसर्ग शुद्ध सिद्धांत को उमी निसर्ग शुद्धता के रूप में स्थिर चाहती है। इसी मुख्य अभित्र य को लेकर यह कार्य अति आवश्यक सममकर बम्बई समाज ने अपने हाथ में लिया है और उसका अच्क कार्यों से इसे निर्वाह भी करना पड़ा है। समाज के इसी पांचल उद्देश को लद्य में रायकर आप अवश्य ही सक्ते दिल से समाज के इस कार्य की सम्पादकीय सुन्दर और निर्दाप कार्य में हढ उत्पादी ही रहेंगे। तथा शंकाओं का समाधान होने से लेखों द्वारा अपने शुद्ध स्वामांत्रक सरल हृदय का परिचय भी अवश्य हैंगे। जिससे कि विश्वमनीय विषय को लेका आप समाज के विश्वास पात्र वरे। जो कि स्वपर कल्याण का उत्तम श्रीण संबद्ध सन्मार्ग है।

मुख्य महायक और उनके कार्यकी सच्ची हकांकत और उनके प्रति माधुशब्द-सद्भाव

श्री वम्बई दिगम्बर जैन समाज ने श्री प्रोफेसर हीरालाल जी के मन्तव्यों के समाधान का जो श्रेष्ठ कार्य समादन किया है उसमें मुख्यक सहायक दृष्टि से विचार किया जाय तो उसका श्रेय श्रीमान भाईनिर-खनलाल जी खुर्जा बाले को है। कारण कि श्रीर जो सहायक वगे है वह सर्व इन्हीं महापुरुप के उद्योग परिश्रम श्रीर सच्ची श्रद्धा का परिणाम है। इस कार्य के लिये इन्हीं ने स्थानीय पण्डितों को सम्मत किया श्रीर समाज के मुख्य कार्यकर्ताश्रों को समाज के इस कार्य को सममा कर उनका सहयोग इस के लिये मिलाया तथा-ट्रैक्ट प्रकाशनकी साधन जो जो द्रव्य सम्पादन, पत्र व्यवहार, पै-फलेट प्रकाशित करा कर योग्य स्थानों पर उचित समय पर भिजवाने

श्रादि के जो कुछ भो मुख्य साधन सामित्री है उसके मुख्य विधाता ये ही हैं। जबसे बम्बई समाज द्वारा यद कार्य प्रारम्भ हुआ है तब से तथा उसके पहले भी सतत अपने गृह सम्बन्धी कार्यों को गौग कर इसी कार्य के लिये सतत चिन्तापूर्वक अपने तन मनको समर्पित कर दिया है। इस कार्य के सम्पन्दन की परिसमाप्ति किस तरह में जल्दी हो इस बातके श्रत्य-न्त विचार और काये संलग्नता में अपनी तबीयत का भी विचार न करके बुखार की हालत में भी बराबर इनका उद्याग सतत प्रवर्तित ही रहा है-समाज के पूज्य त्यागियों को, विद्वानों को, और पद्धायतों को तथा समाज के मुखियात्रों को शंका-समाधान क दें कट श्रोर सम्मातयां मंगाने क पत्र व्यवहारमें इन्हीं का मुख्य हाथ रहा है। तथा अभी तक इस कार्य क साधन जो कुछ भी हैं उनको जुटान के लिये जी जान सं इनका सर्व व्यवस्था पूर्वक उद्योग और परिश्रम चात्र ही है इस लिए इनको जितना साधुवाद प्रयुक्त किया जाय उतना थोड़ा है।

मेरी दृष्टि में तो ये पुरुप आज बम्बई में न होते तो शायद ही इस कार्य का आयोजन बम्बई समाज ब्रारा होता। इनमें एक और भी बड़ा गुण है कि जो किसी भी कार्य को करते हैं वे अपना नाम न रख कर ही अपना कतंत्र्य समक्त करके ही करते हैं। तथा धार्मिक सामाजिक कार्य में ये इतने तहीन रहते हैं कि अपने मानापमान का भी कुछ खयाल नहीं करते। ये अपने कार्य में हमेशा श्रीमान सेठ मुन्द्र लाल जी प्रधान मुनीम फर्म सेठ जुहारमल जी मूल-चन्द जी से तथा मुक्त से और पण्डित उल्फतराय जी रोहतक और पण्डित उल्फतराय जी भिंड. सेठ फकीर भाई जी लाजा पोस्तीलाल जी, आदिसे सम्मति लेकर कार्यं करते हैं। इनकी इस दिलचस्वी को यहां का समाज तथा कार्यकर्ता गण बड़ी आदर की दृष्टि से देखते हैं।

इस मुख्य कार्य के आर्थिक आदि साधनों में इनका सहयोग जितना सेठ सुन्दरलाल जी साहब सुनीम तथा पं॰ उल्फलरायजी रोहतक और सठ फकी-र भाई ने दिया है उतना मुक्त से नहीं बना है में तो प्रायः मुख्यतया अन्य विद्वानोंकी तरह ट्रेक्ट लिखने के कार्य में ही लगा रहा हूं। इस लिये इनके सह-योग देने वाले ये तीन महानुभाव ही विशेष साधुवा-द के पात्र हैं।

तथा मुख्यतया वे महानुभाव साधुवाद के पात्र हैं
कि-जिनने त्रपना द्रव्य इस कार्य के लिये प्रदान
किया है। और जिन्हों ने मन, वचन और काय से
इस कार्य में सहयोग दिया है वे भी उस साधुवाद
के अनुगत हैं। सब से मुख्य साधुवाद तो इस
बन्बई समाजको है जिसकी छत्रछाया में यह सत्कार्य
सम्पादन हुआ है।

#### मेरे द्वारा ट्रेक्ट लिखनेके कार्य में मुख्य प्रेरक

इस शंका समाधान विषयक मेरे ट्रैक्ट में श्री ठाकुरदास जी फतेपुर श्रीर श्रीमान् भाई तनसुखलाल जी काला व श्रीमान् भाई निरञ्जनलाल जी खुर्जा की सामह प्रेरणा रही है उसी का यह प्रतिफल है कि बीमारी की हालत में भी इसके लिए मैं चम हो गया श्रतः इनकी प्रेरणा का सरुचे दिल से मैं स्वागत करता हूं।

#### प्रस्तावना के सहयोगी सहायक

यह प्रस्तावना जिस रूप में इस समय तैयार हुई है उसका सहयोग श्रेय कुछ श्री चिरञ्जीव पुन लहमी-चन्द्र को है अतः इस कार्य में यह सरनेह प्रदय के सिवाय और क्या हो सकता है।

#### कार्य त्रुटि के दृष्टिकोगा का विचार

प्रथम पुस्तक सम्पादन का कार्य ही एक महान कार्य है उसमें भी शंका समाधान का जो धार्मिक पित्र कार्य है वह कितने महत्व का कार्य है उसका विचारशील विवेकी महानुभाव ही अन्दाजा कर सकते हैं। ऐसे महान कार्य में सनुष्य-प्रवृत्ति से अनेक त्रुटियों का होना सम्भवित है तथापि उन त्रु-टियों को दूर करने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार भरसक माहाय्य शक्तियों को लेकर प्रयत्न किया है फिर भी उस अपनी प्रकृति निसर्भता से उनका रह जाना सम्भव है उसका में सहप खागत कहांगा। क्योंकि यह भी तो प्रकृत मनुष्य कार्य है।

> रामप्रमाद जैन शास्त्री बम्घई सम्पादक — जैन सिद्धान्त दर्पण



### मेरे भी दो चार शब्द

#### - YYYYYY

श्रीमान बायू हीरालाल जी एम० ए० संस्कृत प्रोफेसर ऐडवर्ड कालेज (वर्तमान-मोरेस कालेज नागपुर) ने जो अपने विचार भारतीय प्राच्य सम्मेलन बनारस में गत वर्ष प्रगट किये थे जिनको बाद में आपने ट्रेक्ट रूप में प्रकाशित भी कराया। उसके विचारणार्थ बम्बई दिगम्बर जैन पंचायत ने जो कार्यवाही की उसके फलस्वरूप यह प्रथ (द्विनीय श्रंश) आपके करकमलों में है।

संयोग से इस प्रन्थ का प्रकाशन मेरे सुपुर्द किया गया। मैने इसको एक सामाजिक सेवा का छंग समसकर सुद्रण (छापने) के लिये ले लिया। श्रतण्य इसके छापने में कोई व्यापारिक नीति नहीं श्रपनाई गई। तदनुसार इस विषय में जो छुछ त्याग किया जा सकता था किया, किन्तु इसके प्रका-शन में श्राशातीन विलम्य हुआ उसके श्रनेक बारग रहे।

१-यथेष्ट सुयोग्य कम्पोजीटर न मिल सके। २-बोच बीच में कागज आदि की टूट रही।

तीसरा सबसे प्रवल कारण कम्पोज होने योग्य प्रेस कापी का न होना रहा। जिस प्रकार वक्तृत्व एक कला है वह चाहे जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। लाखों व्यक्तियों में से कुछ एक मनुष्य ही वक्ता (व्याख्यानदाता) हुआ करते हैं। ठीक इसी प्रकार लेखन भी एक कला है जो कि हर एक शिचित व्यक्ति के हाथ नहीं लगती। यह नियम संमार के इतर बिद्वानों के समान हमारे दिगम्बर जैन विद्वानों पर भी लागू है जिसका मुझे बहुत कुछ अनुभव इस पुस्तक के छापने में हुआ है।

अधिकांश विद्वानों की युक्ति यां तथा आगम-प्रमाण बहुत अच्छे होते हुए भी उनका वाक्यिबन्यास विशृङ्खित्तित, श्रव्यविश्यत, पुनस्क्तपूर्ण तथा चैतन्य, कालित्य शून्य भाषा से पूर्ण था, वाक्यों का जोड़-तोड कहां होना चाहिये इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। कुछ के अत्तर सुवाच्य न थे श्रीर २-१ बड़े लम्बे लेख ऐसे भी थे जिनमें भाषा सम्बन्धी त्रृटियां पद-पदपर थीं। कुंद्र महानुभावोंकी मातृभाषा हिन्दी न होने के कारण त्रुटियां थीं। यदि उन लेखों को ज्योंका त्यों छाप दिया जाता तव तो यह प्रन्थ समाज ्रके लिय लाभभद न होता तथा वे विद्वान भी जनता में उपहासास्पद होतं। इस कमी को दूर करने में मुझे अकेले ही जुटना पड़ा। दुर्भाग्य से मुझे यहां पर किसी अन्य र्याक्त का सहयोग न मिल सका। चृ कि यह भार मैं ले चुका था और मुझे यह उस समय ज्ञात न था कि मुझे प्रेस कापी के लिये भी असीम श्रम करना पड़ेगा, श्रपना उत्तरदायित्व नि-भाने कं लिये मुझे अपने अन्य कार्य भी छोड़ देने पड़े। श्रंप्रेजी (Only English) की ऐफ ए० परीचा देने की तयारी कर रहा था उसको छोड़ दिया, पता नहीं उसके लिये मुमको अवसर फिर मिल सकेगा या नहीं। अपने तथा बालबच्यों के स्वास्थ्य की ओर भी उपेत्तित सा रहा एवं इस पुस्तक के छापने में श्रपने कुछ स्थायी प्राहकों की भी उपेद्या कर्नी पड़ी।

फिर भी समय की कमी तथा म्वास्थ्य (मस्तिष्क) की गिरावट एवं श्रीमान लाला निरंजनलाल जी की शीच प्रकाशित कर देने के लिये तीब श्रेरणा रूप माने वाले अयः देनिक पन्नों के कारण में अपने उक्त कार्य में यथेच्छ सफल नहीं हो पाया। संभव है तीन तीन बार प्रूफ संशोधन करने पर भी अशुद्धियां रह गई होंगी। यह अपनी परिस्थित स्पष्ट करने के लिये अपनी स्थित पाठकों के समस रक्त्वी है। पाठक महानुभाव मेरी विवशता का अनुभव कर नृटियों के लिये समा करेंगे ऐसी आशा है।

लेखों को सुधारते समय लेखक के मूलभाव की श्रोर ध्यान रक्खा गया श्रोर इसो कारण शक्तिभर उनके भाव में परिवर्तन नहीं होने दिया गया फिर भी शमादवश कहीं कुछ हो गया हो तो लेखक महानुभावों से त्रमा याचना है वे मेरी नीयत पर कोई अ-विश्वास न करें।

में अनेक कारणों से वाधित होकर इस समप्र मन्थ को शीघ न छाप सका इसका सबसे आधिक कष्ट श्रीमान ला० निरंजनलाल जी बम्बई वालों को उठा-ना पड़ा क्यों कि मुझे जहां तक ज्ञात है आपक तथा श्रीमान परिंडत रामप्रसाद जी शास्त्रीके अथक उद्योग से इस प्रनथ के प्रकाशन के लिय दिगम्बर जैन पद्धा-यत बम्बई तयार हुई और स्थान स्थान से प्रो० हीरा लाल जी के ट्रैक्ट का प्रतिवाद तथा उस पर सम्मति मंगाने के लिये आप लोगों को ही पर्याप्त श्रम करना पड़ा। (चूंकि में बम्बई में बहुत दृग् हूं अतः नहीं जान सका कि इस कार्य में प्रमुख भाग और किन सज्जनोंने लिया है अतः जिनका नाम-उल्लेख करना रह गया हो वे मेरी अनिभज्ञता का खयाल करके समा करें। मेरे साथ पत्र-व्यवहार उक्त दोनों सज्जनों का ही होता रहा अतः मैं इस कार्यका मूल इनको ही समभता हूं) किन्तु बीर शासन महोत्सव कलकता से लौटते हुए श्रीमान परिहत रामप्रसाद जी शास्त्री

शिखर जी पर इतने बीमार हुए कि अब तक आप स्वास्थ्य लाभ न कर सके। (श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्ति शिक्त आपको शीघ स्वस्थ बनावे) अतः ला० निरं-जनलाल जी पर ही समस्त भार आ पड़ा। लेखक महानुभाव अपने लेखों को प्रतकरूप में शीघ देखन ना चाहते थे उधर द्रव्यदाताभी प्रकाशित प्रन्थ देखने के लिये तीव्र आभिलाधी थे और वे सब के सब ला० निरंजन लाल जी को ही लिखते व कहते थे अत एव ला० निरंजनलाल जी प्रायः प्रन्थ को शीघ समाप्त कर देनेकी प्रेरणा वाले पत्र मुझे प्रतिदिन भेजते रहते थे।

में उनके पत्रों से बहुत घबराता था क्योंकि में अनेक प्रयत्न करने पर भी छपाई की रफ्तार न बढ़ा सका इसका विशेष कारण युद्ध समय होने के कारण मनुष्य की दुलंभता है। अतः में लाला निरंजन लाल जी के पत्रों से भुंभला जाता था और उत्तर में उनको कड़े शब्द भी लिख देता था किन्तु धमें-अनुरागवश उन्हों ने कटुता अनुभव न की इसका में आभारी है।

अनेक लेखों में कुछ कटु शब्दों का प्रयोग था उसमें मैंने शक्तिभर परिवतन किया है किन्तु फिर भी कुछ रह गया हो तो सम्पादक जी, प्रकाशक जी तथा प्रोफेसर हीरालाल जी मुझे चमा करें।

यह प्रन्थ वतमान समय में तथा विशेषकर भवि-त्य में दिगम्बर जैनसमाज के म्थितकरण की बहुत उपयोगी होगा ऐसी आशा है। अन एवं इस प्रन्थ क प्रकाशन में जिन महानुभावों ने सहयोग दिया है वे सब धन्यबाद के पात्र हैं।

> अजितकुमार जैन शास्त्री अकलंक वेस, मुल्तान सिटी

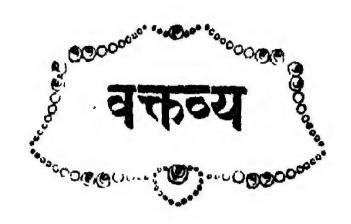

विश्वचन्य श्री १००८ भगवान महावीर के मुक्त हो जाने पर उनका शामनभार संसारिवरक्त, जगनदिनेपी तपोधन विद्वान श्राचार्य महाराजों के उपर
श्राया। उन्होंने विश्व कल्याम की पवित्र भावना
से न स्पिक जैन शासन की रचा की श्रापत उसका
बहुत भारी उरापक प्रचार भी किया। इसके सिवाय
पन्होंने भविष्य में जैनसिद्धान्त को सुरचित रस्तेन
के दूरदर्शी विचार से श्रानेक श्रमूल्य मन्थरत्नों की
रचना भी की जिनके कारण श्राज भी भगवान
महाबीर का दिव्य उपदेश हमको पहने मुनने की

यद्याप बारहवर्षी स्वकाल के कारण जैन संघ के हो भाग हो गये थे श्रीर विपद्मम्त साधुश्री का शिथिलाचार फैलने लगा था परन्तु भारयोदय से उम आड़ समय में श्री कुंटकुंदाचार्थ जैमें श्रालंकिक तपस्त्री प्रगट हुए उन्हों ने भगवान महाबीर के शा-सन की बागद्यार सम्भाली श्रीर फैलने बाले शिथिलाचार सम्भाली श्रीर फैलने बाले शिथिलाचार को बड़ी कड़ाई से रोककर प्राचीन जैन-मम्हित की रह्मा की । श्री कुन्दकुन्दाचार्थ का तपाबल जहां श्रसाधारण था जिसके कारण वे विदेह केंत्र में देवी महायता से पहुंचकर भगवान सोमन्यर स्वामी का साक्षा दशेन कर श्राये थे, वहीं उनका कैंद्यानिक तथा श्राप्तारम श्रीन कर श्राये थे,

भी बहुत विशाल था, उनकी वाणी में भतिशय था श्रांर उनकी लेखनी अद्भुत शक्ति रखती थी, इसी कारण उन्होंने जिन 'ममयमार' श्रादि प्रन्थों की रचना की है वे श्रनुपम हैं। उनकी इस श्रनुपम रचना का श्रनुमान इसी पर में लगाया जा सकता है कि जिम काठियाबाड़ प्रान्त में श्राज से २०-२४ वर्ष पहले श्री कुन्दकुन्दाचार्य को मानने वाला एक भी व्यक्ति नटी था उसी काठियाबाड़ में श्रांकान जी श्रांषि द्वारा समयसार का प्रवचन सुनकर हजारों व्यक्ति श्री कुंदकुंदाचार्य के भक्त बन गये हैं।

किन्तु यह भी कुछ समय का प्रभाव है कि उन ही कुन्दकुन्दाचार्य को आज प्रोफेसर हीराताल जी कर्मामद्भान्त से अनिश्वक, असत्पच्चपाती, अप्रामा-णिक बतलाने का माहम कर गहे हैं।

हम नहीं चाहते कि दिगम्बर जैन समाज के शान्त बानावरण को अशांत बनाया जाय किन्तु जैन समाजका दुर्भाग्य है जब कि धवलप्रन्थ के सम्पादनमें यश प्राप्त करने वाले प्रो० हीरालाल जी ने पट्छंडा-गम, भगवती आगांधना आदि पुरातन आपे पंथों की माद्दी देकर दिगम्बर जैन भाग्नाय की मूल मान्य-ताओं पर ही कुठाराराघात किया तब बाताबरण शांत कब गह सकता था।

''यदि महाबती सानु वस्त्रधारक होने हां. केवला

भगवान भोजन करते हों और स्नीपर्याय से भी मुक्ति प्राप्त होती हो तो फिर दिगम्बर जैन प्रन्थों, दिगम्बर जैन मिन्दिरों, दिगम्बर जैन तीथों नथा दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की पृथक आवश्यकता ही नहीं रहती फिर तो रहेताम्बरी सिद्धान्त को ही अक्षुएए जैन शासन मानना चाहिये।" इस विचार ने बम्बई दि० जैन पंचायत का मीन भंग किया और उसे इस दिशा में उद्ध धपना कर्तव्य निभाने का संकेत किया।

तत्नुसार जो कुछ हलचल हुई और जो कुछ इसका परिखाम हुमा वह आपके हाथों में है। मैं दिगम्बर जैन समाज का या बम्बई दिगम्बर जैन समाज का एक तुच्छ सेवक हूं किन्तु उस मेवक के नाते भी मैं कुछ सेवा इस विषय में नहीं कर पाया हूं। यह महान कार्य तो श्रीमान पं० रामप्रसाद जी शाकी, भाई निरंजनलाल जी खुर्जा बाले, परिष्ठन उल्फतराय जी रोहतक, सेठ फकीरचन्द्र भाई आदि सज्जनों के उद्योग का मधुर फल है। अतः ये महानुभाव धन्यवाद के पात्र है।

इसके सिवाय जिन जिन पृत्य त्यागियों ने, बि-

हानों ने और पंचायतों ने अपने कर्तव्य का पालन करके प्रोफेसर जी के लेख के निराकरण में अपने युक्तिपूर्ण लेख और सम्मितियां भेजकर बम्बई पंचा— यत को अनुगृहीत किया है उनको भी धन्यवाद है। तथा अन्य सज्जन भी जो इस शुभ कार्य में प्रत्यच अप्रत्यच ह्रप से सहायक हुए हैं। वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

हमको ह्ये श्रीर सन्तोय है कि हमारा यह प्रयत्न दिगम्बर जैन श्राम्नाय की वर्तमान में तथा भविष्य में रह्म का एक श्रच्छा अवलम्बन प्रमाणित होगा

हम जैसे हीन शक्ति, अल्पश्नों के कार्य बृदिश्न्य नहीं हो सकते अतः इस कार्य में जो बृदि किसा सज्जन की दीख पड़ें वे जमा करें। यह कार्य शुभ सद्भावना से किया गया है। अनः प्रत्येक व्यक्ति इसको उसी खयाल से अवलोकन करें।

विनीतः--

सुन्दरलालजैन
फर्म-जुहारुमल मुलचन्द
सभापति-दिगम्बर जैन पंचायत बंबई।

### श्रावेदन

जगतवन्दनीय श्री १००० भगवान महावीर का जीवमात्र को शान्ति सुख का दाता वाक मय अन्तिम श्रुतकेवती आचार्य श्री भद्रवाहुके समयतक एक धारा के रूप में प्रवाहित होता रहा तब तक जैन संघ के भीतर न कोई विकार आया और न उसमें कोई संघ भेद ही हो पाया। परन्तु उसी समय भारतवप के उत्तर प्रांत में बारह वर्षका लगातार घोर अकाल पड़ा उस दुष्काल के कारण उत्तर प्रांतीय जैन माधुकां में परिस्थिति वश शिथिलाचार घर कर गया वे लड़जा परीषद्द-विजयी न रह सके अतएव नग्नवेश को छोड़ कर कौषीन (लंगोटी) पदनने लगे तथा आवकों के घर से भोजन मांगकर लाने के लिये लड़की के पात्र भी अपने पास रखने लगे। अतएव जैनसाधु का स्वतन्त्र, स्वाधीन, सिंहवृत्तिकप आदशे नग्नवेश उन में लुप्त होगया। वे अपने विकृत वेश के इतने आदी बन गये कि अकाल चले जाने पर भी उनका अह विकृतकृष और शिधिल-आचार उनसं न जा सका।

परन्तु दक्षिण प्रान्तीय जैनसाधु श्रपनी पुरानन निर्मल साधुचर्या का पालन करते रहे। जैन साधुम्रां कं इसी शिथिलाचार और स्वच्छ--श्राचार (नग्न रूप) के कारण अग्वंह जैनसंघ के दिगम्बर, श्वेता-म्बर रूप में ऐसे दो खंड हुए कि वे फिर मिलकर कभी एक रूप न हो सके। दिगम्बर श्राम्साय की रता श्री कुन्दकुन्दाचाय ने बहुत उत्तम हक्न सं की। वे एक श्वादशे वीतराग विद्वान साधु थे। श्राध्या-त्मिक विषय के प्रकांड परिष्ट्रत थे। उनके भन, वचन काय में बीनरागता एक रम म्द्रम बहुनी थी। विदेह चेत्र में दिन्य महायता मे जाकर उन्हों ने श्री १००= तीर्थकर मीमन्धर म्वामी के माज्ञान दर्शन किये थे। उनकी अनुमप प्रभावशालिनी वीतरागना व उनकी श्रोज तेजपूर्ण बाणी को हम श्राज भी उनके रचे हुए समयसार आदि प्रन्थ रत्नों में श्रोत श्रोत पाने हैं। वे विक्रम संवत की प्रथम शनाब्दी में हुए हैं।

किन्तु उनमें भी पहले श्रीयर मेना वार्य के शिष्य श्री पुष्पदन्त, मूनर्जाल आवार्य ने पद्ग्वण्डागम की रचना की श्री जिसकी विशाल टीकाएं धवल, जय-धवल, महाधवल हैं। रवेताम्बरीय आगम प्रत्यों की रचना इसमें लग नग ४०० वर्ष पीछे बीर मं० ६० में हुई थी।

यद्याप दिगम्बर श्वेताम्बर संघों की मिला देते के लिये यापनीय संघ कायम हुआ। था जिसके साधु नान रहते थे किन्तु श्वेताम्बरीय सिद्धान्तों को मानने थे परन्तु यापनीय संघ भी दिगम्बरीय रवेताम्बरीय मनभेद की गहरी खाई को न पाट सका।

मुसलमानी बादशाहत का जमाना भारतवर्ष के लिये अन्धकार का था उसके बाद जब १६ बी शताब्दी में भारत का शासनसूत्र ब्रिटिश सरकार ने सम्भाला, ज्ञान की ज्योति किर से चमकने लगी किंतु इस शिज्ञा में पश्चिमी रंग छा गया पुरातन सस्कृति अनाथिनी जेंसी हो गई। अस्तु।

वीसवीं शताब्दी में पाश्चात्य शिद्धा सं शिद्धित भारतीय विद्वानों ने भारतीय प्राचीन संस्कृति की नवीनता में ढालने का येत्न किया। तदनुसार २६-३० वपे पहले जैन संस्कृति को भी बदल डालने का प्रयहन किया गया। स्वर्गीय बाबू अर्जुनलाल जी भंडी बी० ए० जेल से मुक्त होकर जब बाहर आये थं तब उनने दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों को एक कर देने के विचार में डार्बिन के विकासवाद सिद्धांत को आदशे मानकर घटपट सिद्धांत गढ़ कर ( जैसे-भगवान ऋषभदेव में ज्ञान का विकास कम था वह क्रमशः बढ्ते बढ्ते श्रन्तिम तीर्थंकर् भगवान महा-वीर में अधिक विकसित हुआ और भगवान महाबीर में भी अधिक ज्ञान आज कल के शिक्ति लोगों में है आदि।) फिर स्वीमुक्ति, शूदमुक्ति आदि पर कुत-कॅणा १ णे लेख लिखे। उस समय एक सत्यादय पत्र इन ही विचारों के प्रचार के लिये निकाला गया था किन्तु दिगम्बर जैन विद्वानों ने उन लेखों, दैक्टों का युक्तियुक्त निराकरण किया अतः सेठी जी अपने प्रयत्न में असफल रहे।

श्रव २६-३० वर्ष पीछे उसी से मिलता जुलता प्रयन्न हमारे प्राफेसर ही रालाल जी एम० ए० ने (जो कि पहले ऐडवर्ड कालेज श्रमरावर्सी में संस्कृत के श्रध्यापक थे श्रव मीरेम कालेज नागपुर में संस्कृत के टीचर हैं श्रानेक प्राकृत जैन प्रन्थों था सम्पादन करने के कारण नागपुर युनिवर्सिटी ने आपको 'डाक्टर' की उपाधि दी है ) किया है। भापने भी खीमुक्ति, सप्रथमुक्ति, केवलीकवलाहारका समर्थन किया है और बह समर्थन दिगम्बर जैन मंभी के आधार में करना चाहा है। वे अपने कार्य में कितने असफल रहे हैं यह बात तो यह प्रथ बतलावेगा किन्तु इस तो पाठकां को यहां पर स्पष्ट रूप से यह बतलाना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब के मनमें यह विचार बहुत पहले में थे और उन विचारों को साधार बनाने के लिय उन्होंने पट्रवण्ड आगम की धवला टीका को अपना हथियार बनाना चाहा। दिगम्बर जैन सिद्धांत को निमृत करने के लिये आपने ६३ वं सूत्र को बदल डालने की कोशिश की श्रीर उसके हिन्दी भाषा के अर्थ का अन्धं कर ही द्याता ।

चृ कि प्रोफेसर साहब घवला प्रन्थ का सम्पादन कर रहे हैं। यदापि इस प्रथ की भाषा टीका परिष्टन लोग करते हैं परन्तु वह आपकी देखरेग्न में ही छपता है और प्रथ पर आपका ही नाम अंकिन रहता है तथा ६३ वें सृत्रकी भाषा टीका एवं टिप्पणी की तरह कुछ रहोबदल आप करना चाहें तो वह भी कर देते हैं। इसके सिवाय आपने अन्य प्रथों का भी सम्पादन किया है अतएन जैनजनता आपके वाक्यों को अर्जुनलाल जी संठी की अपेका वजन देती है। इसके आतिरक्त आपने 'भारतीय प्राच्य सम्मेलन काशा' के गन अधिवेशन ( सन १६४४) में जो ''क्या दिगम्बरीय श्वेताम्बर मिद्वान्तों में मौलिक भेद हैं ?'' शीर्षक लेख पदकर सुनाया

श्रीर जिसे बाद में श्रापन देवट रूप में प्रकाशित भी कराया उसमें आपने सर्वोच्च एवं आश दिगम्बर जैन सिद्धान्त प्रन्थ षट्खग्डागम के तथा भगवती त्राराधना त्रादि ऋन्य प्राचीन प्रामाशिक प्रन्थों के प्रमाण देकर स्वीमुक्ति, केवली कबलाहार एवं महा-ब्रती साधु का ब्रह्मधारक ऋप तथा उस समन्थ वेशसे मुक्ति भी सिद्ध करने का यत्न किया जिन बातों का ( श्रीमुक्ति, सप्रन्थमुक्ति, केवली कवलाहार, साध् का वस्र परिधान ) हमार पूर्व, प्राचीन, प्रस्यात विद्वान श्राचार्यो श्री पुष्पदन्त भूतवर्ला, श्री कुन्दकुन्द समन्त-भद्र, श्रकलंकद्व, विद्यानन्द्र, पृज्यपाट श्रादि न द्यानेक मनोहर युक्तियां में निषय करके प्राचीन जैन संस्कृति की रचा की है भवला के सम्पादक महानु-भाव उसके विरुद्ध आज क्या कुछ लिख, कहरह है इस बात से जैन जनना श्रुच्य हो गई। क्योंकि यदि प्रोफेसर जी के सिद्धान्त सचमुच पृशो नत्य हैं तब तो दिगम्बर जैन प्रन्थ, दिगम्बर जैन मन्दिर एवं दिगम्बर् जैन मान्यता व्यथं, निम्मार, निष्प्रयोजन उहरती है फिर तो यों कहना चाहिये श्री समन्भद्र श्चादि श्राचार्यो तथा श्री टोडरमल जी श्चादि विद्वानी से बद्कर खोजी बिद्वान प्रोफेसर हीरालाल जी हुए। इन वानों की स्रोर बम्बई दिगम्बर जैन पंचायत का ध्यान आकर्पित हुआ।

बन्बई जिस प्रकार भारतवर्ष में ज्यापार का केंद्र है उसी प्रकार दिगन्बर जेन समाज का भा केंद्र सममना चाहिये क्योंकि दि० जैन समाज के नेना सेठ जुहारमल मृलचंद (श्रीमान मेठ भागचंद्र जी सोनी) स्वरूपचंद्र हुकुमचद्र (सरमेट हुकमचंद्र जी) मंघपति सट घामीलाल पूनमचंद आदि की दुकानें बम्बई में मीजूद हैं उनके मुनीम सेठ सुंदरलाल जी जैसे महानुभाव वन्वई में निवास करते हैं। अतः दिगम्बर जैन संस्कृति की जड़ पर प्रोफेसर होरालाल जी द्वारा कुठाराघात होते देख बम्बई पंचायत में बहुत होभ फेंला। उस होभ को शांत करने के लिये तथा इस विषय का अकाट्य निर्णय कराने के लिये उसने निश्चय किया।

तदनुसार बम्बई पंचायत की श्रोर से श्रोफेसर माइव के उक्त लेख की प्रतिलिप छपाकर विचारगाथे दिगम्बर जेन विद्वानों, पृज्य श्राचायों, मुनियों,
श्राधिकाश्रों, ऐलकों, श्रुल्लकों, ब्रह्मचार्यां तथा
श्राधिकाश्रों, ऐलकों, श्रुल्लकों, ब्रह्मचार्यां तथा
श्राम्य मंसार-विरक्त महानुभावों के पास मेजी गई।
श्रीर उस लेख के युक्तिनुक्ति निराकरण के लिये
श्रेरणा की गई। तथा प्रत्येक दिगम्बर जैन
पंचायत से प्रोफेसर माहब के विचारों के विषय में
सम्भति मंगाई गई।

हपं है कि दिगम्बर जैन समाज के पृज्य संयमी संघ ने तथा विद्वानों ने परिम्धित की गम्भीरताका अनुभव करके बंबई पंचायत के अनुरोध को स्वा-कार करके अपनी लेखनी उस विषय पर चलाई और पंचायतों ने अपनी सम्मतियां भेजीं।

उनमें से श्रीमान पंच मक्खनलाल जी शास्त्री का लेख आदा अंश के रूपमें पहले प्रकाशित हो चुका है। यह द्वितीय अंश आपके समझ है, तृतीय अश जिम-में अन्य शेप पृज्य त्यागियों, विद्वानों के युक्तियुक्त लेख तथा पंचायनोंकी सम्मतियां संकलित हैं आपके सामने आने वाला है।

#### श्रीफेसर साहब के विचार

जनता आहचर्य में है कि धवलशास्त्र के संपादक श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी ने जैन आप प्रन्थों के प्रतिकूल अपनी विचार धारा किस प्रकार प्रगट की है ? परन्तु जो महानुभाव त्रोफेसर साहब के विचारों से परिचित थे उनको इस विषय में आश्चर्य नहीं हुआ।

प्रोफेसर साहब ने 'जैन इतिहाम की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान'' शीपक एक पुस्तक लिखी है जिसके अन्तिम भागमें आपने जैनसमाज के विषय में अपने विचार प्रगट किये हैं। उन
विचारोंमें प्रायः वे सब बातें हैं जो स्व० बा० अ जुन
लाल जी सेठी आदि ने प्रचार में लानी चाही थीं
किन्तु आगम-विक्ष होने के कारण जैन समाज ने
उन बातोंका जोरदार आवाज से विरोध किया था।

जो महानुभाव देखना चाहें वे उक्त पुस्तक के ''ममा ज्ञ-संगठन''शीर्षक अन्तिम प्रकरण को पहें।
इस प्रकरणमें आपने विधवाविवाह, जातिपांति भंग,
दस्या वीसा भेद लोप, वर्णञ्यवस्था लोप आदि बातों
का खुला समर्थन किया है।

श्रतः प्रोफेसर साहबंग जो कुछ लिखा है वह यों ही सहमा नहीं लिख हाला किन्तु श्रन्य सुधारकों के समान ही उन्हों ने सब कुछ समभ वृभ कर लिखा है श्रतएव प्रोफेसर साहब जहां जैन साहित्य सेवा की हांष्ट से श्रादर के पात्र हैं वहां श्रागम प्रतिकृत विचार प्रगट करने के कारण पर्याप्त श्रालोचना के भी पात्र हैं।

श्राशा है आप अपनी इस खरी आलोचना को धैर्य गाम्भीर्थ के साथ अवलाकन और मनन करेंगे। इस पुण्यकार्थ में निम्नलिखित महानुभावों की सहायता श्राप्त हुई है।

(१) प्रथम ही श्री १० = श्राचार्य कुन्धुसागरजी महाराज के चरणों में शतशः मस्तक कुकाकर उन्हें काटिशः धन्यवाद है, श्राप पृज्य श्री ने बंबई दि०

जैन समाज के प्रति जो अपने उद्गर बताए हैं इसके लिये स्थानीय समाज आपकी पूर्ण ऋणी है आपने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिये और भी बहुत श्राभारी है। श्रापने धर्म रज्ञार्थ जो ट्रेक्ट लिखाकर भेजा है वह वहुत ही सराहनीय श्रीर श्रादरणीय है। श्री जिनेन्द्रदेवसं यही प्राथना है कि श्री त्राधायमहा-राज चिरायु हों और आपकी तपश्चर्या दिन शर्तिदन षढ़ती हुई समाज व धमक कल्याणका साधनरूप हा आपक प्रसाद से जो जैन समाज की प्रभावना हो रही है वह अकथनीय है। आपके अभिप्राय स्व गा-त्तरों में लिखने योग्य हैं।

- (२) श्री १०= बीरसागर जी, श्रादिसागर जी, सन्मतिसागर जी, सुमतिसागर जी महाराज, श्री अर्जिका जी महाराज, श्री १०४ ऐलक जी महाराज, श्री १०४ स्वरूपचन्द् जी, व श्री १०४ असरफीलाल जी महाराज क्षुल्लक, व १०५ क्षुल्लक जी महाराज सूरसिंह जी व श्री भट्टारक जी द्वेन्द्रकीति जी महा-राज व बद्धाचारियों को भी कोटिशः धन्यवाद है आप श्रीमानों की तरफ से जो धमरचार्थ देक्ट तथा सम्मतियां आई हैं वह सराहनीय तथा आदरणीय हैं। आशा है कि आप श्रीमान श्रागामी समयों पर धमरत्तार्थं हमको यथायोग्य सदुपदेश दृतं रहेंगे।
- (३) श्री पं० गरोशभसाद जी वर्णी आदि उदासीन महोदयों को धन्यवाद है जिन्हांने स्थानीय समाज की इच्छा देवट, सम्मति ब्रारा भेजकर पूरी की है इसक तिये इम आपके पूर्ण आभारी हैं।
- (४) श्रीमान वादिगज हशरी पं० मक्खनलाल जी मुरेना न्यायालंकार के हम बहुत आभारी है।

के प्रति आपके कितने योग्य परिणाम हैं भो ट्रेक्ट से माल्म हो जाता है इसके लिये आपको हार्दिक धन्य-वाद है।

- (४) पं० त्राजितकुमार जी मुलतान वालों के हम बहुत आमारी हैं जिन्हों ने ट्रेक्ट द्वारा हमारे उत्साह को बढ़ाया है सो सी सराहनीय है। श्रीर निजी समय धर्म र्चाथं सप्तम कर इस ट्रेक्ट में बहुत लगाया है।
- ५००) पांच मा रूपया ज्यय करके भा जो प्रक संशोधन गर्हा हो सकता था। बह आपने अमृल्य समय खर्च करके थीं ही किया है और हैक्ट छापने में हर तरद की तकलीका का सामना करते हुए सहपे देवट की बहुत मुन्दरना के साथ छाप कर प्रकारशत किया है, इस लिय स्थातीय समाज आव बहुत आभारी है और कोटिशः धन्यवाद द्वी है।
- (७) हम समृद्धारप ५० पत्रालात जो साना, ं० महम्मनलाल जी। पं० इन्द्रलाल जी व श्रीलाक जी। ५० खुबचन्द, ५० सुमर्चन्द्र जी आदि महानुसार्थो को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इन सज्जनों ने हमारी गुचना को मान देते हुए अपना समय इस काये में लगा कर जा दैक्ट व लंख तथा सम्मति भेजकर हमारी समाज के उत्तरह की बढ़ाया है इस क लिये इस आप सबे महातुभावों क पूर्ण आमारी हैं श्रार श्राशा रखते हैं कि धमेरचार्थ धाना विद्वता का चमस्कार बरावर वताते हुए समाज सका चाल् ग्वस्तेग।
- (७) हम सभी पंचायतियों को ब उन महान्-भावों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने म्थानीय इन्हों ने सबसे पहिले हमारी प्राथेना पर लज्य देकर समाज की मुचना पर लज्य देकर निर्मा सम्मान व महत्वशाली दे कर लिखकर भेजा है। समाज धर्म । वैचायता हारा सम्मति भेजी है इस लिये हम सबक

श्राभारी हैं। श्राशा है समय समय पर धार्मिक कार्य में इमी तरह सहयोग देवेंग ।

- (द) श्रीमान सरसंट हुकमचन्द जी साहव इन्हैं।र को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विपय में अपना अमृल्य समय निकाल कर कष्ट उठाते हुए हमको उत्साहित एखा है। समय समय पर आपकी ओरसे पत्र, तार, टेजीफोन द्वारा नई २ सूचना मिली है जिसमें इस कार्य में पूरा मदद मिली है। आप समाज के कार्यों में तन मन धन स पृश्तिया सहयोग देते हैं। वन्बई का दिगम्बर जैन समाज इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके प्रति पृश् आदरभाव रखती है। देक्ट के खच में आपन दो हजार रुपये का तार से मंजुरा दा थी जेसा पहले समाज क जन्न सम्भार पत्रों द्वारा प्रकाशित हो चुका है। गका खंद हार्दिक सहयोग तथा आर्थिक सहायती आदरगीय एवं प्रशंसनीय है।
- (ह) रायबढादुर सर संठ भागचन्द जी सोनी श्राजमेर निवासी का जितना धन्यवाद दिया जाय थांडा है। सर संठ साह्य ने इम विषय में जितना सहयोग रखा है वह सराहनीय है। शंकासमाधान के महत्वपूर्ण विषय में श्रापन जो उदारता बतलाई है वह बहुत ही सराहनीय है। श्रापने उत्तर में लिखा था कि अमेम्बली की मीटिंग चाट्ट होगी उस समय भा जरूर पहुंच्ंगा। समाज समझे कि आपके कितने धार्मिक भाव हैं। आपकी देव, शास्त्र, गुरु की तरफ जितनी लगन है वह सराहनीय व धन्य-चादाह है। प्रोफेसर हीरालालजी के विषयमें स्था-नीय समाज की तरफ में आपकी ही फमें के नाम में पत्र-व्यवदार चाट्ट है। श्री जी से प्रार्थना है कि हमार समाज के ऐसे नररत्न महापुरुषों के परिगण म

धमें प्रति दिन दूने बढ़ते हुए धर्म रक्षार्थ होवें।

- (१०) हम रायसाहब मोतीलाल जी रानी वाले व्यावर निवासी को धन्यवाद देते हैं कि आपने शंकासमाधान के समयपर आने की सहर्प स्वीकारता दी थी।
- (११) हम स्थानीय दिगम्बर जैन समाज बम्बई को कोटिशः धन्यवाद देते हैं कि जिसकी छत्र छाया में यह महान कार्य मुन्दर रूप से निविधन रूप से समाप्त हुआ है। स्थानीय समाज ने जी यह कार्य किया है वह समयानुसार धमरक्षार्थ व देव शास्त्र गुरु के अवरावाद को दूर करने वाला है इस लिय उसं जितना धन्यवाद दिया जावे वह थोड़ा है। इस कार्य के चातृ करने में पत्रों में व प्राइवेट सैकड़ों पत्र समाज के नाम प्रशंसात्मक रूप में विद्वानों के व पंच यतों के व मुनि महाराजों के आये हैं। स्थानीय समाज ने देवट छपाकर व शंकासमाधान करने के लियं समय समय पर पत्र-व्यवहार करके जो महान पुरुष कार्य किया है इसके लिये हम हार्दिक प्रशंसा करते हुए को टिशः धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भित्रष्य में कभी हुएडावसिप्णी काल के दोप से ऐसा समय आ पड़े तो निडर हो निःसंकोच हत में न्याय मार्ग का अनुसरण करते हुए धमरनार्थ तन मन धनसं अपना कतव्य पालन करने में कर्मा न र्खगी।
- (१२) श्रीमान पं रामपसाद जी साहब को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्हों ने श्रपनी श्रस्व-स्थता में भी रात दिन इस कार्य में बड़ा परिश्रम उठाया है और ट्रेक्ट का सम्मादन किया है। साथ में पं उलकतराय जी रोहतक निवासो का धन्यवाद है कि श्रापने जो इस कार्य में सहायना दं है बह

बहुत ही सराहनीय है। समाज ने आप लोगों की जिम्मेबारी पर यह काम छोड़ दिया था पर आप सज्जनों ने विशेषतः पं० रामप्रसाद जी साहब ने पं० उल्फतराय जी की सलाह के साथ बड़ी चतुरता के साथ चालुकर कार्य किया है यह सब श्रेय आपको ही है। पं० रामप्रसाद जी साहबने बहुत कमजोर होने पर भी जो कार्य सम्पादन किया है इसके लिये वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। श्री जी से प्राथना है कि आप शीघ नीरोग हों।

(१३) श्रीयुत सुन्दरलाल जी सुनीम, संठ जुहार मल जी मूलचन्द जी के हम बहुत श्राभारी हैं। जिन्होंने पंचायत की जिम्मेवारी को बड़ी योग्यता सं सम्भाला है और बड़ी सुन्दरता, चातुर्य से इस महान कार्य को बहुत सरलता से निभाते हुए निर्विदन समाप्त किया है। श्रापकी प्रणाली बहुत ही मनमोहक चातुर्य पूवेक है। हर तरह सब विचार रखते हुए सबको साथ में लेते हुए कार्य करने के परिणाम श्राप के बहुत ही सराहनीय हैं इस लिये श्रापको धन्यवाद है और श्रागामी धमें रक्षार्थ ऐसे ही श्राप लोग लगन रखते हुए कार्य चलावेंगे ऐसी मुझे श्राशा है।

(१४) श्रीयुत भाई परमेछीदास जी मेरठ वालों को हार्दिक धन्यवाद है कि आपसे ७००) मांगनी करनेपर आपने जरूरत पड़नेपर यह रकम ही क्या पूरी रकम तक देने के उद्गार बताये। आपने कहा- "धर्म कार्य रकते नहीं, चालू करो।" इतनी छोटी

उम्र होते हुए आपके परिणाम बड़े उदार रूप हैं। आपने धर्म के काये में एक साल में तीस हजार रूपये दिये है अतः बहुत ही प्रशंसा योग्य हैं। श्री जिनवर से प्रार्थना है कि आपके परिणाम दिन दुने धर्म रहार्थ बढ़ते रहें।

(१) स्थानीय फकीरचन्द साई को धन्यवाद है आप बहुत ही सरल परिणामी, दानी, सन्तोपी, की होने पर भी ब्रह्मचारी रहने वाले हैं तथा सामाजिक कार्यों मं तन-मन-धन सं हमेशा तयार रहते हैं। स्थानीय गुलालबाड़ी के मन्दिर में आपकी बहुत देख रेख रहती है आर इस ट्रेक्ट के सम्बन्ध में जिन किसी भाई को शंका थी उन सबके पाम जाकर उन की शंका को दूर कर सबको एक सम्मिलित किया है यह परिश्रम सराहनीय है।

(१६) अन्त में ट्रैक्ट छ्यान के लिये नियत की गई कमेटी के सदस्य पंजरामप्रसाद जी, पंज उल्फत-राय जी, पंज मकखनलाल जी मुरेना, पंज आंजत-कुमार जी मुलतान श्रार में (निरंजनलाल) उसमें से पूर्व चारों महानुभावों को पूर्ण धन्यवाद है कि श्रापकी चतुर मना ने बहुत ही परिश्रम करके यह ट्रैक्ट छपाया है।

भवदीय— निगंजनलाल जैन खुजा वाला. बम्बई

-- x --



### -: प्राक्कथन :-

दिगम्बर जैनधर्म में कुछ समयमे एक सुधारका-भाम दल पैदा हो। गया है। उसके द्वारा मर्यादाका आतिकम करने वाले सामान्यवाद ने इनने पैर फैला दिये हैं कि विशेषता को लिये हुए जो। दिगम्बर जैन धर्म के मुख्य मिद्रान्त थे। उनको। उड़ाने के लिये अनेक साधनाभामों का आधिरकार किया है।

शीमान प्रोफेमर हीरालाल जी साहव ने जो र्शिवसूनि क्रांग शिवाये पुस्तक प्रकाणित की तथा 'जैन धर्म का चिलुप टीनहाम' और द्रव्यक्षी की भान, मचलक को मोन ब्रांग केवली के भूख प्याम की वेड्ना' इन तीन मन्तव्यों को लेकर पत्रक का प्रकाशन तथा उनकी ऐसी ही चर्चा का समाचार्यत्री में होना बह सर्व विषय उनकी प्रवृत्ति को सामान्य-वाद की तरफ जाने की सूचना दे रही है। परन्तु इनके विषय में यह एक खास बात अवश्य ही ऐसी प्रतीत होती है कि इनके जो कुछ अपने अभिप्राय हैं वे प्रथों की मूमिका में नहीं रखकर उनने अलग हो जुदी जुदी पुस्त हों, पत्रक तथा समाचार पत्रों में रक्के हैं परन्तु रक्के इस ढङ्ग से हैं कि उनको पटकर लोगों या अभिपाय इनकी यूंति को सामान्यवाद की तर्फ ले जाता है। परन्तु ये अपने मन्तव्यों को शंका का रूप देकर उनक समाधान के इच्छुक हैं। इसमें इनकी प्रवृत्ति सामान्यवाद की तरफ चली ही गई हो यह निश्चय कोटि की बात नहीं है।

इसी बात को ते हर प्रवट्सभा ने इनकी

शंकाओं के मार्जन का कार्य जो कि ट्रैक्ट रूप में प्रशित हो रहा है वह अपने हाथ में लिया है। एसा होने से एक ढेले द्वारा दो पन्नी उड़ाने सरीखी बात हो जायगी। अर्थान प्रोफंसर साहब की शंकायें निमूल होने से उनका समीचीन मार्ग में स्थितिकरण, दूसरा प्राचीन मार्ग की निदंपिता सिद्ध होने से सामान्य वृद्धि वालों के मितश्रम का अभाव।

य सब बात तभी ठीक हो सकती है जब कि प्रोफेसर साह्य क मन्तव्य शंका के रूप में हों। हाल में उनके द्वारा जो कायंत्रणालो है वह इस रूप में दीखनी है। इसी लिये वह अन्य सुधारका-भारतें की तरह सर्वदा सामान्यवादी एकांत से हीं यह बात नहीं घटती। इसके विषय में सबल प्रमाण भिक्त यही है कि आपके द्वारा सम्पादित प्रन्थों की मृमिका (प्रस्तावना) में ऐसी कोई भी गन्ध नहीं है। बल्कि भूमिकाओं में तो आपने उन्हीं बातों की पुष्टि को है जो कि दिगम्बर जैन धमेकी खास मान्य-ता को लियहुय है। ऋतः माल्म होता है कि आपका खयात अभी उस सामान्यवाद में प्रोफेसर नेमिनाथ उपाध्याय और लाला जगन्त्रसाद जी एम० ए०, ची० एस-सीठ, सीठ आई० ई०, ए० जी० पीठ एएड आई० की तरह नहीं। इन दोनों ने स्वसम्पादित प्रत्थों में जो इनके मन के विरुद्ध गाथाय हैं उनको दें। क बनजा हर दिगम्बर जैन धम की मान्यताओं हो

ही एक दम उड़ाने का प्रयत्न किया है। ये लोग श्रपने मन्तव्यों को इंगलिश भूमिका में लिखा करते हैं श्रतः हिन्दीजानकारों को इनकी इन-श्रमलीयतों की जानकारी नहीं माळ्म पड़ने पाती।

भारतवर्षीय श्रनाथर त्तक जैनसो सायटी दर्यागंज देहती से प्रकाशित हुए श्रष्टपाहुड की भूमिका के हिन्दी श्रनुवाद पढ़ने से मालूम हुआ है कि इस प्रन्थ की भूमिका और इस प्रंथ का श्रनुवाद इङ्गिलशभाषा में लाला जगत्प्रसाद जी ने किया है। इन्हों ने जो भूमिका में विषय लिखा है वह बड़ी होशियारी के साथ इसी विषय को लेकर लिखा है कि-श्रीकुन्दकुन्द स्वामी प्राचीन ऋषि थे उनके समय में ऐसी कहरता को लिये पायेबन्दी नहीं थी इस लिये श्रचलकल की श्रार द्रव्यक्षी को श्रोर शृद्र को मोत्त निपंथ की जो गाथायें हैं-वे सभी स्वामी कुद्रकुंदाचार्य की न होकर पीछे से किसी की मिलाई हुई हैं। श्री लाला जगत्प्रसाद जी ने जो कुछ यह विषय लिखा है वह प्रोफेस्सर नेमिनाथ श्रादिनाथ श्राद् के श्राश्रय से लिखा है विशेष परीचा करके नहीं लिखा है।

वास्तव में देखा जाय तो ऐसा लिखान सशय कोटि का नहीं है इसीलिय इन लोगों ने निःशङ्कवृत्ति से प्रस्तावना में यह विषय रखा है। इस दृष्टि से प्रोफेसर साहब की और इन लोगों की वृत्ति में बहुत ही अन्तर है। श्री प्रोफेसर हीरालाल जी साहब को कृति की अपेद्धा इन लोगोंकी कृति-दिगम्बर जेनधमें के मन्तव्यों के लिये बहुत ही हानिप्रद है। इसलिये इनक मन्तव्यों के खण्डन का और इनकी अनगल प्रवृत्ति का प्रतिरोध करनेका कार्य दिगम्बरजेन समा-ज के लिये प्रथम कतंव्य है।

इनके सन्तव्यों का खरहन करने का विषय-तो परिहत रामप्रसाद जी शास्त्री ने अपने पार्शिष्ट भाग में कुछ लिया है तथा औरभी विद्वान उसका खरहन विशेषक्ष्य से कर सकेंग परन्तु इस अनगल प्रश्नि को रोकने का कार्य तो समाज का कार्य है इस लिये उस विषय में समाज जो उचित उपाय समझ भा करें। इस विषयमें एक विचारणीय आरचये जनक विषय यह है यह इझिलिश पहें हुए विद्वान वख्वा जैन धर्म के ममे को न समक कर ऐसी पद्धति का अनुस-रण करें तो येसी स्वटकने की जैसी बात नहीं है परन्तु मिद्धान्त के ममझ होकर पण्डित कहला कर अममेझों की अणी में सम्मिलित होकर उनकी पीठ ठांके और बैसा ही अनुकरण करें तो यह स्वटकने का विषय है। मेरी समक से यह गुरु संस्कार का ही यहां दोप है।

पं० उल्फतराय शास्त्री, भिएड

### सविनय निवदन

श्रीमान बा० हीरालाल जी एम० ए० प्रोफेमर एडवर कालेज अमरावती (वर्तमान में मारेसकालेज नागपुर) के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि 'श्वी मुक्ति, केवली कवला । र तथा मुनि का वस्त्र परिधान श्री १० द्र दिगम्बर जैन आचार्य पुष्पदन्त भूतवली विरचित पट्खएडागम से सिद्ध होता है।" इन विचारों की पृष्टि में आपने अपनी श्रोर स एक हैंड-विल और दो देनट प्रकाशित किये तथा इनकी एक २ प्रति श्री ऐलकपन्नालाल दिगम्बर जैन सर्म्वती भवन बम्बई में भी श्रापकी भेजी हुई प्राप्त हुई।

इनको देखकर माननीय ५० रामप्रसाद जी शास्त्री मैनेजर सरम्वती भवन, निरञ्जनलाल जी खुर्जावाल तथा मेर हदय में यह विचार उत्तक हुआ कि इस विषय पर दि० जैनसमाज में पत्रों द्वारा व्यक्तिगतस्य से चर्चा चली तो वह समाज के लिये लाभदायक न होगी। आवेशवश कोई महानुभाव भाषा समिति का पालन न कर सके आर कटु वावयांका प्रयोग कर जार्दे जिससे शानित के स्थान पर चौभ और भी वढ जावे। अतः सुरदर उपाय यह ही रहेगा कि दि० जैनसमाजक पृथ्य त्यागियो तथा विद्वानोस उन देवटो का युक्तियुक्त उत्तर मंगाकर उन सब की स्थानीय पंचायतकी और से एकही प्रथ में प्रकाशित कर दिया जाय और उस प्रनथ की एक न प्रति प्रत्यक दिग्रस्वर जैन मन्दिर, प्रत्थभगडार तथा अन्य संस्थाओं को भेज दी जाबे यदि अन्यसमाज की मांग आवे तो उसपर रचित समभा जाय वहां भेजी जावे। इस तरह प्रोफेनर माहब की शंका दूर हो जायगी और द् जैन समाजको भी स्थायी लाभ होगा। यांद मौधिक चर्चा का भी समुचित अवसर हो तो कुन्थ-लागार, इन्दार आदि किमी स्थान पर उसके लिय भी उचित प्रबन्ध किया जावे।

मीमाग्य स उसी समय दिगम्बर जैनसमाज के नेता श्रीमान रावराजा भरतेट हुकमचन्द जी इन्दौर व रायबहादुर सरसेठ भागचन्द जो सोनी आनरेरी लैफ्टीनेन्ट ओ० बी० ई० अजमेर ( सभायित भा० दि० जैन महासभा ) यहांदर पधारे हम आपके पास गये और अपने पूर्विक विचार आपके सामने रखे आपने हमारी भावना शुद्ध समक्तवर हमकी पूर्णनया श्राश्वासन दिया और वहा कि श्रापसे हृदय में जो देव, गुरु, शास्त्र के श्रवण्याद दृर करने की भावना उत्पन्न हुई है इस इर तरह से श्रापसे सहमत हैं और तन मन धन से महयोग देने को तैंग्यार हैं ट्रेक्ट में तात्विक भावना रखते हुए श्राह्मेपादि से रहिन मिष्ट भाषा में पूज्य त्यागियों तथा विश्वानों के लेख रहने चाहियें पत्रों में इस विषय में श्राधक चर्चा न होने पावे। ऐसा होने से प्रांठ हीरालाल की शंका दृर हो जायगी श्रांर समाज में भी शांति व धार्मिक श्रद्धान बना रहेगा।

हमने उनको पूर्ण आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा ।

तत्पश्चात दिगम्यर जैन पंचायत वम्बई ने इस कार्य को सुसम्पन्न करने के लिये एक कमेटी स्थापित की पत्रव्यवहार करनेका भार 'जुहारुमल मृलचन्द' को दिया गया आपके मुनीम श्रीमान सेठ सुन्दरलाल जी ने इस विषय में अन्द्रा कसेव्य—पालन दिखाया है आपने इस कार्यमें श्रीमान निरंजनलालजी खुर्जा-वाल से सहयोग प्राप्त किया तदनुसार भाई निरंजन लाल जी ने इस दशा में बहुत सुन्दर काम कर दिखा या आपका परिश्रम प्रतंसनीय है। सेठ परमेछीदास जी ने आधिक सहायता के विषय में पूर्ण आश्वासन दिया तथा पूरा राह्योग दिया आपको कोटिशः

बम्बई पंचायतं के अनुरोधपूर्ण प्रेरणा पर जो पृज्य त्यागीवर्ग ने तथा मान्य विद्वन्मण्डली ने प्रोफे— सर हीरालाल जी के ट्रेंक्टों का युक्तियुक्त उत्तर लिख कर जो अपना कतेच्य पालन किया है तद्थे उनकी भूरिशः धन्यवाद है। और जिन श्रीमानों ने इस धार्मिक कार्य में अपनी लहमी का सदुपयोग किया है

उनको धृन्यवाद है। श्रीमान सेठ जुहारमल मूलचंद जी, उनके मुनीम सेठसुन्दरलालजी, माननीय परिडत रामप्रसाद जी शास्त्री तथा भाई निरंजनलाल जी ने अपने उत्तरदायित्व को बहुत अन्छे ढंग से निभाया है एतदथे प्रापको धन्यवाद है।

पिष्डत आंजतकुमार जी शास्त्री मुलतान वालोंने ट्रैकट छापने का कार्य बड़ी भक्ति से तन मन धन में संलग्न होकर किया है उनका यह कार्य बहुत सराह-नीय है अतः उनको भी धन्यवाद है। हम श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि यह धार्मिक प्रयास सफल हो और मान्यवर प्रोफेसर साहब का संशय दूर हो जिससे वह भविष्य में और भी अधिक सिद्धान्त प्रनथ का उद्धार कर सकें।

माननीय पिएडत रामप्रसाद जी शास्त्री ने जो ट्रॅंक्ट लिखा है उसका मैं हृदयस समर्थन करता हूं। निवेदक:—

उल्फतरायजैन (रोहतक) बम्बई।

---0---

### कुछ ज्ञातव्य बातें

वीरशासन महोत्सत्र कलकत्ता में वहुत में विद्वान संमिलित हुए थे। उस समय शोठ हो रालाल जी आये हुए थे, अतः विद्वत्परिपद में यह विचार हुआ कि जिन विपयों को लेकर प्रांठ ही रालालजी ने चर्चा उठाई है उनके विपय में चर्चा करने के लिये यदि वे तैयार हां तो आमने सामने वातचीत का हां जाना अच्छा है। रूपरेखा बनाते समय यह निश्चय हुआ कि विद्वत्समाज की ओर से एक वक्ता ही बोले तदनुसार यह अधिकार पंठराजेन्द्रकुमार जी, प्रधान-मन्त्री संघ को दिया गया।

करीब एक बजे प्रो० हीरालाल जी सा० प्रेमीजी व बेरिस्टर जमनाप्रसाद जी जज के साथ जैनमबन के बिद्धानों के निवास स्थान पर प्रधारे। तदनन्तर सब मिलकर वहां से व्याख्यान भवन में गये। वहां पहुंचकर चर्चा किस कम से की जाय यह तय किया गया। निश्चय हुआ कि प्रो० होरालाल जी की खोर से वे स्वयं चर्चा करेंगे और दूसरी श्रोरसे पं०राजेंद्र-कुमार जी चर्चा करेंगे। तथा जिस उत्तर को दूमरी अोर का विद्वान लिखकर चाहेगा वह लिखकर दे दिया जायगा। मध्यत्थ का काम ५० कन्द्रेयालाल जी मिश्र 'प्रभाकर' को सर्व सम्मति से सौंपा गया। जो अपने समय तक उन्हों ने वड़ी योग्यता से निभाया।

चर्चाका प्रारम्भ प्रोव्हीरालालकी ने किया। उन्हों ने बतलाया कि ऐसा नियम है कि श्रीरिटियल कान्फ्रोंस में कुछ विषय विद्वानों में परम्पर चर्चा के ज़ियं रांव जाते हैं। इस साल मैं इस सभाके प्राकृत व जैनधमें विभाग का श्रध्यक्त था। श्रतः मैंने सोचा कि जिन कारणों से दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर ये दो फिरके हैं उन कारणोंपर विचार करने के लिये चर्चा उटाई जाय। ये तीन विषय की मुक्ति, सबस्न सिद्धि श्रीर केवली कवलाहार हैं। दिगम्बर परम्परा में ये तीनों वातें स्वीकार नहीं कीगई हैं किन्तु श्वेताम्बर इन्हें मानते हैं श्रतः मैंने दिगम्बर परम्परा के प्रन्थों पर से इनको कान्फ्रोंस में बतलाने का प्रयत्न किया था।

इस पर पहले से मैंने एक पर्चा छपवाया था जिसका उदेश्य चर्चा था, प्रचार नहीं। मैंने इसका प्रचार नहीं किया। किन्तु किसी प्रकार से यह पर्चा बम्बई पंचायत को मिल गया। अतः उसने इसका प्रचार किया है।

में दूमरे विद्वानों की महायता से धवलग्रंथ
का भम्पादन करता आ रहा हूं। प्रारम्भ में
इम विषय की विल्कुल नहीं जाननी था। उम
ममय जो विद्वान अनुवाद करते थे उन्हीं की
मलाह पर ही मुझे निर्भर रहना पड़ना था।
धवल के प्रथम भाग के ६३ वें सूत्र में 'मंजद'
पद उम ममय के विद्वान पं० फुलचन्द जी
व पं० हीरालाल जी का मलाह से ही जोड़ा
गया था। अभी पं० फुलचन्द जी के साथ जैन
सदेश में बेद बेंपम्य का लेकर बड़े ही अच्छे हो। से
चचां चल रही है। अब भी यह बेंद बेंपम्य सिद्ध
हा जाय तो सेरी सब शंकाएं दूर हो जांयगा।

इस पर प० राजन्द्रकुभार जी ने कहा कि में प्रा० सा० के इस कथन में सहमत नहीं कि प्रा० सा० ने उक्त परचा चर्चा के लिये छपवाया था। ऐसे प्रमाण हैं जिन में यह सिद्ध किया जा सकता है कि उन्हों ने उक्त परचे का प्रचार भी किया। जब वे श्रोशिट-यल कान्द्रों से बनारस श्राये थे तब तक उन्हों न बनारस के बिद्धानों के पास व मेरे पास वह परचा नहीं मेजा था किन्तु दृसरी जगह वे इसके पहले ही परचा मेज चुके थे। एक पत्र में हमें केवल इतना ही मालुम हुआ था कि वे किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चहते हैं। मैं भी उस समय बनारस आ गया था। प्रो० सा० के आने पर दिन के दस बजे मैं, पं० केलाशचन्द्रजी व पं० फूलचन्द्र जी उनमें मिलने के लिये गये। किन्तु माल्म हुआ कि वे पं० मुखलाल जी के साथ पाश्वेनाथ बिद्याश्रम में भोजन के लिये गये हुए हैं।

तब हम लोग बही कुर्सियों पर बैठ गये। सामने टेबुल ग्रंबा थी उसपर हम लोगों की हिष्ट गई। देखा कि कुछ छपे हुए परचे ग्रंब हुए हैं। उठाकर देखा तो ये वे ही परचे निकले जिनमें स्त्रीमुक्ति भादि की सिद्धि की गई थी। आप लोग भले ही उसे पाप सममें किन्तु हम लोगों ने उनमें में कुछ परचे उठाकर अपनी जेवों में ग्रंब लिये। साथ हा यह निरचय किया कि जब तक शें० सा० स्वयं इस विषय की चवा नहीं करेंगे तब तक इस विषय की चवां की नहीं छड़ना चाहिये।

इसके बाद वे शाम को खामन्त्रित होकर विद्यालय में भा आये। उन्हों ने और और विषयों पर
अनेक चर्चाण भा की किन्तु इम विषय में अवर भी
नहीं कहा। हां गांव को जब वे पं० फुलचन्द्र वी
को लेकर शहर धूमने गये तब अवश्य उन्हों ने पं०
जी को एक परचा दिया। यद्यपि खुले अधिवेशन
में अन्त में इम चचा का प्रारम्भ प्रा० हीरालाल जी ने किया था। मैं, पं० केलाशचन्द्र जी
व पं० फुलचन्द्र जी इमके विराध में भी बोले
थे किन्तु बहां इतना कम ममय मिला जिससे इसकी
विस्तृत चर्चा न की जा सकी। इसके बाद मैं व पं०
केलाशचन्द्र जी दृसरे दिन प्रो० सा० से मिले थे।
कुद्र विचार विनिमय के बाद हम ने चुप्पी साथ ली

भी। आशा थी कि प्रो० मा० अपने विचारीं को स्वयं बदल लेंगे। किन्तु अब स्थिति ऐसी आगई है जिससे इधर ध्यान देना आवश्यक है।
''जैनसन्देश" (३०-११-४४)

प्रो० माइब के वक्तव्य पर मेरा स्पष्टीकरण

'जैन सन्देश' के ३० नवम्बर के श्रंक में ,'शं० हीरालाल जी से चर्चा" शीर्षक लेख छपा है। जिसमें उन्हों ने प्रारम्भ में 'में इस त्रिषय को बिलकुल नहीं जानता था, उस समय जो विद्वान काम करते थे, उन्हीं की सलाह पर ही मुझे निर्भर रहना पड़ता था' श्रादि श्रपना वक्तत्र्य प्रगटकिया है, वह बहुत श्रामक श्रीर श्रमत्य है। सच बात यह है कि प्रथम दो भागों का श्रमुवाद श्रमरावती पहुंचने के पूर्व ही में उन्जेन में कर चुका था. उसमें मूल, श्रर्थ या टिल्पणी में वहीं भी मैंने 'संजद' पद ६३ वें मृत्र में नहीं जोड़ा था। अमरावती पहुंचने पर वहां की व्यवस्थानु-सार प्रव भाग के अनुवाद की प्रेस कापी करने का काम पंव फुलचन्द जी को सौंपा गया। उक्त स्थान के विचारार्थ मामने आने पर मैंने अपनी ओर से जोड़ने का विरोध ही किया था और इसी कारण सुत्र में वह पर जोड़ा भी नहीं जा सका। अनुवाद में कैसे जुड़ गया यह आप दोनोंही जानें, क्योंकि अनु-वाद की प्रस कापी करने नथा प्रफरींडिंग और छपने को आर्डर देने के आप दोनों ही कमशः जिम्मेदार हैं। इसी सुत्र के भावकी-विशिष्ट-मनुष्यगतीं पद का जो आमक अथे छपा है, उसके जिम्मेवार आप दोनों ही हैं। प्रमाण के लिये मेर हाथ का अनुवाद अभी भी देखा जा सकता है।

> पं॰ हीरालाल शास्त्री उन्जैन, ''जैंन मन्देश''

### -: कतिपय सम्मातियां :-

( 9 )

पूज्य श्री १०८ श्राचायं शान्तिमाग जी महाराज—

श्री १० परमपृत्य चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराजने प्रोठहीरालालजी की शंकाश्री के सम्बन्ध में कहा है कि "प्रोठ हीरालाल जी केवली श्रवकेवली या गणधर तो हैं ही नहीं परन्तु दि० जैन सिद्धान्त के ऐसे झाता भी नहीं हैं जिनके कि वचन को प्रामाणिक हिए से माना जा सके। अन एव उनकी शंकाश्रों के सम्बन्धको लेकर विद्वान लोग जो इतना अधिक प्रयत्न कर रहे हैं श्रीर उन्हें महत्व दे रहे हैं सोहमारी समक्तमे ठीक नहीं है। दि० जैन-सिद्धान्त का ज्ञान रखने वाला कोई भी विद्वान १ की-मुक्ति, २ केवलिभुक्ति, ३ श्रीरसवस्त्रसंयम एवं मोजके निरूपण को सत्य एवं श्रागमानुकूल नहीं मान सकता यह तीनों ही बिषय श्रागम एवं युक्ति से बाधित हैं।

ह० खुबचन्द जैन क्रन्थलगिरि,

3-44-88

### श्री परमपूज्य स्वर्शीय १०= आचार्य चंद्रमागर जी महाराज की परोच सम्मति

श्रीमान मेठ तनसुखलाल जी काला से हमारा वार्तालाप होने पर यह झात हुआ कि श्री आचार्य चन्द्रसागर जी महाराज ने प्रो० ही रालाल जी अम-रावनी वालों के विषय में ऐसा वक्तव्य दिया था (जब कि हमने उनमे सम्मित मांगने को पत्र दियां था) कि —

"ऐसे व्यक्तियोंको जबाब देना उचित नहीं ऐसे तो विगम्बर धमे के प्रति सैकड़ों कहते आये हैं । कहा उनका ज्ञान और कहां पृत्रंज आचायेंका ज्ञान । ऐसे संश्रायालु तो बहुत है उनकी कुछ भी जवाब नहीं देशा दिगम्बर जैनधर्म में कहीं भी किसी जगह इनके कहे हुए विषय नहीं हैं, न मिल सकते हैं। इन्होंने दि॰ जैन धर्म पर बहुत बहा भारी कुटाराधात किया है। इनके कहनेसे कुछ नहीं हो सकता श्रद्धानी भव्य कभी भी दि० जैनधर्म के मन्तर्थों में चलायमान नहीं हो सकते। एक क्या भैकड़ों कहें तो कुछ धर्म में शि-थिलता नहीं त्रा अवर्ता। इनके विचार धमें के प्रति कैसे हैं इस जानकारीके लिए उनके द्वारा प्रकाशित अन्य प्रस्तकों से जान लेना चाहिये फिर ज्ञान हो जायमा कि इनके परिगाम धर्म के प्रति कितने श्रद्धा-म्पद हैं। श्रा १०= क्लक्ट्राचाय के प्रति जो भाव अतलाये हैं वह तो हद के बाहर लिखे हैं। श्री आचार्य के प्रति महान अन्याय किया है। द्वशास्त्र. गुरु का जो अवण्याद किया है इसका फल आगामी काल में अवश्य ही सहन करना होगा।

निरंजनलाल जैन,

#### श्रीमान रावराजा, रईसुद्दौला, मर सेठ इकमचन्दजी की सम्मनि

प्रोफेमर हीरालाल जी श्रमरावती वालों ने जो दिगम्बर जैन धर्म के विपरीत विषय की सब से प्रथम महान ने महान उच्चकोटि के प्रन्थ श्री पट खण्डागम धवल के जरिये पुष्टि की है वह बिलकुल श्रयुक्त है ऐसा करना दिगम्बर जैनी के हाथों में दिगम्बर जैनधर्म के लिये भविष्य में बहुत अयानक, कटुक फलदायी होगा जिस विषय को श्रापन लिखा है वह निम्नप्रकार है।

- (१) परममृज्य श्री १००० श्राचायं कुंद्कुंद स्थामी को लिखा है कि उन्हों ने कर्मासद्धांत का विचार कर के नहीं लिखा है।
  - (२) स्त्री पर्याय से मुक्त हो सकती है।
  - (३) सबस्य मुनि हो सकते हैं।
  - (४) केवलो कवलाहागी होते हैं।

यह सब देव शास्त्र गुरु का अवगंवाद रूप है। जो स्वामी कुन्दकुन्द आचार्य पत्मकाल में विदेह जेव जाकर नीर्थकर महाराज के पादानुमृत्व में धर्म अवगा करते हैं उनके प्रति अझानी बनलाना बड़ा संथानक अवगंवाद है कहां पहले पृत्र जोंका झान कहां अपने । छद्माधों का झान । उनके चरगों की तुलना न कर सकनेवाले ऐसा लिखें मी बहुन गेरवाजवी है इससे हमारा तथा हमारी समाज का मन बहुन दुखी है । और यह चारों विषय दि० धर्म के प्रति बहुन हानि— कारक हैं। ऐसा विषय न तो कभी सुना है और अ ही किसी हालन में दि० धर्म में आया है तथा न ही हाँचत नहीं। आप इमारी समाज के विद्वानों में हैं अपना मत पृथक लिखें पर शाखों में अपनी तरफ में कोई शब्द लिखना ठीक नहीं है। जेसा कि 'संजद' शब्द आपने अपनी तरफ से जांड़ा है जिसका खुलासा पंठ हीरालाल उज्जैन वालों ने सब पेपरों में किया है कि 'मेरे हाथ की असली कापी में यह संजद पद नहीं लिखा है। मुक्तसे कहा गया परमैंने नहीं लिखा था' सो आपको ऐसा करना ठीक नहीं हम आशा करते हैं कि स्वाध्याय प्रेमी सज्जन इन विषयों से सावधानी— पूर्वक स्वाह्याय करेंगे इन विषयों को दिगम्बर धमें के बाहर सममेंगे।

स्वह्मपचन्द हुकमचन्द, इन्द्रीर

(8)

श्रीमान पं० खुबचन्द जी शास्त्री की सम्मति

केवितिकवलाहार, स्त्रीमुक्ति, स्रोर सवस्त्रमुकि, ये तीनों ही विषय दिगम्बर जेनागमके सर्वथा विरुद्ध हैं साथ ही दि०जैनागम की यह मान्यता युक्ति युक्त एवं अनुभवमें उतरने वाली है। मालूम होता है प्रो० हीरा लाल जी ने दि० जैनाम्नाय तथा उसके स्रागम प्रति-पादित विषयोंका रहम्य समका नहीं है।

ह०खुबचन्द जैन ।



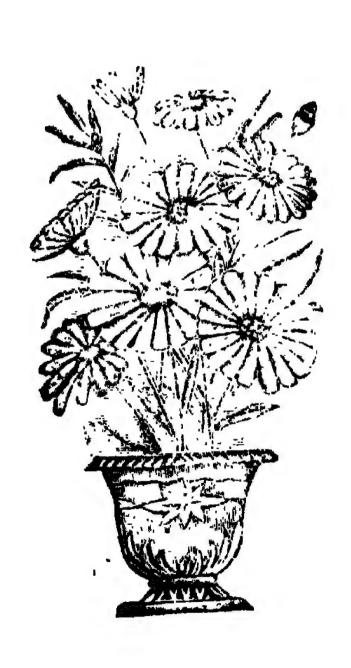

### जैन इतिहास का एक विलुप्त श्रध्याय

- Ly You

[ प्रोफेपर हीरालाल जैन, अमरावती ]

( नोट-इस लेखके बीच में जो अंक दिये हुये हैं वे नीचे की टिपाणी के हैं )

और उत्तराधिकारी 'भद्र' हुए३।

२- श्रवणवेल्गोला के एक लेखानुसार भद्र या श्रीभद्र ही भद्रवाह के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हीं के शिष्य चन्द्रगुप्त थें ।

३-ये ही वे भद्रवाहु थ न कि उनसे पूर्ववर्ती, जिन्होंने अवगावेलगोला शिलालेख नं० १ के अनु-सार हादश वर्षीय दुर्भित्त की भनिष्यवाणी की और उज्यियनी से दक्षिण देश को प्रस्थान किया। इन भद्रवाहु को 'स्वामि' की विशेष अपाध दी गई है ।

मेंने अपने 'शिवभूति और शिवाये' शिवेक लेख में? मृलमाण्य में डॉडिंबन बोटिक संघ के संस्थापक शिवमृति को एक और कलामृत स्थिवरावलीक आये शिवमृति से और दूसरी और दिगम्बर अन्य आरा-थना के कर्ता शिवाये से अभिन्न सिंछ करने का प्रयत्न किया है. जिससे उक्त तीनों नामों का एक ही व्यक्ति से अभिप्राय पाया जाता है जो महाबीर के निर्वाण से ६०६ वप पश्चान प्रसिद्धि में आये। मृल भाष्य की जिन गाथाओं पर से मैंने अपना अन्वेपण प्रारम्भ किया था उनमें की एक गाथा में शिवभृति की परम्परा में 'कोडिजकुट्यार' का उल्लेख आया है । अतः प्रस्तुत लेख का विषय शिवभृति अपर नाम शिवार्य के उत्तराधिकारियों की खोज करना

इस सम्बन्ध में मेरे प्राथितक अन्वेपण से निम्न निवित बातें प्रकाश में आती हैं—

१-म्थाविरावली के अनुसार शिवभूति के शिष्य

३ थेरस्स ग् अञ्जिसिवभूइस्म कुच्छमगुत्तस्स श्राज्जभद्दे थेरे श्रांतेवामी कासवगुत्ते ॥२०॥ × × × ते वंदिङग् सिस्सा मह बंदामि कासवगुत्तं ॥२॥

४ देखो शिलालेख नं० ४० (६४) [श्री] भद्रस्स वंनो यो हि भद्रवाहुरितिः श्रुनः । श्रुतंकवित्नाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥४॥ चन्द्रप्रकाशोज्यल-सान्द्र-कीर्तिः श्रीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः । यस्य प्रभावाहनदेवताभिराराधितः स्वस्य गणो मुनीनां ।

४ गोतमगण्धर-साद्यान्छित्यं लोहाय्यं - जम्बूविष्णुदेवापराजित-गोवर्छन-भद्रबाहु-विशाख-प्रोष्ठिल
कृत्तिकायं - जयनाम-सिद्धार्थ-- शृतिषेण्-- बुद्धिलादि -गुरुपरस्परीण्क्रमाभ्यागत-- महापुरुपसन्तित-समबद्यो-तिवान्वय-भद्रवाहुस्वामिना (उज्जियन्यामष्टाङ्गमहानि-मित्तत्वय-भद्रवाहुस्वामिना विभित्तेन द्वादशसंवत्सर
कालवेपम्यम्पलभ्य कथिते सञ्वरसङ्घ उत्तरापथाद्यानग्राप्यम्प्रस्थितः ....।

१ नागपुर यूनिवर्सिटी जर्नल, नं० ६

२ बोडिश्रसित्रभूईश्रो बोडिश्रतिगस्म होइ उपत्ती। कोडिश्रकुट्वीरा परम्पगफाममुप्पन्ना।।१४=॥

४-दिगम्बर जैन साहित्यमें जो श्राचार्य स्वामी ६ की उपाधि से विशेषतः विभूषित किये गये हैं वे श्राप्त मीमांसा के कर्ता समन्तभद्र ही हैं। कथाश्रों की परम्परा उनका शिवकोटि या शिवायन से भी संबंध स्थापित करती हैं ७। कहा जाता है कि समन्तभद्र ने शिवकोटि के निर्माण किये हुए मन्दिर में प्रवेश किया श्रीर वहां की शिवप्रतिमा में से चन्द्रभ की

६ देखो रत्नकरण्ड श्रावकाचार, भूमिका पं० जुगलिकशोर मुख्तार कृत पृ० =।

"स्वामी, यह वह पर है जिमसे 'देवागम' के कता महोदय खास तौर से विभूपित थे आर जो उन की महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण महत्ता का चोतक है। बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानों ने उन्हें प्रायः इसी (स्वामी) विशेषण के साथ स्मरण किया है और यह विशेषण भगवान समन्तभद्र के साथ इतना रूढ़ जान पड़ता है कि उनके नामका प्रायः एक अग हो गया है। इसी स कितने ही बड़े बड़े विद्वानों तथा आचार्यों ने, अनेक स्थानों पर, नाम न देकर, केवल स्वामी पदके प्रयोग द्वारा ही उनका नामोल्लंख किया है और इससे यह बात सहज ही समक्त में आ सकती है कि 'स्वामी' रूप से आचार्य महोदय की कितनी अधिक प्रसिद्धि थी।"

७ 'तस्यैव शिष्यश्शिवकोटिसूरिस्तपोलतालिम्बत-देदयष्टिः । संसारवाराकरपोतमेतत्तत्वार्त्थसूत्रं तद-लख्नकार'।।११।। ( श्रवण वेल्गोला लेख नं० १०४ ( २४४ ). ). 'शिष्यौ तदीयौ शिवकोटिनामा शिवा-यनः शास्त्रविदां वरिष्ठौ ।' ( विकान्त-कौरवीय नाटक । ) प्रतिमा प्रगट की दा यह भी कहा गया है कि उन्हों ने अपनी धर्मयात्रा पाटलीपुत्र से प्रारम्भ की और वहां से वे मालवा, सिन्ध और टक देशों में परि-भ्रमण कर अन्ततः कांचीपुर करहाटक में पहुंचे ।

४-श्वेताम्बर पट्टाबिलयों में सामन्तभद्र की प्रसिद्धि चन्द्रकुल के आचार्य तथा बनवासी गच्छके संस्थापक के रूप में पाई जाती है। १०

द्र तां कुबंब्रष्टमश्रामच्चन्द्रश्माजिनेशिनः । तस-स्तमोरिव र्राश्मामित्रमिति संस्तुतेः ॥ वाक्यं याव-त्यठत्येवं स योगी निमेयो महान । तावत्तिहिंगकं शीवं स्फुटितं च ततस्तराम् ॥ निगेता श्रीजिनन्द्रस्य प्रतिमा सुचतुमुँखी ! संजातः सवतस्तत्र जयशेलाहलो महान ॥६६-६६॥ कथा ४, समन्तमद्राधामिनः कथा व्याराधना-कथाकोष, नेमिदत्त कृत ।

६ पूर्व पार्टालपुत्रमध्यनगरे भेरो मया ताडिता। पश्चानमालव-सिन्धुटकविषये कांचीपुरे वेदिशे॥ प्राप्तां इहं करहाटकं बहुमटं बिद्यांत्कटं संकटं। वादार्थी विचराम्यहन्नरपतं शादेलविकांडितं ॥॥॥ श्रवण-वेल्गोला लेख न० ४४ (६७)॥ इस नेमिदन न श्राराधना कथाकोष में भी उद्धृत किया है।

१० श्रीवळ्यासाध्रारवळसनालागेंद्रचन्द्रादिकुलप्रमृतिः । चांद्र कुन पृवगतश्रताह्यः सामंतमद्रो
विपिनादिवासी ॥६॥ (गुरुगवेकमवण्नम् , गुण्रत्नसृरि कृत ।) सिरिवज्जसण्यूरा चाउदसमा चंदसूरि पंचदसो । सामंतभदसूरी सोलसमो रण्णवासरहे ॥६॥ श्रीचन्द्रमृरिपट्टे पंडशः श्रीसामंतभप्रसृरिः ।
स च पृवगत-श्रुतविशारदो देराग्यनिधिन्मिमतथा
देवकुलवनादिष्वण्यवस्थानान् लोके वनवासीत्युक्तस्तसमाच्चतुर्थं नामबनवासीति प्राद्रभूते ॥६॥ (तथागच्छ पट्टावली) । निष्ठथः श्रीसुधमाभिगण्धरतः
कोटिकः सुस्थितायांच्चंद्रः श्रीचन्द्रसूरेम्तद्नु च वनवासीति सामन्तभद्रान् ॥३१॥ (श्रीमृरिपरम्परा)।
श्रीर भी देखो—पट्टावली सारोद्धार (१६) श्री गुरु
पट्टावली (१६) (पट्टावली समुज्चय मुनिदश्निवजयद्यत )।

अब हमें यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि उक्त बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है। भद और भद्रबाह का एकीकरण तो श्रवणदेल्गोला के लेख नंज ४० (६४) से सहज ही हो जाता है, क्योंकि वहां स्पष्टतः कहा गया है कि भद्रबाह का ही पूर्वनाम भद्र या श्रोभद्र था । ११ ऐसी कोई बात भी नहीं पाई जाती जिससे इस अभिन्नता का कोई विरोध उत्पन्न हो। समृतभद्र क्रार सामृतभद्र इन दो नामों में तो प्रायः कोई भेद हो नहीं है। अकार का हम्बत्व या दीघरव कोई महत्व नहीं रखता। सामंतभद्र के सन्बंध में यह जो यहा गया है कि उन्होंने बनवासी गरुड स्थापित किया, उससे उनका सस्बन्ध एथिए। देश से म्यष्ट हैं। वयोंकि उत्तर कर्नाटक देशका ही नाम बगवासी था। यही नाम उस देशके प्रमुख नगर 'कोंचपुर' का भी था जो तक्कभद्रा की शाखा-नदी बरदा के तटकर स्थित था १२। बनवासी गुच्छ को स्थापना का इतिहास समंतभद्र संबंधी दिगम्बर कथानकों के प्रकाश में अच्छा समम मे श्रा जाता है जिसके अनुसार समंतमद्र ने अपनी धमेयात्रा पाटलीपुत्र से प्रारम्भ की. पश्चात उन्होंने सालवा, सिंघ और टक्क (पंजाव) में भी धर्मप्रचार किया धार फिर वे कांबीपुर श्रीर करहाटक में जा पहुंचे। इनमें का खीतम स्थान निस्संदेह रूप से बंबईप्रांत के सतारा जिले का 'कराड' ही होना चाहिये और तब मेरे मतानुसार कांचीपुर कर्नाटक का कौंचपुर होना चाहिये, न कि मद्रास के निकट तामिल देशीय कांची

उक्त पद्म में १३ बेदिश संभवतः कांचीपुर वा विशेषण है और वेदवती नदी का बोधक है जो उसी बरदा का दूसरा नाम पाया जाता है जिसके तट पर क्रोंच-पुर स्थित था। यह विशेषण खासकर प्रस्तुत नगर को उसी नाम के अन्य प्रसिद्ध नगर से पृथक निर्दिष्ट करने के लिये लगाया गया जान पड़ता है।

समंतभद्र के संबंध में जो दिगम्बर परम्परा में अन्य बातें पाई जाती हैं उन्हें यदि हम समन्तभद्र के संबंध में श्वेताम्बर उल्लेखों के प्रकाश में देखें तो वे अच्छो समक में आने लगती हैं। समंतभद्र के शिवकोटि के मन्दिर में प्रवेश १४ करने का यह अर्थ सममा जा सकता है कि वे शिवभूति या शिवार्य के संघ में शिष्य रूप से प्रविष्ट हुए। एवं शिव प्रतिमा में से चन्द्रप्रभ की प्रतिमा प्रकट करना १४ इस बात का सांकतिक वर्णन हो सकता

१३ उत्पर फुटनोट नं ह देखिये। वैदिशको मालवा की विदिशा नगरी के अर्थ में लेने से प्रसंग ठोक नहीं वैठता, क्योंकि मालवा का उल्लेख पद्य में पहले ही आ चुका है। इसी लिये श्रवणवेल्गोला लेखों को पहले पहल अनुवादित करने वाले जुईस राइस साहब ने उसका अर्थ 'out of the way Kanchi' अर्थान दिशा से दूर की कांची किया था। मि० आर्थंगर उसका अनुवाद करते हैं 'the far off city of Kanchi' अर्थान बड़ी दूर का कांची नगर।

१४ स योगी लीलया तत्र शिवकोटिमहीभुजा। कारिनं शिवदेवोरुशसादं संविलोक्यच ॥२०॥ आदि (आराधना कथाकोप)

१४ देखिये ऊपर फुटनोट नं० ८

११ जनर फुटनोट नं० ४ देखिये।

१२ देखिये Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, by Nundolal Pey.

है कि शिवार्य के संघ में उन्होंने चन्द्र शाखा का बनवासी गच्छ स्थापित किया। भक्तामर स्तोत्र के कर्ता मानतुङ्ग इसी चंद्रकुल में समंतभद्र से चार पीढ़ी पीछे हुए कहे गये हैं, १६ तथा अपश्रंश काव्य करकंड-चरिच के दिगम्बर कर्ता कनकामरमुनि ने भी अपने को चंद्रगोत्रीय प्रकट किया है १७।

सामंतभद्र का जो काल रवेताम्बर पट्टाबिलयों में बतलाया गया है वह भी उक्त श्राभित्रत्व के श्रानुकूल पड़ता है। तपागच्छ पट्टाबली के श्रानुसार बन्नसेन का स्वर्गवास बीर निर्वाण से ६२० वर्ष परचात् हुआ और उनके उत्तराधिकारी चंद्रसृरि और उनके सामंत भद्रसृरि हुए १८। इस प्रकार वे सहज ही उन शिवाय के लहुरे समसामयिक समझे जा सकते हैं जिन्होंने बीर निर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात संघ स्थापित किया था १६। यह समय श्राप्तमीमांसा के

१६ देखिये पट्टावली समुच्चय

१७ चिरु दियवरवंसुपरणएण । चंदारिसिगोत्तें विमलएण ॥ वहरायह हुयहं दियंवरेण । सुप्रस-द्धाणयाम-कणयामरेण ॥

श्चादि ( करकण्डचरित्र १०, २८, १-२ )

१८ स च श्रीवश्रसेनो ××× सर्वायुः साष्टाविश-तिशतं १२८ परिपाल्य श्रीवीरात् विशत्यधिक पट्शत ६२० वर्षान्ते स्वर्गभाक् । ××× श्रीवश्रसेनपट्टे पञ्चदशः श्रीचन्द्रसूरिः । तस्माच्चन्द्रगच्छ इति तृतीयं नाम प्रादु भूतं । × × श्रीचन्द्रसूरिपट्टे पोडशः श्री सामन्तभद्रसूरिः ।

१६ ब्रव्वाससाइं नवुत्तराई तइया सिद्धि गयस्य वीरस्स । तो बोडिश्राण दिट्ठी रहवीरपुरे समुप्प-भा ॥ १४४ ॥ श्रादि (श्रावश्यकमृतभाष्य ) कर्ता समंतभद्र के लिये भी श्रमुकूल सिद्ध होता है२०।

इस प्रकार स्थविरावली के भद्र श्रीर दिगम्बर लेखों के भद्रबाह को एक व्यक्ति एवं श्वेताम्बर पट्टा-वित्यों के सामन्तभद्र श्रीर दिगम्बर साहित्य के समन्तभदको भी एक ही व्यक्ति सिद्ध करने के पश्चा-त श्रव देखना यह है कि क्या उक्त प्रकार से प्रकट हुए दो ब्यक्ति भी एक ही सिद्ध हो सकते हैं ? इसके लिये हमें श्रवणबेलगोल के प्रथम शिलालेख पर ध्यान देना चाहिये जो कि सब से प्राचीन है, ब्रतः भद्रबाह के सम्बन्धमें सब से श्राधिक श्रामाणिक श्राधार है। इस लेख को सावधानी से पढ़ने पर इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि उज्जैनी में ब्राइशवर्षीय द्भिन की मित्रव्यवासी वरने वाले अद्रवाह प्राचीन पांच श्रुतकेवितयों में सं नहीं हैं, किन्तु उनसे बहुत पाँछ उसी आस्कायमें होनेवाले दृसरे ही आचार्य हैं २१। श्रतः इन्हें दृसरे भद्रवाहु जानना चाहिये, श्रीर जिस दुर्भित्त की उन्हों ने भविष्य वाणी की थी वढ़ वही होना चाहिये, जिस्का उल्लेख आवश्यकवृश्णि मं मिलता है। इस लेख के अनुसार बज्रस्वामी के समय में एक बड़ा घोर दुर्भिच पड़ा जिसके कारगा ब अस्वामी ने दक्षिण को विद्यार किया २२ । पट्टाव-

२२ इतो य वहरसामी दिक्खणावहे विरहित । दुव्भिक्खं च जायं बारसर्वारसगं । सव्वतो समंता छित्रपंथा । निराधारं जादं । ताहे वहरसामो विष्ठजाए श्राहडं पिंडं तिह्वसं श्राणीत । (श्राव-ध्यकसूत्रचूर्णि, भा० १, पत्र ४०४, नियुक्ति गा० ७७४ की वृत्ति )

२० देखिये-पं० जुनलिकशोरकृत स्वामीसमन्त-भद्र पृ० ११४ श्रादि दिगम्बर परम्परानुसार समन्त-भद्र विकम की दूसरी शर्ताब्दि में हुए थे।

२१, देखियं-ऊपर फुटनोट नं० ४,

लियों के अनुसार वजस्वामि वजसेन के पूर्ववर्ती थे और वीर निर्वाण के ४६६ से ४=४ वर्ष पश्चात तक जीवित रहे २३। यह समय समन्तभद्र के काल से लगाहुआ आता है और सामंतभद्र इन्होंके पौत्र शिष्य थे। यही नहीं, वीरवंशावली२४ के अनुसार बजन्वामि ने अपना चातुर्मास दिल्ला देश के तुंगिया नामक स्थान पर किया था जो संभवतः तुंगभद्रा नदीं के समीप था जहां हमने समंतभद्र के कौंचपुर या कांचीपुर की भी स्थित निश्चित की है। यह स्थान अवण्वेल्गोला के कटवप्र से भी बहुत दूर नहीं है जहां लेखानुसार आचार्य प्रभाचन्द्र ने शरीगंत किया था।

दृसरा महत्वपृष् संकेत इस शिलालेख से यह प्रत्म होता है कि भद्रबाहु की उपाधि स्वामि थी जो कि साहित्य में प्रायः एकान्ततः समंतभद्रके लिये ही प्रयुक्त हुई है। यथार्थतः बड़े बड़े लेखकों जैसे

२३ श्रीमीहिगिरिपट्टे त्रयोदशः श्रीव ऋस्वामी यो वाल्याद्रीप जातिस्मृतिभाग् नभोगमनिवद्यया संघ-रज्ञाकृत दिल्लास्यां श्रोद्धराज्ये जिनेन्द्रपृज्ञानिमिन्तं पुष्पाद्यानयनेन प्रवचनप्रभावनाकृत देवाभिवंदितो दशपूर्वविदामपश्चिमो बन्नशास्त्रोत्पत्तिमृलं । तथा स भगवान ××× सर्वायुरष्टाशोति == वर्पाणि परिपालय श्रीवीरात चतुरशीत्यधिकपंचशत ४=४ वर्षान्ते स्वर्गभाक् ।

२४ जैन साहित्य संशोधक, खंड १, श्रंक ३, परिशिष्ट, पृ० १४। पुनः श्रीवन्नसूरि उत्तर दीशि थकी विहरता दक्षिण पंथि तुंगिया नगरइयं चीमा-सद रह्या। विद्यानन्द २४ और वादिराजसूरि २६ ने तो उनका उल्लेख नाम न देकर केवल उनकी इस स्वामि उपाधि से ही किया है और यह वे तभी कर सकते थे जब कि उन्हें विश्वास था कि उस उपाधि से उनके पाठक केवल समंतभद्र को ही सममें गे, अन्य किसी आ-चाये को नहीं। इस प्रमाण को उपयुक्त अन्य सब बातों के साथ मिलाने से यह प्रायः निस्सन्देह रूपसे सिद्ध हो जाता है कि समंतभद्र और भद्रवाहु एक ही व्यक्ति हैं।

इस प्रकार भद्र, सामंतभद्र, समंतभद्र और भद्र-बाहु के एक ही व्यक्ति सिद्ध हो जाने से हम कुछ ऐसे निष्कर्षी पर पहुंचते हैं जो हमें चिकत कर देते हैं। इन निष्कर्षीमें से एक तो यह है कि हमें कुन्द-कुन्द को उन्हीं भद्रबाहु द्वितीय के शिष्य स्वीकार करना पड़ना है जो दिगम्बर सम्प्रदाय के भीतर अन्य कोई नहीं स्वयं आप्तमीमांसा के कर्ता समंतभद्र ही हैं। कुन्दकुन्द ने अपने बोधपाहुड़ में स्पष्टतः अपने को भद्रबाहु का शिष्य २७ कहा है जो अन्य

२४ स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रधितपृथुपर्थं स्वामिमीमां-सितं तन् । विद्यानदैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थासङ्कर्यं ॥

( त्राप्तपरीचा उपसंहार )

२६ स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् । देवागमेन सर्वज्ञो येगद्यापि प्रदर्श्यते ॥ (पार्श्वनाथ चरित)

२७ सहिवयारो हुन्यो भासासुत्तेसु जं जिसे कहियं। सो तह कहियं सायं सीसेस य भहना-हुस्स ॥६१॥ बारमञ्जंगिवयासं च उदसपुत्र्वंगिव उत्त-वित्थरसं। सुयसासिभहनाह् समयगुरू भयवश्रो जयक ॥६२॥ कोई नहीं उक्त भद्रवाहु द्वितीय ही हो सकते हैं। इस एकीकरण में केवल यह कठिनाई उपस्थित हो हो सकती है कि कुन्दकुन्द ने अपने गुरु भद्रवाहु को बारह अंगों के विज्ञाता, चौरह पूर्वों के विपुल विस्ता-रक श्रुत ज्ञानी कहा है। किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे प्रस्तुत भद्रवाहु उनसे पूर्ववर्ती भद्र-बाहु प्रथम से पृथक् होते हुए भी अनेक शिलालेखों में श्रुतज्ञानी कहे गये हैं २८।

यही बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब हम रवेताम्बर आगम की दश नियुं क्तियों के कता भद्रबाहु के सबंध में विचार करते हैं। ये नियुं – कियों के कर्ता भद्रबाहु भी श्रुतकेवली कहे गये हैं, २६ किंतु यह तो अब सिद्ध है कि ये भद्रबाहु अथम नहीं हो सकते, क्यों कि उन्होंने अपनी आव-रयक नियुं कि में ऐसी घटनाओं और व्यक्तियों का का उल्लेख किया है जिनका समय महावीर से लगा कर निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चान तक उन्होंने स्वयं बतलाया है ३०। उन्होंने आर्य बस्न को भी बहुत

२८ उदाहरणाथं देखियं फुटनोट नं० ४। अ० वे० तेख नं० १०८ (२४८) पद्य ८-६ भी देखिये।

२६ येनैषा पिंडनियुं क्तियुं क्तिरम्या विनिर्मिता।
द्वादशांगिबदे तस्मै नमः श्रीभद्रवाहवे॥ (पिंडनियुं क्ति-मलयगिरि टीका)। दसकपव्यहारा निक्त्रुद्धा जेण नयमपुव्वाद्यो। वंदामि भद्दवाहुं नमपश्चिमसयलसुयनाणि॥ (ऋषिमंडलसूत्र)

३० चोहस सोलसवासा चोहस वीसुत्तरा य दुरिएए सया। घट्टा वीसा य दुवे पंचेव सया य चोद्याला ॥७६२॥ पंचसया चुलसीद्यो छन्चेव सया नवुत्तरा हुंति। नागुप्पत्तीए दुवे उपन्ना नि-द्वुए सेसा ॥७६३॥ प्रशंसा की है जिनका समय बीर निर्वाण से ४६६ से लगाकर ४=४ तक पाया जाता है, एवं उन्हीं के समकालीन ३१ श्रार्थ रिचत का भी चल्लेख किया है। इन सब उल्लेखों पर से ऐसा अनुमान है कि उक्त नियुक्ति के कर्ता स्वयं निर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात हुए हैं और सम्भवतः आर्यवित्र से भी उनका संपर्क रहा है। जिनके विषय में उन्होंने कुछ व्यक्तिगत बातें भी बतलाई हैं, एवं उन्हें श्रुत को दो खंडों-कालिक और दृष्टिवाद में विभाजित करने वाले भी कहा है। ये दो भाग श्रायर्शनत द्वारा पुनः चार भागों में विभाजित किये गये थे ३२। मेरे मतानु-सार नियुक्तियों के कर्ता श्रीर कुन्दकुन्द के गुरु, श्चाप्रमीमांसा के कर्ता एवं वनवासी गच्छ के संस्था-पक व चंद्रकुल के नायक तथा ब्राद्शवर्षीय दुर्भिन्नकी भविष्यवाणी करके दक्षिण की यात्रा करने वाले श्राचार्य सब एक ही व्यक्ति हैं, श्रीर वह व्यक्ति था शिवार्यं का शिष्य।

शिवार्य के गौरव को बढ़ाने वाला इतना ही यश नहीं है। उनके मुक्ट में एक और तेजस्वी मिए। जड़ा हुआ मिलता है जिसकी और अब हम दत्त-चित्त होंगे। जरा इस तत्वार्थाधिंगम भाष्य की प्रशस्ति ३३ पर तो ध्यान दें। यहां कहा गया है कि

३१ श्रीबीरात् त्रयस्त्रिशद्धिक-पेशशत ४३३ वर्षे श्रीद्यायरिच्चतमृरिएा श्रीभद्रगुप्ताचार्या निर्यामितः स्वर्गभागु । (तपागच्छपट्टावली)

३२ श्रावश्यक नियुक्ति, गाथा ७६३-७७=

३३ वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण् । शिष्येण् घोषनन्दि समणस्येकादशांग-(शेष ७ वें पृष्ठ पर देखें ) उसके कर्ता उमास्वाति शिवशीके प्रशिष्य तथा घोषनिद्के शिष्य थे। इन दो आचार्योंमें से अभी तक
किसीका भी कोई खास पता नहीं चल सका। शिवश्री का शिवार्य के साथ सहज ही एकीकरण हो
जाता है। श्री श्रीर आर्य तो सन्मान मूचक बंद्यार्थ
हैं। उनको छोड़ दोनोंमें नाम एक ही है। इसके
श्रातिकि शिवशी के शिष्य घोषनिद्के नाम में जो
निद्द नामांश पाया जाता है वही शिवार्य के गुरुओं
के नाम में भी विद्यमान है तथा वह नंदि संघ के
आचार्योंमें सुप्रचलित रहा है, जबकि श्वेताम्बरसम्प्र
दाय के प्राचीन नामों में तो उसका प्रायः सर्वधा ही
श्रमाव पाया जाता है दशा प्रशस्ति से जो द्सरी

(६ ठे पृष्ठ का शेषांश)

विद: ॥१॥ वाचनथा च महावाचकत्तमण्मुण्डपाद-शिष्यम्य । शिष्येण वाचकाचायं-मुलनाःनः प्रथितकीर्ते: ॥२॥ न्यप्रीधिक प्रस्तेन विहरता प्रविर क्रसमनाम्नि । कीभीपांग्ना स्वातितनयनवात्सीसते-नार्ध्यम् ॥३॥ अहेवचनं सम्यग्रुकक्रमेणागतं सम्य-धायं। दःखार्तं च दुरागमविहतमति लोकमवलो-इदमुच्चेर्नागरवाचकेन । सच्वानुकम्पया क्य ॥४॥ तत्त्रवार्थाधिकमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना द्वभम् । शास्त्रम् ॥४॥ यस्तन्त्राधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करि-प्यंत च तत्रोक्तम् । सो ज्याबाधसुखाख्यं प्राप्यत्यचि-रेण परमाथेम ॥६॥ इस प्रशस्ति पर पं० सुखलाल संघवी का वक्तव्य भी देखिय-तत्त्वार्थसूत्र की भूमिका पृ० ४ श्रादि ।

३४ श्राराधना में उल्लिखित शिवाय के गुढ़श्रों के नाम हैं—जिननन्दि, सबेगुप्त श्रीरमित्रनन्दि जिन के सम्बन्ध में देखिये मेरा तेख शिवभृति श्रीर शिवार्थ।

बात जानी जाती है वह यह है कि उमास्वाति का जन्म न्यमोधिका में हुआ था। चूंकि शिवार्य के संघ की स्थापना के स्थान रहवीरपुर को मैं आहमदननगर जिले का 'राहुरी' नामक स्थान अनुमान कर चुका हूं। अतएव मैंन उसी प्रदेश में इस नाम की भी खोज की जिसके फलस्करूप उसी जिले में 'निघोज' नामक स्थान का पता चला जो राहुरी से बहुत दूर भी नहीं है। यह निघोज उमास्वाति की जन्मभूमि न्यमोधिका हो सकता है।

भाष्य की प्रशस्ति में निम्नलिखित बातें भी ध्यान देने योग्य हैं—

- १- उमास्वाति के आगमशिज्ञक वाचनाचार मृत थे।
- २- यश्रिप उमास्वाति का जन्म न्यप्रोधिका में हुआ था, किंतु वे विद्वार कर कुसुमपुर (बत्तर में पाटलीपुत्र) पहुंचे।
- ३- कुसुमपुर में उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम आध्य रचा।
- ४- यह भाष्य उन्होंने जिस प्रन्थ पर रचा बह उन्होंने उससे पूर्व दुःखार्त और दुरागम से लोगों की मित श्रांत हुई देखकर गुरुकमा-गत बहुँ इचन को अच्छी तरह सोच समफ कर संगृहीत किया था।

ये वक्तव्य तब तक पूर्णतः समम में नहीं आते जब तक कि उस समय में उपस्थित हुई संघ की समस्त परिस्थित पर विचार न किया जाय। शिवार्य के उत्तराधिकारी हुए भद्रबाहु द्वितीय और उनके पश्चान हुए कुन्दकुंदाचार्य। शिवार्य के द्वितीय शिष्य घोषनंदि के शिष्य थे उमास्वाति जो स्पष्टतः कुन्दकुन्द के समसामयिक प्रतियोगी थे। कुन्दकुन्द

ने संघ के शासन में तथा मुनियों के आचार में कुछ गम्भीर परिवर्तन उपस्थित किये। जब कि शिवाय ने समस्त श्राजिकाओं और विशेष परिस्थिति में कुछ मुनियों को भी बक्ष धारण करने की अनुमति दी थी ३४। तब कुन्दकुन्द ने उस व्यवस्था को श्रात-यमित सममा और समस्त मुनियों को बिना किसी अपवाद के नाम्य आवश्यक ठहराया ३६। कियों के लिये तो स्पष्टतः यह नियम लगाया नहीं जा सकता था, अतः वे मुक्ति के श्रयोग्ये ठहाई गई श्रीर उन की संघ में स्थिति केवल उमेदवारों के रूप में रखी गई ३७। श्रापने गुरु आप्तमीमांसा के कर्ता के एक गूढार्थ कथन जिसके श्रनुसार श्राप्त को दोप और आवरण से मुक्त होना चाहिये ३८ का विस्तार करके

३४ देखिये भगवती आराधना, गाथा ७६-६३, व मेरा लेख 'शिवभृति और शिवार्य' फुटनोट ४

३६ वालमाकोडिमित्तं परिगहगहणं ण होइ साहूसां। भुंजेइ पाणिपत्ते दिएएएएणं इक्कटाणिमा।
जस्स परिमाहगहणं ऋषं बहुयं च हवइ लिंगस्स।
सो गरिहड जिएवयणे परिगहरिह ऋो निरायारो॥
एवि सिडमइ वत्थधरो जिएसासणे जइ वि होइ
तित्थयरो। एग्गो विमोक्खमगो सेसा उम्मग्गया
सब्वे॥२३॥ (सुत्त पाहड़)

३७ जइ दमरोग सुद्धा उत्ता मगोग सा वि ं संजुत्ता । घोरं चरियचरित्तं इत्थीसु ग पव्यया भग्निया ॥२४॥ (सुत्तपाहुड़)

३८ दोषावरणयोद्दांनिर्निश्शेषास्यतिशायनात् । कचिष्यथा स्वद्देतुभ्यो विहरन्तर्मलत्तयः ॥४॥ स स्वमेत्रासि निदाषो युक्तिशास्त्राचिरोधिवाक् । अवि-रोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धे न न बाध्यते ॥६॥

( श्राप्तभीमांसा )

कुन्दकुन्द ने यह उपदेश दिया कि केवलज्ञानी समस्त सख श्रीर दुख की वेदना के परे होता है, ३६ ऐसा समभना चाहिये। वे केवल इन विचारों को प्रगट करने मात्रसे सन्तृष्टनहीं हुये। जान पड़ता है उन्होंने यह प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया कि संघ का प्रत्येक सदस्य उनकी मान्यतात्रों के त्रानुसार विश्वास व श्चाचरण करे। जो बैसानहीं कर सके या करना नहीं चाहते थे वे संघ से वहित्वार टहराये गये। इससे संघ में बड़ी उप परिस्थित निर्माण हुई प्रतीत होती है. विशेषत: संघ के उन सदस्यों में जो शिवाये के अपवाद मार्ग में आते थे और प्राचीन आगम को भूलना और होड़ना नहीं चाहते थे। संभवतः उमा-स्वाति ने इस सबभाग का नायकत्व प्रहण किया। इसी तीव्र परिशिश्ति में जब कि उभय पत्त में विचार धारा तेजी से चल रही थी, उन्होंने तत्वार्थसूत्र की रचना की जिसमें उन्हों ने केवलीमें भूख ऋौर प्यास की बेदना को सैंद्धान्तिक रूप से प्रतिपादित किया ४० किंतु मुनियों के वस्त्र धारण का या स्त्रियों की मुक्ति का कोई विषय व्यक्त रूप से उपस्थित नहीं किया, यद्यपि इसके लिये निमन्थों के भेदों में ४१ तथा मक्तात्मात्रों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न दृष्टियों स चितन में ४२ गुंजाइश रक्खी। इस प्रथ को उमा-

३६ सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्य एिथ देहगदं। जम्हा श्रदिदियत्तं जादं तम्हा दुतं रोय ॥ (प्रवचनसार, १, २०) जरवाहिदुक्खरिह्यं श्राहार-णिहारविज्ञयं विमलं। सिहाण खेल सेश्रो एिथ दुगंझा य दोसो य ॥३७॥ (बोधपाहुड़)

४० देखो तत्त्रार्थमूत्र, ६, ८-१०

89 ,, ,, €, 85-80

87 ,, ,, %0, &

स्वाति ने सम्मवतः सममौते के लिये प्रस्तुत किया।
किंतु कुंद्रकुंद्र और उनके सहयोगियों ने संभवतः उसी
प्रयोजन से एक संघ की बैंटक करके उसे अस्वीकार
कर दिया ४३। इसका परिगाम यह हुआ कि उन
परिवर्तनों के विरोधियों को संघ छोड़ना पड़ा, या
यो कहिये, वे संघ से से निकाल दिये गये, जिससे
उन्हों ने अपना पृथक संघ स्थापित किया जो यापनीय संघ ४४ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

उन्हीं कटु अनुभवों की स्मृति लेकर उमास्वाति संभवतः दीष्ययात्रा करने योग्य अपने युवावयस्क साथियों को लेकर उत्तर को चले गये ताकि वे वहां के संघ से सम्पक स्थापित कर सकें। इस प्रकार उमास्वाति कुसुमपुर पहुंचे और वहां ही उन्होंने वे सब बातें स्पष्ट कर दीं जिन्हें सूत्रों में पूर्वेक्त आनि-

४३ ऐसा जान पड़ता है कि कुन्दकुन्द ने उक्त विषय संघ की सम्मति के लिये जिस प्रकार उप स्थित किया वह प्रवचनार १, ६२ की गाथा में सुर- चित है—एो सहहंति सोक्यं सुद्देस परमें ति विगद- घादीएं । सुणिद्ण ते अभन्त्रा भन्ना वा तं पृष्टिच्छंत ॥

अप्र यापनीय संघ की जानकारी के लिये देखिये हा॰ उपाध्ये का लेख— 'Yapaniya Sangha, a Jaina Sect' (Bombay University Journal, May 1933) और पं॰ नाध्याम प्रेमी का 'बापनीय साहित्य की खोज' (जैन साहित्य और इतिहास)। यापनीय मंघ का किस प्रकार मूलसंघ में अन्तर्भाव कर लिया गया और उसका साहित्य मूल मंघ में किस प्रकार म्बीकायं टहराया गया, इस विषय पर मैं एक अलग लेख लिख रहा हूं।

बाब सकट को टालने की दृष्टि से अस्पष्ट रखी थी।

इस प्रकार श्रपने समस्त प्रतिपक्तियों को दुर कर देने के पश्चात् कुन्दकुन्द ने अपूर्व परिपूर्णता के साथ अपने संघ का पुनर्निर्माण प्रारम्भ कर दिया। अपनी मान्यताओं के जरा भी विकाद आने वाली व पुरानी व्यवस्था का कुछ भी समरण कराने वाली समान बातों को उन्होंने कठोरताके साथ दबा दिया। उन्होंने स्वय अपना पूर्व नाम पद्मनिन्द ४४ बदल दिया । वयोंकि स्वय वह नाम नन्दिसंघ का स्मरण कराताथा। सम्भवतः उन्होंने समस्त पूर्व श्रागमों के अध्ययन का भी निदेध कर दिया और सक्चे भागम के सर्वथा लोप हो जाने की मान्यता को जनम दिया श्रीर बहुत से पाहड स्वयं लिख लिखकर उस कमी को पूरा किया ४६। तब से उनके लिखे हुए ये पाहड़ ही समस्त धार्मिक एवं दार्शनिक बातों पर श्रद्धितीय प्रमाण ठहराये गये। उन्होंने अपने संघ का ाम मल संघ रखा, क्योंकि उनका यह मत था कि जिस सिद्धान्त व श्राचार का उन्होंने विधान किया है। बही ठीक श्रन्तिम तीथे हुए की व्यवस्था-नुसार मौतिक सिद्ध होता है ४७। यह भी संभव

४४ तम्यान्त्रयं भूविदितं वभूव यः पद्मनिन्दिप्रथ-माभिधानः । श्रीकोण्डकुन्दादिमुर्ताश्वराख्यस्यत्संय-मादुद्रतचारणिद्धेः॥६॥ (श्रवण्येल्गोताशितातेख नं०४०(६४)।

४६ परम्परानुसार बुंदबुंद ने चौरासी पाहुद लिखे। इनमें से कोई बारह अभी उपलब्ध हैं। देखिये प्रतचनसारकी भूमिका-डा॰ उपाध्ये कृत, पृष्ठ २४ आदि।

४७ हिंसारहिये घम्मे श्रद्धारहदोसविजिए देवे । निर्माणे पावययो सश्हर्ण होड सम्मत्तं ॥६०॥ ( नोचप्रामृतः) है कि यह नाम उन्हें इस कारण और भी सूम पड़ा क्योंकि वह उन वाचकाचार्य का भी नाम या उपनाम था जिन्होंने उमास्वाति को पढ़ाया था श्रीर संभवतः स्वयं उन्हें भी पढ़ाया होगा। श्रतएव श्रप्रत्यच रूप से वे उसकी स्मृति भी स्थिर करना चाहते होंगे।

समन्तभद्र को कंदकंदाचार्य के गुरु मानने में एक कठिनाई अब भी शेप रह जाती है और वह यह है कि शिलालेखों और पट्टावितयों में बराबर समन्त-भद्र का नाम कुन्दकुन्द के पश्चात चिल्लिखित किया जाता है. पूर्व नहीं । पीछे के लेखकों की इस अवृत्ति का कारण मेरी समक्त में यह आता है कि उन का कुंद्कुंद को इस युग के समस्त आचार्यों में प्रथम श्रीर प्रधान बतलाने में स्वार्थ था, श्रतएव पूर्व के समस्त इतिहास को श्रंधेरे में डालने का खास तौर से प्रयत्न किया गया। दुसरी एक बात यह भी है कि कुंदकुंदाचाय से पश्चात भी एक नहीं, अनेक समन्तभद्र हए हैं ४८। रतकरण्ड श्रावकाचार को उक्त समन्तभद्र पथम की ही रचना सिद्ध करने के लिये जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं ४६ उन सबके होते हुए भी मेरा अब यह मत हट हो गया है कि यह उन्हीं प्रन्थकार की रचना कदापि नहीं हो सकती जिन्होंने श्राप्तमीमांसा लिखी थी, क्योंकि इसमें दोष का ४० जो स्वरूप सममाया गया है वह

४८ पं० जुगलिकशोर मुस्तार ने काई छह समंत भद्र नाम के आचार्यों का परिचय कराया है जिसके लिये देखिये रत्नकरण्ड श्रावकाचार की भूमिका प्र०४-६।

४६ देखिये उपयुक्त प्रथ ४० क्षुत्पिपासाजरातङ्कजन्मांतकभयसमयाः । न रागवेषमोहाश्च यस्याप्तः च प्रकीर्त्यते ॥६॥ (रत्नकरण्ड श्रावकाचार, १) श्राप्तमीमांसाकार के श्रमिषायानुसार हो ही नहीं सकता ४१। मैं समभता हूं कि रत्नकरण्ड श्रावका चार कुंद्कुंदाचार्य के उपदेशों के पश्चात् उन्हीं के समर्थन में लिखा गया है। इस प्रंथ का कर्ता उस रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि का गुरू भी हो सकता है जो श्राराधना के कर्ता शिवभूति या शिवाय की रचना कदापि नहीं हो सकती ४२। इन पीछे के समन्तभद्र के साथ जो स्वामिपद भी जोड़ दिया गया है श्रोर पूर्ववर्ती समंतभद्र के सम्बन्ध की श्वन्य घटनाश्चों का सम्बन्ध भी बतलाया गया है वह या तो श्रांति के कारण हो सकता है या जानबृक्त कर किया गया हो तो भी श्राश्चय नहीं।

इस लेख में खोजपूर्वक जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वे संचेपतः इस प्रकार हैं—

१- आवश्यक मृत भाष्य के अनुसार जिन शिवभूति ने बोडिक संघ की स्थापना की थी, वे स्थावरावली में उल्लिखित आये शिवभूति, तथा भगवती आराधना के कर्ता शिवार्थ, एवं उमास्वाति के गुरु शिवशी से अभिन्न हैं।

२- स्थितरावली में आये शिवभूति के जो भद्र नामक शिष्य और उत्तराधिकारी का उल्लेख है, वे

५१ देखिये आप्तमीमांसा रत्नोक ४ और ६ पर विद्यानन्द की अष्टसहस्त्री टीका। आप्तमीमांसा का रत्नोक ६३ भी देखिये जहां बीतराग मुनि में सुख दुख की वेदना स्वीकार की गई है और उसी बात पर वहां की युक्ति निभर की गई है—

पुरुषं ध्रवं स्वतो दुखात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युक्क्यान्निमित्ततः ॥ ४२ रत्नमाला, सिद्धांतसारादि संबद्द में (मा० दि० जैन प्रंथ २१ भूमिका )। नियुक्तियों के कर्ता भद्रबाहु, द्वादशवर्षीय दुर्भित्त की भिविष्यवाणी के कर्ता व दित्तिणापथ को विहार करने वाले भद्रबाहु तथा कुंदकुन्दाचार्य के गुरु भद्रबाहु एवं वनवासी संय के प्रस्थापक सामंतभद्र तथा आप्त मीमांसा के कर्ता समंतभद्र से अभिन्न हैं।

३- कुन्दकुदाचाय ने संघ में कुछ विश्ववकारी
सुधार उपस्थित किये जो एक दलविशेष की माह्य
नहीं थे। उनके नायक उमास्वाति ने तत्वार्थसृत्र की
रचना समभौते के लिये की, किन्तु समभौता हो नहीं
सका। अत्रुव उमास्वाति कुसुमपुर के संघमें जा
मिले और वहां उन्होंने तत्वार्थाधिंगम भाष्य रचा।

४- कुन्दकुन्दाचार्य के नियमों के कारण जिन्हें संघ छोडना पड़ा, या जो संघ से निकाले गये उन्हों ने अपना एक पृथक संघ बनाया जो यापनीय संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

५- कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने मतों के विरोधमें

जाने वाली समस्त प्राचीन मान्यतात्रों को तथा तत्-सम्बन्धी साहित्य को भी सर्वथा दबा देने का प्रयत्न किया और अपने संघ को मृत संघ के नाम से प्रसिद्ध किया।

६- शिला लेखों व पट्टाविलयों में कुन्दकुन्द के प्रधान जिन समंतभद्र का उल्लेख पाया जाता है वे ध्वाप्तमीमांसा के कर्ता व शिवाये के प्रसिद्ध शिष्य से पृथक हैं। वे रत्नकरण्ड श्रावकाचार के कर्ता तथा रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि के गुरु हो सकते हैं।

५- शिवार्य ने अपने संघ की रचना बीर निर्वाणसे ६०६ वर्ष पश्चात की थी। उसके पश्चात अनुमानतः २० वर्ष उनके, और २० वर्ष उनके उत्तराधिकारी समंतभद्र या भद्रबाहु द्वितीय के और जोड़ देने सं कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वाति का समय वीर निर्वाण से लगभग ६४० वर्ष पश्चात सिद्ध होता है।



# शिवभूति श्रीर शिवार्य

### - YXXX

( प्रोफेमर हीरालाल जी एम० ए० अमरावती )

भावश्यक मूलभाष्य की १ बहुधा उल्लिग्वित

१ झन्वाससयाइं नवृत्तराइं तइया सिद्धिं गयम्स वीरस्स तो बोडिकाण दिट्टी रहवीरपुरे समुप्पन्ना ॥१४४॥ रहवीरपुरं नगरं दीवगमुप्पजाणमञ्जकरहे य । सिवभृइस्सुविहम्मी पुच्छा थेराण कहणा य ॥१४६॥ उद्घार पण्थत्तं बोडिक्र सिवभूइ-उत्तराहि इमं । मिच्छादं सण्मिण्मो रहवीरपुरे समुप्पन्नं ॥१४७॥ बोडिक्रसिवभूईको बोडिक्रलिगम्स होइ उपत्ती । कोडिक्रसुर्वीरा परम्पराष्मसमुप्पन्ना ॥१४८॥

इन गाथाओं का ठीक अनुवाद इस प्रकार होता के—जब बीर निर्वाण के पश्चान ६०६ वर्ष समाप्त हो गये तब बोडिकों की दृष्टि रह्वीरपुर में उत्पन्न हुई। रह्वीर नगर के दीपक उद्यान में आयं करह भी थे तब शिवभूति ने उपिध सम्बन्धी प्रश्न उठाया जिसपर थेरों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। उद्यापोह के पश्चान उन शिवभूति प्रधान थेरों ने 'बोडिक' स्वीकार किया। इस प्रकार रहवीरपुर में यह मिथ्या दशन उत्पन्न हुआ। बोडिक शिवभूति से बोडिक लिंग की उत्पत्ति हुई श्रीर कोटिनकुट्वीर उनकी परम्परा के स्पशे उत्पन्न हुए।

नोट- उपलब्ध पाठ की गाथा १८० में 'उत्तराहि' पाठ ठीक नहीं प्रतीत होता। उसके स्थान पर 'क्तरेहि' पाठ रहा जान पड़ता है जिसका ऋर्थ होता है 'प्रधानैः'। उत्तरा पाठ या तो अम से या जान (शेव दूसरे कालम के नीचे देखिए) कुछ गाथाश्रों के श्रनुसार बोटिक संघ की स्थापना महावीर के निर्वाण से ६०६ वर्ष परचान रहवीरपुर में शिवभूति के नायकत्व में हुई। बोटिकों को बहुधा दिगम्बरों से श्रिभिन्न भाना जाता है, अतः श्वेताम्बर पहावितयों में वीरनिर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात् दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति का उन्लेख किया गया है।

श्रव हमें यह देखने की श्रावश्यकता है कि क्या इन शिवभृति का श्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर श्राचार्यों में से किसी के साथ एकत्व भ्यापित किया जा सकता है ? श्वेताम्बरों द्वारा सुरक्ति श्राचार्यों की पट्टा-विलयों में कल्पसृत्र-स्थिवरावली सबसे प्राचीन समभी जाती है। इसमें हमें फर्ग्युमिस के उत्तराधिकारी धर्नागिर के पश्चान शिवभृति का उल्लेख मिलता है ?। ये ही शिवभृति मृलभाष्य में उद्घि-वित शिवभृति से श्राभन्न प्रतीत होते हैं जिसके प्रमाण निम्नलिखन हैं—

बूभकर उसपर से शिवभूति की बहिन की कल्पना करके इस संघ का हास्य करने की दृष्टि से उत्पन्न हुआ जान पहना है।

२ थेरस्म एतं अञ्जवसारितिस्स वासिट्टगुत्तस्स अजिसवभूद थेरे अतेवासी कुच्छसगुत्ते ॥११॥ xx बंदामि फगुमित्तं च गोयमं धर्णागरि च वासिट्टं। कुच्छं सिवभूद्दं पि य कांसिय दुञ्ज्ञत क्ष्ण्हं य ॥१॥

### े दोना नाम बिल्कुल एक है।

२--यद्यपि स्थविरावली में श्राचार्यों के समयका उल्लेख नहीं किया गया तथापि श्रन्य पट्टावलियों का समय का भी उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार स्थिवरावली के शिवभृति का वहीं समय पड़ता है जो मृलभाष्य के शिवभृति का कहा गया है।

३--म्लभाष्य में शिवभृति का सम्बन्ध एक श्रीर श्राचार्य से बतलाया गया है जिसका नाम करत था उसी प्रकार करत का उल्लेख स्थिबरावली के पदा-सार में शिवभृति के साथ साथ किया गया है।

अन् समयस्त्य ने अपनी स्थित्रावली की टीक्षा में का है कि शिवभृति के एक ही बीटक नामक शिष्य ने निर्वाम से ६०० वर्ष परचात दिसा स्वर संघ की स्थापना की थी है। इस कथन का मृल भाष्य के तथा जिनमदर्गाए, कोट्याचार्य और मलयिंगिर जैसे टीकाकारों की परस्परा के ब्रुलांत से विरोध पड़ता है जिससे ऐसा जान पड़ता है कि इस कथन स्थितिरावली के शिवभृति को बोटिकर्म्य के संसर्ग से बचाने के लिथे जान बुगकर गढ़ा गथा है। किन्तु उससे केवन यह श्रीमन्नता प्रणेतः सिंह हो जानी है।

अब हम यह देखने का प्रयस्त करेंगे कि वया इन आर्थ शिवभृति का दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी आचार्य के साथ एकत्व सिद्ध होता है ? उक्त नास

एक इस इसे आराजना अववा नगवती आरायनाके कर्ता का समर्ग दिलाता है जिनके साथ उक्त एकत्व कदाचित सम्भव हो, क्योंकि इन आचार्य का नाम मंथ में शिवार्य पाया जाता है जिनके तीन गुरुओं के नाम त्रार्थ जिननन्दिगणि, शिवगुप्तगणि और आय मिजनन्दि कहे गये हैं ४। इन नामोल्लेख में इतना तो स्पष्ट है कि 'आये' नाम का अंश नहीं किन्तु एक आदरम्चक उपाधि थी जो स्थित्ररावली में सभी श्राचार्यों के नामों के साथ लगी हुई पायी जानी है। अतः शिवार्य आर्थ शिव के समस्प है जिसका एकत्व अवर्ष शिवसृति के माथ बैठना कांट्रन नहीं है, क्योंकि नाम क उत्तरार्घ को छोड़ कर उल्लेख करना एक साधारण बात है, जैसा कि रामचद्र के लिये राम, कृष्णचन्द्र के लिये कृष्ण व भीमसन के लिये भीर के उल्लेखों में पाया जाता है। फिर यह 'स्रायें' उपाधि स्थविरावली में तो भावारण है, किन्तु दिगम्बर पट्टावलियों में प्रायः अप्राप्य हे और उक्त उल्लेखों के अतिरिक्त कचित ही उसका उपयोग पाया जाता है। मुझे कंबल बीरसन है। यक आर्यनिन्द का स्मरण आता है जिनका नामो-क्लोम्ब बबला टाका की प्रशन्ति में आर्थ शब्द एवंक किया गया है इसके अनिरिक्त शिवाये के आगथना का दिगम्बर माहित्य में कुछ अमा-धारमा स्थान हैं। वह प्रन्थ कुनदकुनद की परस्परा

३ शिवसृतिशिष्यः एको बोटकनामाऽसूत् । तस्मात बीरात सं० ६०६ वर्षे बोटकमतं जातं दिग-+वर्गात्रयः।

४ अर्ज्ञा जणगादिगणि-सब्बगुत्तगणि-अर्ज्ञामत्तगादीणं अवगमिय पादमुलं सम्मं मुत्तं च अत्थं च ॥२१६१ पृत्वायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए। आगहरणः सिवयनेण पाणिदलमोहणा रहत्।॥२१६२

का तो है नहीं क्योंकि उसमें अपवाद रूप से सिन्यों के लिये वस्त्रधारण करने का भी विधान है । श्रीर उसे कुन्दकुन्द से पश्चानकाल का सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता। किन्तु दूसरी श्रीर वह दिगम्बर सम्प्रदाय से पृथक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि परम्परा से उसका सम्बन्ध इस सम्प्रदाय के साथ पाया जाता है। उस के एक टीकाकार हैं अपराजित सूरि जो 'आरातीय सूरि-चृड़ामणि' थे, ६ श्रीर श्रारातीय को सर्वार्थ सिद्धिकार ने सर्वज्ञ तीर्थंकर व श्रुतकेवली के समान ही प्रामाणिक वक्ता माना है ७। उसके श्रुत्य टीका कार हैं श्रामतगृत श्रीर श्राराधर जिनका दिगम्बर

४ जस्म वि अन्त्रीभचारी.

दोसो तिट्टाणिक्यो विरागीन्म । सो वि हु संधारगदो,

गेरिहज्ञोम्सांगयं लिगं ॥८०॥ श्रावसथे व श्रप्पाउगें,

जो वा भटिंडिओ हिस्सि । मिच्छजरो सजरों वा तस्स ह,

होंडज अववादियं लिगं ॥६१॥

६ चन्द्रनिद्महाप्रकृत्याचायेप्रशिष्येण आरा-तीयस्रिच्डामिणिना नागर्नान्दगिणपादपक्षोपसेवा-जातमितलवेन बलदेवस्रिग्शिष्येण जिनशासनोहरकः भीरेण लब्धयशः असरेणाप्राजितस्रिग्ण श्रीनिन्द-गिण्नावचोदितेन रिचना।

(विजयोद्धारीका)

 त्रयो वक्तारः सर्वज्ञतीर्थकरः इतरो वा अत-केवली श्रागतीयश्च ।

(सर्वास्व १, २, )

जैन सम्प्रदाय में विशेष मान है द। इसके अति-रिक्त शिवार्य के गुरुशों के नामों में जो निन्द् शब्द पाया जाता है उससे भी उस प्रन्थ का दिग-म्बरों के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है, क्योंकि उन्हों में निन्द संघ की बड़ी प्राचीन सत्ता पाई जाती है और निन्द नामान्त भी खुब प्रचलित मिलता है, जब कि श्वेताम्बर पट्टाबलियों में इस नामान्त का उपयोग बिलकुल ही नहीं मिलता, नथा पश्चात काल में भी उसका उपयोग कचिन ही पाया जाता है। है। प्राप्य श्वेताम्बर पट्टाबलियों पर होष्ट हालने में मुझे तो केवल दो ही नाम उस प्रकार के दिखलाई विये—एक इन्द्रिनिन्द और दूसरे उद्यनान्द। ये दोनों ही परद्रहवीं शताब्दी से भी पश्चात-शालीन हैं है।

शिवायं के तीन गुरुष्टों में से एक जो सर्वेग्स गर्मा थे वे आश्चयं नहीं वे ही सर्वग्रेस हो जिनका उन्लेख अवस्थवेन्सीला संब १०४ (२४४) में चार आधारांग धारियों के पश्चान एवं कुन्दकुन्दा वार्य से पूर्व किया गया है १०। कुन्दकुन्दा चार्य ने अपने

= मगवती आराधना की छीर भी टाकाओ आदि के लिये देखो पंजनाथुराम कृत 'तेन साहित्य और इतिहास पूज २३ आदि ।

१ पहात्रकी समुक्त्यय—मुनि दर्शन विजय पूत्र, पूर्व ३६ और ६७।

१० सर्वज्ञः सर्वगुप्ता महित्यर-धनपालां महाबीर -वीगो । इत्याचानेकसृरिष्वथ सुपदमुपेनेषु दीव्यन्तप-स्या,शास्त्रावारेषु पुण्याद्ज्ञीन स जगतां कोण्डकुल्दो यतीन्द्रः ॥३१॥ नावपाहुड़ की गाथा ६३ में शिवमूित का उन्होंने बड़े मन्मान से किया है श्रीर कहा है कि ये महानु-भाव तुप-माप की घोषणा करने हुए भाविवशुद्ध होकर केवल झानी हुये ११। प्रकंग पर ध्यान देने से यहां ऐसे ही मुनि से तात्पर्य प्रतीत होता है जो द्रव्यक्तिमी न होकर केवल भाविजमी मुनि थे। ये शिवमृति श्रम्य कोई नहीं वे ही मथिवमा- वजी के शिवभृति श्रामाधना के कर्ता शिवायं ही होना चाहिये। भगवती श्रामाधना की गाथा ११२० में तुप श्रोप नेहल की उपमा देकर संगरवाम जाम मोहमल को दूर करने का श्रावश्यकता बनलाई मई है १२ जिसके प्रकाश में ही मावपाहुड़ का गाधा का श्र्यं स्पष्ट समक्ष में श्राता है।

इस तुष भाष अध्यक्ष तुष-नंडल वाले सिद्धान्तका और भी मसे भद्रवाहुक्त आवश्यक निधुक्तिसे खुलता है। निधुक्ति के खनुसार महावीरस्वाभी के केवल-ज्ञान श्रप्त होने से लगातार ६१४ वर्ष में सान निन्हव उत्पन्न हुए। इसमें का अन्तिस निह्नव निर्वाण से ४=४ वर्ष पश्चात दशपुर नगर में गोष्टामाहिल के इस उपदेशमें उत्पन्न हुआ कि जीव कमें से रुष्ट तो है पर

बन्दना नहीं है १२ । इसे हो मृतमाध्यकार ने इस प्रकार समकाया है कि जैसे कंचक उसके धारण करने बाल पुरुषको स्पर्श तो करता है पर उसे बांधना नहीं है, उसी प्रकार कर्म का जीव के साथ स्पष्ट किन्तू अबद्ध होने का समन्वय है १४। आवश्यक नियक्ति की वृत्ति में मलुर्याग्रीर ने बताया है कि आर्थराज्ञत के तीन उत्तराधिकारी थे दबैलिका पुष्यमित्र, गोष्टा-माहिल और फग्गरचित । गोष्टामाहिल को बाग्लव्धि प्राप्त थी, फिरमी आयेरिवाने अपने पश्चात गराधर दुर्वलिका पुष्यमित्र को नियुक्त किया, जिसमे गोधा-मोहिल को चौभ हुआ १४। स्थिवरावली के अनु-सार पुर्धामय क पश्चान फर्गामित्र (फर्ग् रिचत ), उनके प्रधान धनीगीर और उनके प्रधात शिवभूति हुए थे । शिवाय ने सम्भवनः गोष्ठामाहिल के उसी मिद्रान्त को ध्यान में रखकर भगवती आराधना में कहा है कि जब तक तुप दूर नहीं किया जायगा तब तक तंडुलका भीतरी मैल माफ नहीं किया जा सकता श्रीर उनकी इसी भावशुद्धि की कुन्दकुन्दाचार्य ने मावपाहड़ में प्रशंसा की है। मावपाहड़ की गाथा ४१ में शिवक्रमार नामक भावश्रमण का उल्लेख है जो युवतिजन सं वेष्टित होते हुए भी विशुद्धमति रह

तह जीवस्स सा सक्कं ! सीडममर्ल संसम्बनस्य ॥११२०॥ ( सारु पारु )

११ तुममार्स घोम्नेतो भावांबस्द्रो महास्मुभावो य । स्मामेस् य भित्रभृई केवलसास्मा कुड जान्त्रो ।४३ ( भाव पाव )

११ जह कुंडको म् सको. सोधेद् तद्वस्य सतुसम्स ।

१३ वहुरय पएम अब्बत्त,
समुद्ध, दुग तिस अधितका चेत्र ।
सत्तेए निगहरा खलु,
तिस्यस्मि उ बढमासम्स ॥ ५५=॥

१८ पृष्ट्री जहा अवद्धी कंचुडमां कंचुओं समकेंड । एवं पृष्टमबद्धं जीवं कम्मं समनेंड ॥१४३॥ ( मृ० भा० )

१४ देखिये-स्थावश्यक नियोक्ति गाथा ७७७ की दृत्ति

संसार के पार उतर गये १६। इसका जब हम
भगवती आराधना की ११० में १११६ तक की
गाथाओं से मिलान करते हैं जहां स्त्रियों और भोगविलास में रहकर भी उनके विष से बच निकलने
का सुन्दर उपदेश दिया गया है १७ तो हमें यह भी
सन्देह होने लगता है कि यहां भी कुन्दकुन्द का
अभिप्राय इन्हीं शिवार्य से हो तो आश्चयं नहीं।
उनके उपदेश का उपचार से उनमें सङ्गाव मान लेना
असम्भव नहीं है।

इस विवेचन से हम निम्निलिखित निष्क्षपा पर पहुंचते हैं—

१-बोटिक संघ के संस्थापक कहे जाने वाले शिवभूति स्थिवरावली के प्रतिष्ठित श्राचार्यों में से एक थे।

२-उन्होंने पीछे नित्संघ में प्रवेश किया होगा श्रीर उस संघ के श्रागम का उन्होंने जिननित, सर्व-गुप्त श्रीर मित्रनित् इन तीन श्राचार्यों से उपदेश पाया।

३-जब ये शिवभूति म्वयं अनुक्रम में संघ के नायक हुये तत्र उन्होंने सम्भवतः उस संघ में कुड़

१६ भावसवर्गा व धीरो,

जुनईयणवेढिश्रो विसुद्धमई । स्थामेण सिवकुमारो,

परित्तमंसारिश्रो जादो ॥४१॥ ( भा० पा० ) १७ उदयम्मि जायबद्धिय,

उद्ग्रम् म् तित्यदे जहा पदमं ॥ तह विसमहिं स्म लियदि,

माह विसएसु उमित्रो वि ॥११०=॥ सिगारतरंगाए विलासवेगाए जोव्यणजलाए । विद्वसियफेगाए सुगी गारिगाईए सा बुद्ध नि११११ परिवर्तन उपस्थित किये जिनके कारण उनके अनु-यायी बोटिक कहलाये।

४- उन्होंने मुनि-श्राचार पर श्राराधना, मृला-राधना या भगवती श्राराधना की रचना की जिसमें उन्होंने अपना नाम शिवार्य प्रकट किया है उस प्रन्थ में ऐसा शासन पाया जाता है जो कुन्दकुन्द के शासन से पूर्वकालीन सिद्ध होता है।

४-कुन्दकुन्दाचायं ने भावपाहुइ में जिल भावश्रमण शिवभृतिका उल्लेख किया है वे संभ-वतः ये हो शिवभृति या शिवाय हैं।

श्रव आगे यह प्रश्न उटता है कि क्या जिस स्थान पर शिवभृति के संघ की स्थापना हुई कही जातो है उसका भी कोई पना चल सकता है ? उक्त स्थान का दिशम्बरोंसे सम्बन्ध होनेके कारण दक्षिण भारत में ही उस स्थान के पाय जाने की सम्भावना प्रतीत होता है जिसे मूल भाष्य के कर्ता ने बहबीर पुर कहा है-विशेष कर दक्षिण पश्चिम प्रदेश कर गजरात से लगाकर कोकरण तक का बह भाग जहां पर पद्ग्याहागम सूत्रों की रचना के सम्बन्ध में चहल पहल पाई जाती है १८। इस भूभाग पर दृष्टि डालने से हमें एक राहुरी नामक स्थान का पना चलना है जो अहमदनगर से मननाड़ की और पन्द्रह मील व तीसरा रेल्वे स्टेशन है। इसी स्थान का रहवीरपुर ( -पुरी ) के साथ समीकरण सम्मव प्रतीत होता है। भाषाशास्त्र के नियमानुसार रह-वीरपुरी नाम का अष्ट होकर राहुरी वन जाना कठिन नहीं जान पड़ता।

<sup>्</sup>रे≂ पट्खरडाग्**भ, भाग**्रे, सूमिका, **पृष्ठ** १३ आहि

श्रव बोडिक, बोटिक अध्या बोटक शब्द का ष्मर्थ समभन्ता शेप रहा है। समयसुन्दर का यह वक्तव्य कि वह शिवभूति के एक शिष्य का नाम था किसी भी आधार से प्रमाणित नहीं पाया जाता। श्वेताम्बर और दिगम्बर नामावितयों में कहीं भी बोटिक या बोटक जैंसा नाम नहीं दिखाई देता। किसी अन्य टीकाकार ने भी इस बात का समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत मृल भाष्य में उस शब्द का शिवभूति के तथा एक और दृसरे शब्द लिंग के विशेषण रूप से उल्लेख किया गया है जिससे मृचित होता है कि बोटिक किसी ऐसी उपाधिविशेष का नाम था जिसका विधान शिवभृति ने पहले पहल किया होगा। मृलभाष्य में यह भी कहा गया है कि शिवभूति ने करह आदि अपने साधियों से उपधि क सम्बन्ध में विचार किया था। मृलाराधना है देखने से विदित होता है कि शिवार्य ने मुनियों के त्तिये गमनागमन करने व उठाने धरने ऋादि सब कियाओं में प्रतिलेखन के उपयोग पर बड़ा जोर

दिया है। उन्होंने इसे ही मुनि धर्म का चिन्ह और लिंग कहा है। इस प्रतिलेखन के ये गुए। भी बत-लाये गये हैं कि वह धूलि व पसीने से मेला नहीं होना चाहिये और उसे मृदु, सुकुमार और लघु भी होना चाहिये १६। इन गुणों तथा दिगम्बर मुनियों के सुप्रसिद्ध आचार से इम यह समम सकते हैं कि यहां शिवार्य ने अपने अनुयाथियों को एक पिच्छिका रखने का उपदेश दिया है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उस समय बटेर के पंखे सुलभ जान पड़े और उन्हीं का शिवार्य और उनके श्रनुयायियों ने उपयोग किया होगा। बटेर के लिये संस्कृत शब्द है 'वर्तक' जो कि प्राकृत में साधारणतः बद्रक, बटक, बहुल या बड्य हो जायगा। श्री सुधर्म स्वामी से आठ पीढियों के पश्चान नवमी पीढी के भार्य सहस्ति के समय सं श्वेताम्बर सम्प्रदाय लिये प्रयोग किये जाने वाले कोटिक, कौटिक, कोडिश्र आदि शब्द के साह-श्य से यही बटक बोटिक आदि रूपों में परिवर्तित हुआ जान पड़ता है २०।

१६ इत्यादाण्णिग्वेवे विवेगठाणे णिसीयणे स्यणे उद्यक्त प्रत्यक्त प्रसान प्रसारणाश्रीहणामाले ॥६८॥ पिहले हुणे प्रति विकास किया संजयपहिस्त्वदा केव ॥६६॥ रजसेदाणमगहण् मह्वसुकुमालदा लहुक्तं च । जत्थेदे पंच गुणा तं पहिलिहणं पसंस्रित ॥१००॥ २० श्री सुधमेखामिनोऽष्टी सूरीन यावन निर्मेधाः साधवोऽनगाग इत्यादि सामान्यार्थाभिधा शिन्याख्या— ऽऽसीन । नवमे च तत्पहे कोटिका इति विशेषार्था- वयोधकं द्वितीयं नाम प्रादुभूतम ।

# क्या दिगम्बर ऋौर श्वेताम्बर सम्प्रदायों के शासनों में कोई मौलिक भेद हैं ?

- 4XXXX

( प्रो० हीरालाल जैन एम० ए०एल-एल० बी० )

जैन समाज के दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय मुख्य हैं। इन सम्प्रदायों में शास्त्रीय मान्यता सम्बन्धी जो भेद है उनमें प्रधानतः तीन बातों में मतभेद पाये जाते हैं। एक स्त्रीमुक्ति के विषय पर, दूसरे संयमी मुनि के लिये नग्नता के विषय पर श्रांर तीसरे केवलज्ञानी को भूख प्यास आदि वेदनाएं होती हैं या नहीं इस विषय पर। इन विषय यो पर कमशः विचार करने की आवश्यकता है।

### १ स्रीमृति

रवेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि जिस प्रकार पुरुष मोच का ऋषिकारी है, उसी प्रकार स्त्री भी है। पर दिगम्बर सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचाय द्वारा स्थापित आम्नाय में स्त्रियों को मोच की ऋषि— कारिगो नहीं माना गया। इस बात का स्वयं दिग-म्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य शास्त्रोंसे कहां तक समर्थन होता है यह बात विचारगीय है। कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने प्रन्थों में स्त्रीमुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया है। किन्तु उन्हों ने ज्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की है और न कर्म सिद्धांत का विवेचन किया है, जिससे उक्त मान्यता का शास्त्रीय चिंतन शेष रह जाता है। शास्त्रीय ज्यवस्था से इस विषय की परीचा गुणस्थान और कमेसिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। तदनुमार जब हम विचार करते हैं तो निम्न परि- स्थिति हमारे सन्मुख उपस्थित होती है-

१ दिगम्बर आम्नाय के प्राचीनतम प्रस्थ पट्स्तंडा-गम के सूत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग चौदहां गुणस्थान बतलायेगये हैं। देखों सत्प्र सूत्र ६३; द्रव्यप्र ४६, १२४-१२६; चेत्र प्र ४३, भ्यश्न प्र ६८-३०, १०२-११०; काल प्र ६८-०२-२२७-२३४; अन्तर प्र ४७ १६१)।

२. पृज्यपाद कृत सर्वाथिमिद्धि टीका तथा ने मिचन्द्र कृत गोग्मटमार प्रत्थ में भी ती नों वेदों से चौद्हों गुण्गथानों की प्राप्त स्वीकार की गई है। किन्तु इस प्रत्थों में संकेत यह किया गया है कि यह बात केवल भाववेद की अपेचा से घटित होती है। इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अभितगीत व गोग्मटसार के टीका-कारों ने यह किया है कि तीनों भाववेदों का तीनों द्रव्यवेदों के साथ प्रथक प्रथक संयोग हो सकता है जिससे नी प्रकार के प्राणी होते हैं। इसका अभि-प्राय यह है कि जो मनुष्य द्रव्य से पुरुष होता है वही तीनों वेदों में से किसी भी वेद के साथ चपक श्रेणी चढ़ सकता है।

३-किन्तु यह व्याय्यान सन्तेषजनक नहीं है, क्योंकि-

- (१) सूत्रों में जो योनिनी शब्दका उपयोग किया गया है वह द्रव्य स्त्री को छोड अन्यत्र घटित नहीं हो सकता।
- (२) जहां वेदमात्र की विवत्ता से कथन किया गया है, वहां द्रवें गुणस्थान तक का कथन किया गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं है।
- (३) कर्मामद्भांत के अनुसार वेद-वेपम्य सिद्ध नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्दन्धी उपांगों की क्यांन का यह नियम बतलाया गया है कि जीव के जिस प्रकार के डिन्ट्रय ज्ञान का चुयोपशम होगा उसी के अनुकूल वह प्रत्मलरचना करके उसकी उत्य में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। चक्ष+ हांन्ट्य आवरण के चयांपशम से कमें हान्द्रय की उत्पत्ति कदापि वहीं होगी श्रीर न कभी उसके द्वार क्य का जान हो सकेगा। इसी प्रकार जीव में जिस वेंद्र का बंध होगा उसी के अनुसार बह पुद्रगल रचना करेगा और तर्नुकल ही उपांग उत्पन्न होसा: यदि ऐसान हुआ तो वह वेद ही उदय में महीं आ संकेश । इसी कारण नो जीवन भर वेट बक्त नहीं सकता। यदि किसी भी उशंग सहित कोई भी वेद उद्य में आ मकता तो कपायों व अन्य नोकषायों के समान वेंद्र के भी जीवन में बदलने में कीन सी आपत्ति आ सकती है ?
- (४) नी प्रकार के जीवों की तो कोई संगति ही नहीं बैटती, क्योंकि द्रव्य में पुरुष और खींलग के सिवाय तीमरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, जिसमें द्रव्यनपुंसक के तीन श्रालग भेद बन सकें। पुरुष और खींवेट में भी द्रव्य और भाव के बेंपम्य मानने में उपर बनलाई हुई कांठनाइयों के आतिरक्त और भी अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। यदि बेंपम्य हो

सकता है तो वेद के द्रव्य और भावचेद का तात्पर्य ही क्या रहा? किसी भी उपांग विशेष को पुरूप या की कहा ही क्यों जाय? अपने विशेष उपांग के बिना अमुक वेद आवेगा ही किस प्रकार? यदि आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रिय ज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियों के परस्पर संयोग से पच्चीस प्रकार क्यों नहीं हो जातं? इत्यादि।

इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता है कि या तो खीवेद से ही ज्ञपक श्रेणी चढ़ना नहीं मानना चाहिये श्रीर यदि माना जाय तो खीमुक्ति के प्रसंगसे बचा नहीं जा सकता। उपलब्ध शाखीय गुण्धान विवेचन श्रीर कमेसिद्धांत में खीमुक्ति के निषेध की मान्यना नहीं बनती।

### मंयमी और वस्त्रत्याग

श्वेतास्वर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वस्त्रत्याग करके भी सब गुण्स्थान प्राप्त कर सकता है श्रीर वस्त्र का सर्वथा त्याग न करके भी मोच का श्रीवकारी हो सबता है। पर प्रचलित दिगम्बर मान्यतानुसार वस्त्र के सम्पूर्ण त्याग से ही संयमी श्रीर मोच का श्राधिवारी हो सकता है। श्रतप्त इस विषय का शास्त्रीय चिंतन श्रावश्यक है।

- १-दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ भगवती आराधना में मुनि के उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि वश्च धारण कर सकता है देखी गाथा (७६ =३)।
- (२) तत्वार्थमृत्र में पांच प्रकार के निर्धन्थों का निर्देश किया गया है जिनका विशेष स्वरूप सर्वार्थ-मिद्धि व राजवातिक टीका में समकाया गया है (देखों अध्याय ६ सृत्र ४६-४७)। इसके अनुसार कहीं भी वस्त्रयाग अनिवार्थ नहीं पाया जाता। बल्कि

वकुश निर्मेथ तो शरीर संस्कार के विशेष अनुवर्ती कहे गये हैं। यद्यपि प्रतिसेवना कुशील के मूलगुणों की विराधना न होनेका उल्लेख किया गया है, तथा-पि द्रव्यिलग से पांचों ही निर्मन्थों में विकल्प स्वीकार किया गया है "भाविलगं प्रतीत्य पंच नि प्रन्था लिंगिनो भवन्ति। द्रव्यिलगं प्रतीत्य भाज्याः। (त. सु. ६, ४७ स. सि.) इसका टीकाकारों ने यही अर्थ किया है कि कभी कभी मुनि वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। मुक्ति भी समन्थ और निर्मन्थ दोनों लिंगों से कही गई है। "निर्मन्थिलगंन समन्थिलनोन वा सिद्धि भूतपूर्वनयापेत्त्या" (त. सु. १०, ६ स. सि.) यहां भूतपूर्वनय का अभिप्राय सिद्ध होने से अनन्तर प्रवेका है।

(३) धवलाकार ने प्रमत्तसंयतोंका स्वरूप बतलाने हुए जो संयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पाच मतों के पालन का ही उल्लेख हैं—''संयमो नाम हिसानृतस्तेयाम्ब्यपरिमहंभ्यो विरति:।"

इस प्रकार दिगम्बर शास्त्रानुसार भी मुनिके लिये एकान्ततः बस्तत्याग् का विधान नहीं पाया जाता । हां बुंदकुन्दाचार्य ने ऐसा विधान किया है, पर उसका उक्त प्रमाण बन्धों से मेल नहीं बैंटता ।

### ३-केवली के भृख प्याम आदि की वेदना

कुन्दकुन्दाचार्य ने केवली के भूख प्यास ऋादि भी वेदना का निषेध किया है। पर तत्वार्थसृत्रकार ने सबलता से कर्मासद्धातानुसार यह सिद्ध किया है कि वेदनीयोदय जन्य क्षुधा-पिपासादि ग्यारह परीपह केवली के भी होते हैं (देखो ऋध्याय ६ सूत्र = १७) सर्वार्थसिद्धिकार एवं राजवार्ति क्कार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कर्मांदय के स्रभाव में वेदनीय का प्रभाव जर्जरित हो जाना है इस से वे बेदनाएं केवली के नहीं होतीं। पर कर्म-सिद्धांत से यह बात सिद्ध नहीं होती। मोहनीय के अभाव में रागद्वेष परिएाति का अभाव अवश्य होगा पर बेदनीय-जन्य बेदना का अभाव नहीं हो सकेगा। यदि वेसा होता तो फिर मोहनीय कर्म के अभावके पश्चात बेदनीय का उदय माना ही क्यों जाता? बेद-नीय का उदय सयोगी और अयोगी गुएएश्यान में भी आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रहता है। इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी बेदनात्रों का अभाव मानना शास्त्रसम्मत नहीं ठहरता।

दृसरे समन्तभद्र स्वामी ने त्राप्तमीमांसा में वीत राग के भी मुख त्रीर दुःख का सद्भाव स्वीकार किया है यथा—

पुर्ण्यं श्रुवं स्वतं। दुःखात्यापं च सुखतो यदि।
वीत्रागो सुनिर्विद्वांस्तास्यां युञ्ज्यान्निमित्ततः ॥६३॥

---- Y ----

(नोट— उत्तर के तीनों लेख श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी के हैं। इनमें से प्विंक दो लेखों का उत्तर श्रीमान पंच्यामप्रसाद जी शास्त्री ने अपने लेख के परिशिष्ट में तथा जैनवीधक पत्र में एवं प्रोण्डत दरवारीलाल जी न्यायाचार्य व प्रिंडत प्रमानन्द जी शास्त्री सरसावा ने अनेकांत में दिया है। जैन-बोधक और अनेकान्त के वे लेख इस प्रन्थ में पंच् रामप्रसाद जी शास्त्री के लेख के पीछे उद्धृत हैं। तीमरे लेख का उत्तर समस्त विद्वानों ने लिखा है।)



**२** 

## श्रीमान पं० रामप्रसाद जी शास्त्री बम्बई





### श्री दिगम्बर जैन सिद्धान्त दर्पगा

SAN TO THE SAN THE SAN

?

शिमान प्रोफेरर हीरालाल जी सहब एम० ए०, एन-एन० बी०के 'जैन इतिहास का एक विद्धप्त अध्याय', 'स्त्री-मुक्ति', 'संयमी और वस्त्र-त्याग', 'केवली के भृख-प्यास की वेदना' इन चार विषयों पर क्रमानुसार विचार]

### मंगल श्लोक

श्रीमान सत्वहितंकरो गुण्धरो यः कुन्दकुन्दप्रभुः।
भक्तानामभिवांद्वनीयसुखदः सत्कायंकार्याद्भुतः॥
श्रीसीमंधरतीथॅभक्तिवश्गः श्रीभद्रबाहुप्रभोः।
शिष्यः प्राभृतकादिशास्त्रमृजन्दिष्यात् स नः श्रीगुदः॥१॥

### [ जैन इतिहास का एक विलुप्त अध्याय ]

श्रीमान प्रोपं सर हो रालाल जी साहव एम० ए०, एल-एल० बी० नागपुर ने 'जैंन इतिहास का एक विज्ञप्त श्रध्याय' नामक पुस्तक प्रकाशित की हैं । इस पुस्तक का सम्बन्ध 'शिवभूति और शिवाय' नामक पुस्तक से बहुत घनिष्ठ है, अर्थात—उस पुस्तक की यदि सार्थकता सिद्ध हो गई होती तो इस पुस्तक की भी सार्थकता श्रवह्य सिद्ध हो सकती थी। परन्तु उस पुस्तक विषयक विचार से मैंने जैन-बोधक के बीर निर्वाण २८७० संख्या ११-१२-१४-१४ के इन ४ श्रंकों में यह अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि-जो उस पुस्तक से 'शिवभूति श्रीर शिवाय' को

एक सममा गया है वह किसी भी हेतु और प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। जब यह बात सिद्ध हो गई है और उसका प्रतिवाद आजतक प्रोफेसर जी साहब से नहीं हो सका है तो फिर उस पुस्तक से सम्बन्ध रखने वाली इस पुस्तक की स्थिति किसी भी प्रकार नहीं ठहर सकती। अर्थात—मृलो नास्ति छुतः शाखां इस बस्तुस्थिति की स्थिति इस पुस्तक की सत्ता को सिद्ध करती है। तथापि इस पुस्तक में कई बातें ऐसी हैं कि जिन पर विचार करने से इस पुस्तक की असारता के साथ उस 'शिवभृति और शिवायं' नाम की पुस्तक की असारता विशेषतया पृष्ट होगी।

दूसरे इस पुस्तक के खरडन से श्रीमान पूज्य श्री
१०८ श्राचार्यवर कुन्दकुन्द स्वामी की श्रात प्राचीनता
भी सिद्ध होगी जिसका कि सम्बन्ध 'स्त्री-मुक्ति श्रादि'
तीन विषयों के खरडन में मुख्यतया साधन है।
इसी मुख्य विषय को लच्य में रखकर इस पुस्तकविषयक विचार के खरडन की सफलता समभी गई
है। इस लिये प्रथम—इस पुस्तक के विचार करने
का प्रयत्न है जोकि इस प्रकार है—

प्रथम ही इस पुस्तक में आपने जो यह लिखा है कि 'श्वेताम्बर मृल भाष्य की गाथा में 'को-डिश कुटुवीरा' का उल्लेख आया है, अतः 'शिव-भूति-शिवार्यके उत्तराधिकारियोंकी खोज करना है।'

यहां पर सबसे पहले तो विचार यह है कि 'कोडिन कुट्टबीर।' से जो आपने श्री कुंदकुंद स्वामी को समभ रखा है, वह विलक्कल ही निराधार है। कारण कि कल्पसूत्र की स्थिवरावली से माऌम हुआ है कि 'कोडिन्न' का अर्थ 'कोडिन्य' गोत्र है। जोकि 'भवभूति' श्रौर 'सुप्रभ' गण्धर का गोत्र माना गया है। और 'कुट्ट' शब्द का कुछ भी अर्थ होता नहीं। इससे यह माल्म पड़ता है कि यहां पर 'कुट्ट' की जगह 'कुच्ब' शब्द होता चाहिये। 'कुच्छ' राव्ह का अर्थ 'कुतस्य' गोत्र हो सकता है। आंर 'बीरा' शब्द का अर्थ - श्री वीर स्वामा के गोत्र का उद्घावक यानी सूचक 'कश्यव' गोत्र हो सकता है। इस तरह सब शब्दोंका अथ 'कौडिन्य, कुल्स्य, कश्यप इन गोत्रों के स्त्राचार्य परम्परा के स्पर्श से हुए, ऐसा उस गाथा के उत्तरार्द्ध का अर्थ हो सकता है, न कि उस

( मूलभाष्य श्वेताम्बर )

शब्द का अर्थ 'कुंदकुंद' हो सकता है। कारण कि 'कुंदकुंद' अर्थ के लिये इस पुस्तक भरमें कोई आगम, युक्ति, शिलालेख आदि एक का भी प्रमाण नहीं दिया है, दूसरे 'कोडिन्न कुट्टवीरा' यह शब्द बहुवचनान्त है तथा 'उपन्ना' यह किया भी बहुवचन है। इससे भी यह पता लगता है कि इन वाक्यों से बहुतसे आचार्य प्रदण किये हैं। अतः 'कोडिन्न कुट्टवीरा' से जो आपने श्री कुन्दकुन्द स्वामी को समम रक्खा है वह सर्वथा निमृत्त है। कारण कि कुन्दकुन्द स्वामी का सम्बन्ध यहां कुड़ भी प्रयोजन नहीं रखता. किन्तु तन तद् गोत्रीय आचार्यों से ही यह 'कोडिन्न कुट्टवीरा' शब्द सम्बन्ध रखता है।

श्रागे श्राप लिखते हैं कि—स्थितरावली के श्रान्य श्रीर उत्तराधिकारी 'भद्र' हुए। इस लिखावत से श्रापने 'भद्र' से वित्तीय 'भद्रवाहु' को समका है, जिसकी कि पृष्टि श्रापने 'श्रवण वेलगोला शिलालेख नं० ४० (६४) से की है। पगन्तु उस शिलालेख का अर्थ श्रापने विलक्षल ही उल्टा (विपर्गत) किया है। शिलालेख नीचे लिखे श्रनुसार इस प्रकार है—

श्री भद्रः सर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रृतः । श्रुत-केबित-नाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥ चन्द्रप्रकाशोज्वलसान्द्रकीर्तिः, श्रीचन्द्रगुप्रोऽजनि तस्य शिष्यः । यस्य प्रभावाद बनदेवतासि-

राराधितः स्वस्य गुणो मुनीनाम् ॥
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सर्व तरफ से जो श्री
शोभा या लहतीकर भद्र श्रेष्ठ हैं और श्रुतकेविलयों
में अन्त के उत्कृष्ट मुनि हैं। और चन्द्रप्रकाश के
समान उज्वल (धवल) महान कीर्ति के धारक जिनके

कोडिन्न कुट्टवीरा परम्परा फासमुखन्ना ।

( भद्रवाहु प्रथम के ) शिष्य श्री चन्द्रग्प राजा हुन जिसके ( भद्रवाहु के ) प्रभाव से वनदेवताने उनके मुनियों का गण ( समूह ) सम्मानित किया।

इस शिलालेख से स्पष्ट है कि शिलालेखस्थ भद्र-बाहु प्रथम थे जोकि अन्तिम श्रुतकेवली थे। न कि शिवभूति के शिष्य या दूसरे 'भद्रवाहु' थे।

दृसरे शिलालेख से आपने भद्रवाह को द्वितीय भद्रवाह समभ रक्खा है—वह भी ठीक नहीं है। दूसरा िलालेख निम्न प्रकार है—

श्री गीतमगणधरसाचान शिष्य लोहाचायं-जन्दु-विष्णुदेवापग्रजित-गोवर्द्धनभद्रबाहु-विशाख-प्रोष्टिल-कृतकार्य--जयनाम-सिद्धार्थधृतिषेण्-बुद्धिलादि-गुर-परम्परीण्--क्रमागत-महापुरुप-संतितसमबद्योतिता-न्वय-भद्रबाहु-स्वामिना उज्जयिन्यामष्टाङ्गमहानिम्नि-तत्वज्ञेन त्रं काल्यदर्शिना निमित्तेन द्वादश-सम्बत्त-सरकाल-वेपम्यमुपलभ्य कथिते सर्वसङ्घ उत्तरप्रधा-हिस्साप्यथं प्रस्थितः इत्यादि।

इस शिलालेख में गोबहीन के पास एक भहवाहु शब्द का उरलेख है। उनको तो प्रोफेसर साहय ने प्रथम भद्रवाहु समस्ता है। परन्तु आग 'महापुरुष' सन्तित समुद्योतितान्वय—भद्रवाहु स्वामिना' शुरु से दृसरे भद्रवाहु को समस्त रवस्ता है। वह एक ज्या-करण की अजानकारी का और उपकारक परिस्थिति पर गहरी हिए नहीं देने का परिणाम है। दिगन्तर जैन सम्प्रदाय में अष्टांग महा निमित्त ज्ञानी कोई भी दृसरे भद्रवाहु नहीं हुए हैं, किन्तु पंचम अतकेवली को श्रीभद्रवाहु स्वामी हुए हैं वे ही अष्टांग निमित्त के पूर्ण ज्ञाता थे। कारण कि वे शतकेवली थे। इस लिये विकालदर्शी महानिमित्त के वे हा ज्ञाता हो

सकते हैं।

व्याकरणके हिंदाबसे 'महादुक्य संतित' जो शब्द है वह विभक्ति रहित समास के अन्तर्गत है, उसकी सप्तमी तर्दुक्यी समास के सम्बन्ध से विष्रह में 'महापुरुपसंत्ती' या 'महापुरुपसंत्तिपु' ऐसा विष्रह करने पर और 'समुद्योतितान्वय' के साथ 'मद्रवाहु-स्वामिना' शब्द होने से प्रथम पद्रवाहु स्वामी ही परिगणित हो सकते हैं। क्योंकि उनने अपने पीछे की मृति परम्परा को दुक्काल से भ्रष्ट होते हुए बचाया था। इसो लिये 'समुद्योतितान्वय' यह विशेषण उनके लिये लागू पड़ना है, क्योंकि अन्वय शब्द का अर्थ 'पश्चात कालीन गण-गन्छ' होता है या अन्वय शब्द का 'अनुपूर्वीसे चला आया गण गन्छ' भी अर्थ होता है। उस गण गन्छ को जिनने भ्रष्टाचार से वचाकर रक्षण किया था। इस लिये वे 'समुद्योतितान्वय' विशेषण वाले हुए।

सम्राट चन्द्रगुप्त के समय में कथानक से इन्हीं भद्रवाहु स्वार्ग का वर्णन प्रसिद्ध है, न कि किन्हीं शिवभूति के शिष्य भद्रवाहु का। दिगम्बर सम्प्र- वाय में तो कोई भी शिवभूति के शिष्य 'भद्रवाहु' नहीं हुए हैं। क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी भी शिलालेख या प्रन्थ में इस तरह का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। यदि इन उपयुक्त शिलालेखों में कहीं पर शिवभूति के शिष्य 'भद्रवाहु' का वर्णन पाया जाता तो प्रोप सर साहब को कल्पना को कुछ देका भी मिलता। परन्तु बेसा कहीं भी वर्णन न होने से यह एक असंबद्ध कल्पना ही है। जैसी कि आपने श्री समन्तभद्र स्वामी के विषय में कल्पना की है।

श्राश्चर्य है कि उस कल्पना से द्वितीय भद्रवाहुकों किल्पत कर समन्तभद्र स्वामी के साथ सम्बन्ध श्राप ने जोड़ा है। जिसका श्रानेकान्त के वर्ष ६ किरण ११-११ पत्र ३३० में श्रीमान पं० दरवारीजाल जी न्यायतीर्थ कोटिया ने श्राक्ट्य युक्तियों से खरहन किया है। जो कि बड़े महत्व का होने से इस ट्रॅक्ट के साथ मुद्रित है। श्रातः इस विपय को पुनरक्त श्रीर विस्तार भय से चर्चित नहीं किया है।

उपर्युक्त सब कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दिगम्बर सम्प्रदाय में दूसरे कोई भी पूणे निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु नहीं हुए तथा समन्तभद्र और भद्रबाहु एक व्यक्ति नहीं थे। दिगम्बर सम्प्रदाय के दिसाब से 'शिवार्य ने ही समन्तभद्रके संघ में प्रवेश किया, जिनने कि भगवती आराधना नामक महान प्रम्थ का निर्माण किया, न कि शिवभूति के संघ में समन्तभद्र स्वामी ने प्रवेश किया था।

चन्द्रवंश उनका राजिए चन्द्रगृप्त की परम्परासे हो सके तो भले ही संभवित हो, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में तो समन्तभद्र स्वामी के चन्द्रवंश का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 'वनकासी' यानी वे प्रायः वन में ही रहा करते थे। इस लिये श्वेताम्बरमन्य कथित समन्तभद्र स्वामी के ये दो विशेषण इस रीति से संभवित हो सकते हैं। वास्तव में देखा जाये तो 'नुक्ताके हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है।' इस दृष्टि से विचार किया जाय तो श्वेताम्बरों के 'सामंत भद्र' श्रोर दिगम्बरों के 'समन्तभद्र' जुदं ही स्थिर हो सकते हैं।

दिगम्बर सम्प्रदाय के लेखों से स्पष्ट है कि समन्तभद्र स्वामी ने अपनी श्रद्धट जिनभक्ति रूप स्तोत्र की सामर्थ्य से चमत्कार दिखलाकर शिवकोटि राजा (शिवार्य) को अपना परम शिष्य बनाया था। फिर मालुम होता है कि शिवार्य ने भी अपना कोई शिष्य बनाया हो जोकि बहुत करके 'घोपनन्दी' थे। तथा घोपनंदी ने भी अपना कोई शिष्य बनाया हो जिनका कि नाम उमास्वाति ब्राह्म होगा जो कि पहले श्वेताम्बर रहे होंगे फिर उनने घोपनंदी का शिष्य बन कर कुछ भाग दिगम्बर सम्प्रदाय का आर कुछ भाग श्वेताम्बर मान्यताओं का स्वीकार किया होगा। उनने ही उमास्वामी के तत्वार्थसूत्र को अपने ढांचे से कुछ इधर उधर करके टीका लिखी होगी जिसवा कि नाम भाष्य है।

कारण कि तत्वार्थसृत्र की रचना तो समंतभद्र स्वामी से पहले उमाखामी कर चुके थे। क्योंकि उमके उपर समन्तभद्र स्वामी का एक गंधहस्ति महा-भाष्य लिखा गया था। ऐसा कथन लघु समंतभद्र का अष्टसहस्त्री टिप्पण्+ में और हस्तमिल्ल कवीश्वर का विक्रम कौरव नाटक× में पाया जाता है इस कथन से स्पष्ट सिद्ध है कि श्रीसमन्तभद्र की शिष्य-परम्परा में घोषनंदी तक पूर्ण दिगम्बर परम्परा रही। क्योंकि

<sup>+</sup> इह हि खलु पुरा स्वीयनिरवद्यविद्यासंयमसम्बदा
गण्धर-प्रत्येक-बुद्ध-श्रुतकवित-दशपूर्वाणां सूत्रऋन्महर्पीणां महिमानमात्सात्कुर्वद्भः भगवद्भिस्मास्वामिपादैराचार्यक्रैरासूदितस्य तत्वार्थाधिगमस्य मोच्च-शास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्यं महाभाष्य
मुपनिवध्नतः स्याद्वाद-विद्याप्रगुरुवः श्री स्वामिसमंतभद्राचार्याः ॥

तत्त्रार्थसूत्रव्याख्यानगन्धहस्तिप्रवतेकः ।
 स्वामी समन्तभद्रोऽभूदेवागमनिदेशकः ॥

'निन्दसंघ' खास दिगम्बरों का माना जाता है उसकी परम्परा घोषनंदी तक समन्तभद्र की परम्परा में रही अनन्तर घोपनंदी के शिष्य ब्राह्मण उमास्वाति ने उनकी परम्परा को बदल दिया और शायद यापनीय संघ की उत्पत्ति उनहीं उमास्वाति ब्राह्मण से हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

श्री कुन्दकुन्द स्वामी श्रापने को श्री श्रुतकेवली भद्रगाहु स्वामी का साज्ञात शिष्य लिखते हैं। पट प्रभृत के बोधप्राभृत में इस विषयक-गाथा— सहवियाने हुओं। भागासुत्तेमु जं जिसे कहियं। सो तह कहियं साम्से बोसेस य भहवाहुस्स ॥६१॥

अर्थ —शब्द विकार रूप परिसात हुआ और जिसे श्री जिनेन्द्र भाषा सूत्रों में कहा है वह उसी प्रकार भद्रबाहु के शिष्य (मैंने) जाना है।

इस गाथा सं प्रत्थकर्ता ने अपनी लघुना के साथ अपने बचनों की प्रमाणता सृचित की है। अब बह आगे की गाथा से इस बान को सृचित करते हैं कि वे सहबाहु स्थानी कीन से थे।

#### -गाथा-

बारत खंग विवासां चडरम पुरुषंग विडल वित्यरम्।
सुयसासि भद्दबाह गमयगरू+ भयवत्रो जयत्रो ।६६।
कार्य—जो हादशांग के विज्ञान से युक्त हैं खोर चादह एवंगि के महान विस्तार को करने वाले हैं ऐसे अवज्ञानी गमदोंके गुरु भगवान भद्रबाह जयवंत रहो। इन हो गाथात्रों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस पट्पाभृत श्रथवा श्रष्टप्राभृत प्रन्थ के कर्ता जो कोई हैं वे श्री भद्रवाहु स्वामी के साचान शिष्य हैं श्रीर भद्रबाहु स्वामी वे ही हैं जोकि श्रंतिम श्रुत-केवली हैं।

जो वीतरागी मुनि श्रपनी लेखनी से जिस बात को लिखते हैं वह बात सर्वथा सत्य होती है उसके लिये दूसरे प्रमाण शिलालेख ताम्रपत्र श्रादि सामग्री कुड़ भी कार्यकारी नहीं गिनी जाती।

श्री प्रोफेसर साहिब को जिस तरह रवेताम्बर की यापनीय भाष्य के अन्त में लिखी प्रशस्ति प्रमाण है उसी प्रकार इस मंथ-लिखित जो उत्पर की गाथा है वे भी प्रमाण माननी चाहिये और उनके प्रकाश में ही श्री प्रनथकर्ता कुन्दकुन्द स्वामी का समय निश्चित सममना चाहिये। क्योंकि अन्य कल्पित घटित प्रमाणों से स्वयं प्रनथकर्ता द्वारा लिखित प्रमाणों की जो कीमत है वह दूसरे की कदापि भी नहीं होती।

इन उपयुंक्त गाथाओं के आश्रय से यह बात ग्रिप्ट सिखंहें कि श्री कुन्दकुन्द स्वामी—अभी प्राप्त दिगम्बर परम्पराके प्राचीन आचाये श्रीधरसेनाचार्य पुष्पदन्त और भूतवली से भी प्राचीन हैं। इस लिये उनकी परम्परा श्री धरसेनाचार्य पुष्पदन्त भृतवली और उमास्वामी आदि से बहुत ही प्राचीन हैं। श्री पट्खंडागम में भी सूहम दृष्टि से विचार किया जाय तो उसके सूत्रों में कुन्दकुन्द परम्परा का ही अनुकरण है। जिसका कि रहस्य प्रोफेसर हीरालालजी की समक में नहीं आया है यदि बारीक दृष्टि से आप विचार करते तो यह विषय आप जान लेते। अस्तु।

<sup>+</sup> जैसा सृत्र का अथं होता हो बेंस ही अर्थ को जाने उसे 'गमक' कहते हैं। इस शब्द से प्रन्थकार ने भद्रवाहु को अपना गुरु प्रगट किया है यह ६१वीं गाथा के भाव से स्पष्ट है।

षद् लंडागम श्रादि सूत्रों का विषय श्री कुन्दकुन्द स्वामी के श्रामिप्रायों से किस प्रकार सम्बद्ध है उसका स्पष्टीकरण इस श्रागे के लिखे लेख के श्रनुसार है।

प्रोफेसर हीरालाल जी एम० ए०, एल एल० बी, ने उपर्युक्त दो पुस्तकों के अलावा "अखिल भारत—वर्षीय प्राच्य सम्मेलन" (१२वां अधिवेशन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) में एक परचा अध्यत्त की हैसियत से विचारार्थ रक्खा उसमें 'स्त्रीमुक्ति, संयमी और वस्तत्याग, केवली के भूख प्यास की वेदना' इन तीन बातों का मतभेद दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मुख्यतया बतलाया। परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में अन्यमत के लिंग से मुक्ति नहीं होती, केवलज्ञान अवस्था में केवली को उपसर्ग नहीं होता इत्यादि और भी बहुत सी बातों में दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों में मुख्य मतभेद हैं। अस्तु, यहां आपने मुद्रित परचे में तीन ही मुख्य बातें ली हैं उन्हीं पर क्रमशः विचार किया जाता है।

### स्त्री-मुक्ति

श्रापने पद्खंडागम के सुत्रों को बहुत प्राचीन माना है इस लिये श्रापने सुत्रों के श्राधार से ही द्रव्यस्त्री के १४ गुण्स्थानों का समर्थन कर मुक्ति का समर्थन किया है। इसमें प्रथम ही पद्खंडागम के सम्प्रह्मपणा सूत्र ६३वें का हवाला दिया है। सूत्र निम्न प्रकार है—

सम्मामिच्छा-इहि-श्रसंजदसम्माइहि-संजदासंजदठाणे णियमा पज्जित्तयास्रो । ६३। इस सूत्र का आशय यह है कि नियम से पर्याप्त मनुष्यणी के सम्यक् हृष्टि १ असंयत सम्यग्हिष्टि २ संयतासंयत ३ ये तीन गुणस्थान होते हैं।

श्री वीरसेन स्वामी इस सृत्र की व्याख्या संस्कृत भाषामें करते हैं, उसमें प्रथम पंक्ति-'हुण्डावसर्पिण्यां स्त्रीपु सम्यग्दृष्टयः कि नोत्पद्यन्त इतिचेन्न, उत्पद्यन्ते । कुतोऽवसीयते १ श्रास्मादेवार्षात ।

इस पंक्ति का आशय यह है कि हुण्डावसिप्णी काल में श्वियों में क्या सम्यग्हिं हि उत्पन्न होते हैं ?—(समाधान) ऐसा नहीं है उत्पन्न होते हैं। (शंका) यह बात कैसे जानी ? (समाधान) इसी ऋषि प्रणीत सूत्र के आधार से यह बात जानी गई है।

यहां सबसे पहले यह बात उपस्थित होती है कि वीरमेन स्वामी को इस सूत्र की व्याख्या में ऐसी पंक्ति लिखने की क्या जरूरत पड़ी. क्या हुण्डाव— सर्पिणी काल में दिगम्बर या श्वेताम्बर किसी भी श्राणम में स्त्रियों की पर्यात श्रावम्था में कहीं पर सम्यक्त्व का निपंध पाया जाता है ? यदि कहीं भी निपंध पाया जाता हो तो किसी बादी कृत शंका का समाधान यहां उपयुक्त था परन्तु ऐसी बात कहीं भी पाई नहीं जाती फिर श्री वीरसेन स्वामी को ऐसी शंका उटाकर समाधान करने की क्यों जरूरत पड़ी। मेरी समम से इस शंका और समाधान में भीतरी कुछ रहस्य श्रवश्य है। जो कि प्रोफेसर साहब की दृष्टिगत नहीं हुआ। इसी कारण उनने उस पंक्ति का श्रमली श्रर्थ नहीं किया।

इस पंक्ति का असली अर्थ तात्त्रिकता को लिये हुए इस प्रकार हो सकता है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें स्त्रीपर्याय के लिये कुछ एक खास अवस्थाओं के निषेध का वर्णन है, यथा-श्वेताम्बर-प्रवचन सारो-द्धार तीसरा भाग पत्र ४४४-४४४ में एक गाथा निम्न प्रकार से दर्ज है—

श्ररहंत चिक्कि केसव बलसंभिन्नेय चार्णे पुट्या, गणहरपुलायश्राहारगं च न हु भवियमहिलाणं।

इस गाथा का आशय यह है कि-स्त्रियों को अरहंतपद और चकवर्ति, नारायण, बलभद्र, सभिन्न-श्रोताऋद्धि, चारणऋद्धि, पूर्वश्रुत, ये प्राप्त नहीं होते तथा स्त्रियां गणधर नहीं होती पुलाक, आदारक ये कोई भी बातें उन्हें प्राप्त नहीं होती।

रवेनाम्बर सम्प्रदाय में जब स्त्रियों के लिये खास एमा कथन है तो स्त्री अवस्था में 'अरहंत' पद उनकी नहीं होना चाहिये परन्तु उनके यहां चतुविशति तीर्थंकरों में पन्द्रहवें श्री मल्लिनाथ भगवान की मल्लिबाई' तीर्थंकर माना है। यह बात उपर्यंत याथा से विरुद्ध जानी है, इस लिये उसका समाधान वे इस प्रकार करने हैं कि हुंडावमर्पिणी काल में बुछ अछेरे (अपवाद) हुआ करते हैं चनमें से यह एक अछेरा हुआ है। अछेरा भी होता है वह असम्भव का नहीं होना है। फिर भी यह अछेरा इतना उत्पा कि चक्रवर्ति, नारायण आदि का न होकर एक इम तीर्थंकर (अंचीले उत्वी पदवी) का आधार्य। अस्तु।

उनके यहां मिल्लिबाई तीर्थं कर हुई इसी बात की मन में रख कर श्वेताम्बरों की तरफ से जो शंका उठाई गई है उसका इस सृत्र में समाधान है। श्वेताम्बरों की तरफ से भी यह शंका क्यों उठाई गई उसका समाधान इस प्रकार है कि सूत्र में तीन गुणस्थानों का सद्भाव पर्याप्त श्रवक्या में बताया गया है परन्तु मिल्लिबाई ने तीर्थं कर पदवी का पहले

बंध करके जन्म लिया श्रीर तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त्व के सद्भाव में ही होता है इस लिये उनका सम्यक्त्व सहित जन्म लेना सिद्ध होने से श्रपर्याप्त दशा में स्त्री को सम्यक्तव आ जाता है इसी भाव को मन में रख कर 'सम्यग्द्रष्ट्रयः किन्नोत्पद्यन्ते' शंका की गई है। उसका समाधान—'इतिचेत्', नोत्पद्यन्ते' ऐसा चाहिये था परन्तु इसे बिना समझे ही-'इतिचेन्न, उत्पद्यन्ते' किया है। यह सब 'सम्यग्दृष्टयः, पद पर श्रोर 'उत्पद्यन्ते' किया पर नहीं लद्य देनेका परिणाम है। 'सम्यग्द्रष्ट्रयः' का श्रर्थ सम्यग्दर्शन-विशिष्ट 'उत्पद्यन्ते' उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रर्थ होने से उत्पन्न दशा के पूर्व की दशा में यानी गर्भाधान के समय में श्रपर्याप्तता स्वयमेव श्रा जाती है, श्रतः सूत्र में 'पर्याप्तता' होने से शंकाकार को शंका का स्थान मिल जाता है। श्रीर उसका समाधान 'नोत्पद्यन्ते' किया से ठीक बैठ जाता है।

यह सब लिखने से यहां प्रकरणगत बात यह सिद्ध हो जाती है कि स्त्री पर्याय में 'श्ररहंत' होने श्रादि की शक्ति नहीं है फिर मोच की बार्ता तो बहुत दूर है।

पद्खण्डागम सन्प्रह्मपणा योगद्वार योगमार्गणा प्रह्मपण पत्र ३३२ सृत्र ६३ में-'संजदासंजद' शब्द के आगे 'ट्राणे' के उपर १ का अंक देकर नीचे टिप्पण दिया है कि—'अत्र 'संजद' इति पाठशेपः प्रतिभाति।' मालूम पड़ता है कि यह टिप्पण धवलाटीका की 'अस्मादेवार्पाट् द्रव्यस्त्रीणां निवृंतिः सिद्ध य दिति चेन्न' इस पंक्ति को देख कर दिया है। इस वाक्य का यह अर्थ होता है कि इसी ६३वे के के ऋपिप्रणीत सूत्राधार से द्रव्यस्त्री को मोच सिद्ध

होगी, परन्तु ऐसी बात नहीं है 'इतिचेन्न' इस पंक्ति से उत्तर का पूर्वार्ध वाक्य लिख कर आगे समाधान दिया है। वह इस प्रकार है—

'सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुणस्थितानां संयमा-नुपपत्तेः ।' इसका आशय यह है कि वस्त्र सहित होने से अप्रत्याख्यान कपाय का उदय होता है अतः 'संयम' छट्टा गुणस्थान आदि नहीं होता है। इसके आगे शंकाकार ने शंका की है कि—

'भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविष्ण इतिचेत'। इसका श्राशय यह है कि वस्त्रसिंहत होने पर भी उनके भाव संयम श्राविष्ण है श्रार्थात हो सकता है। इस जगह यह बात उपिथत होती है कि यदि सूत्र में 'संजद-संयत' यह पाठ होता तो शंकाकार श्रावश्य ही ऐसी शंका करता कि-सूत्रे 'संजद, इति पदस्य सद्भावः कथं' श्रार्थात सूत्र में संयत यह पद क्यों है। परन्तु ऐसी शंका नहीं करके 'भावसंयमस्तासा मित्यादि, शंका की है इससे स्पष्ट मालुम पड़ता है कि सूत्र में 'संजद' शब्द नहीं है।

तथा आगे इसी प्रकरण के पत्र ३३३ की चौथी लाइन में 'कथं पुनस्तासु चतुर्दश गुणस्थानानि, ऐसी शंका की है। यहां पर 'उपिथतं परित्यज्य अनु-पिथिते मानाभावान' इस न्याय को छोड़ कर 'संजद' के स्थान में चतुर्दश गुणस्थान लिया है। इससे भी ज्ञात होता है कि सृत्र में 'संजद' शब्द नहीं है।

इस सब निष्कर्ष से माछम होता है कि जिस धवला की पंक्ति से प्रोफेसर साहब ने सूत्र में 'संजद' टिप्पण दिया है वह पंक्ति उस रूप में नहीं है किन्तु अशुद्ध है। वह पंक्ति-'श्रमादेवार्षाद् द्रव्यस्त्रीणां न निर्वृत्तिः । सिद्ध्येदितिचेन्न' ऐसी होनी चाहिये । इसका आशय यह है कि इसी आर्पसूत्र से द्रव्य-स्त्रियों को मोच्च नहीं होना । यह धवलाकार का कथन है । इस पर शंकाकार अपने मन में आगे के सूत्रों की तथा अनिमित्त में भावप्रधान की धारणा हृदयमें रस्त कर शंका करता है कि-'सिद्ध्येन' दृब्यस्त्री को मोच्च सिद्ध होगा । उसकी शंकाका समाधान श्रीवीर-सेन स्वामी ने 'इतिचेन्न' शब्द करके आगे दिया है ।

इस सब कथन से यह बात भले प्रकार समभ में आजाती है कि सृत्र में 'संजद' शब्द नहीं है। जब सृत्र में 'संजद' शब्द नहीं है। जब सृत्र में 'संजद' शब्द ही नहीं है तो फिर यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती है कि द्रव्यक्षी के पांच गुण स्थान तक ही होते हैं। दृसरे सृत्रमें पर्याप्त शब्द पड़ा है, वह अब्द्धी तरह से सिद्ध करता है, कि द्रव्य स्त्रीका ही यहां प्रह्मा है क्योंकि पर्याप्तियां सब पुद्ल द्रव्य ही हैं उनसे जो स्त्रीका शरीर बना है वह द्रव्य स्त्रीका ही बोधक है।

यहां एक विशेष बात और है कि सृत्रमें 'पर्याप्त' शब्द तो है ही उसमें यदि 'संजद' शब्द और भी होता तो फिर श्री बीरसेन स्वामी शंवा का उत्थापन करके भाव स्त्रीका प्रतिपादन करते हुए समाधान नहीं करते

श्रथीन- पर्याप्तमें तो द्रव्य स्थीको सममकर श्रीर वहां छट्टा गुण्स्थान वाचक 'मंजद' शब्द देख कर भाव स्थी शब्द लिख कर समाधान नहीं करते। इससे स्पष्ट माछूम होता है कि सूत्रमें 'संजद' शब्द है ही नहीं। इसी लिये श्री वीरसेन स्वामी ने भावस्त्री की प्रतिपादन करके स्वतः उठाई हुई शंका का समाधान किया है। इस सब लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यस्त्री के श्राद के पांच ही गुण्स्थान होते हैं।

f. fe

ì

इस सूत्र का मुख्य तात्पर्य भी यही है।

त्रागे भात्रस्त्रीवेदमें १४ गुणस्थान कैसे हो सकते हैं श्रीर भाव वेद इस प्रन्थ में कहां से त्राया, इस बात के निर्णय के लिये चेत्रानुगम 'मनुष्य प्ररूपणा' पत्र ७३ देखिये—

'मसुसगरीय मसुस मसुसपञ्जत्तमसुससीयु मिन्छाइडि पहुदि जाव श्रजोगकेवली केवडिम्बेने लोगस्य श्रसंग्वेञ्जदिसारं॥११॥

स्वशानुत्व 'मनुष्य स्वर्शप्रकृषणा' पत्र २१६ 'मणुसनदीए-मणुस-मणुसपज्जत-मणुसिणीसु सिन्द्राद्दिहीह केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागो'॥ ३४ से ३८ सूत्र तक।

कालानुगमे 'म उप्यकाल प्ररूपणा'—

'मणुसगदीए-मणुस-मणुसपज्जत मणुसिणीसु मिल्झादिट्टी केव(चर्र कालदोहोति, सासाजीवं पडुच सब्बद्धां ॥६८॥

अन्तरानुसम 'मनुष्य अन्तरप्रकृषमा' पत्र ४६ सृत्र ४७ से ७७ तक

'मसुस्तगदीए मसुल-मसुसपन्जत्त मसुसिसीसु निन्द्रादिट्टीसमंतर केवीचर कालदी होदि सामाजीव पड्टिच सात्थि श्रीतर सिर्मतर ।

भावानुगम मनुष्यभावप्रस्वर्षाः ५३ २१३— 'नणुसगदीष-मसुस-मसुसपञ्जत भसुसम्बर्धाः भिष्यद्वादिद्विपहुद्धि जाव अजोगकेवलिति अोघं ॥२२

श्रल्पबहुत्वानुगम 'सनुष्यात्पबहुत प्ररूपणा'—
'मसुणगदीए-मसुम मसुसत्रपञ्जत्त मसुसिसीमु तिसु ऋद्धासु उवसमापवेसर्णेण नुहाथोवा'।
सूत्र ४३ से ५० तक।

इन सब स्त्रों में केवल-मणुसिणी-(मनुष्यनी) को ही लिया है श्रीर सत्प्ररूपणा के ६३ वें सूत्र में पर्याप्त मनुष्यनी को ही लिया है। केवल मनुष्यनी के वाले स्त्रों में चौदह गुगास्थान वतलाये हैं। परन्तु सत्प्ररूपणा के ६३ वें सृत्र में पर्याप्त मनुष्यनी के पांच ही गुगास्थान वतलाये हैं।

इसमें स्पष्ट सिद्ध है कि जिस जगह केवल मनु-प्यनी का महरण किया है वहां भावमनुष्यनी का ही महर्ग है, नहीं तो जैसे ऊपर के चेत्रानुगम आदि प्ररूपणा के सूत्रों में 'मनुष्य पर्याप्त' को प्रहण किया है, उसी तरह बहां पर्याप्त मनुष्यनी का भी प्रहण् होता है, परन्तु वहां पर वैसा प्रहण किया नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वहां पर भावस्त्री का ही प्रहरण है जोकि उन सुत्रों से ही यह द्रव्यस्त्रो और भावस्त्री का भेद स्वयं सिद्ध होता है। और जब यह बात इन सूत्रों से स्पष्ट सिद्ध हो जाती है तो द्रव्यवेद में भाववेद का परिवर्तन भी अनायास ही सिद्ध हो जाता है। जब ऐसी बात इन सूत्रों से सिद्ध हो जाती है तो फिर यह स्पष्ट है कि इन प्रस्थकार का कथन श्री कुन्देकुन्द स्वामी के मत से और उनकी परम्परा में गोम्मटसार प्रन्थ के रचिता श्रोर उसके टीका-कार तथा अमितगति आदि जितने भी आचार्य भावकी को १४ गुगाम्थान मानने वाले हैं, उनके कथन सं भिलता हुआ है।

फिर यह जो प्रोफेसर लाइव का कहना है कि 'कुन्दकुन्याचायने अपने प्रंथोंमें स्त्री-मुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया है। किन्तु उन्होंने ब्यबस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की है और न कर्मासद्धान्त का विवेचन किया है जिससे उक्त मान्यता को शास्त्रीय विवेचन शेष रह जाता है।' यह सब कथन काफूर-वस उड़ जाता है। क्योंकि यह बात यानी श्री कुन्दकुन्द स्वामी का कथन षद्खण्डागम के उन्हीं सूत्रों से सिद्ध हो जाता है जिनका कि उल्लेख प्रो० साहब ने श्री कुन्दकुन्द के कथन के विरुद्ध में दिया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वह श्री कुन्दकुन्द।चायका व्याख्यान सन्तोषजनक ही नहीं किन्तु पूर्ण सन्तोप-जनक है।

श्री प्रोफेसर साहब ने द्रव्यक्ती को सिद्ध करने की पृष्टि में ४ हेतु दिये हैं, उनका क्रम से निराकरण निम्न प्रकार है।

१—'सूत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया गया है वह द्रव्यस्त्री को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता।'

यह पहला हेतु श्रापका सर्वथा अयुक्त है। वयांकि पट्खरागम के सूत्रों में मनुष्यिणी के लिये कहीं
भी 'योनिनी-योनिमती' का उपयोग नहीं किया गया
है। उपर सत्प्ररूपणा श्रादि के जितने भी मृत्र दिये
हैं उनमें तथा श्रन्य दूसरे सूत्रों में किसी जगह पर
भी यह योनिनी शब्द उपयुक्त नहीं किया गया है।
पट्खरडागम के सूत्रों में केत्रल तिर्यक्षितियों के लिये
ही 'योनिनी-योनिमती' शब्द का प्रयोग किया गया
है। उसके कुछ नमूने के सूत्र निम्न प्रकार हैं—

द्रव्य प्रमाणानुगम तिर्यञ्ज्यगति प्रमाणप्ररूपणा पत्र २२८ सृत्र ३३ —

'पंचेन्दिय तिरिक्ख-जोणिणीसु मिच्छिदिष्टी दव्यप्रमारोण केवडिया असंखेज्जा'। 'त्रेत्र प्रमाणानुगतियंक्क त्रेत्र प्ररूपणा' पत्र ६६ सूत्र ६—

'पंचिदिय तिरिक्ख पंचिदय-तिरिक्खपज्जत-पंचिदियतिरिक्ख जोििण्णीसु मिन्छाइटि पहुदि जाब संजदासंजदा केविड खेत्ते लोगस्स श्रसंखेडजदि-भागे'।

'स्पर्शानुगम तिर्यञ्च स्पर्शप्रस्पणा' पत्र २११—
'पचिद्यतिरिक्ख पंचिद्यतिरिक्ख पञ्जरः—
जोगिग्गीसु मिन्छादिट्टी हि केवडियं खेत्तं फोसियं
लोगस्स अस्येवज्जदिभागो'।।२६।।

'कालानुगम निर्यञ्चकाल प्रस्तग्गा' पत्र ३६७—
पंचिद्यितिरिक्ष्य- चिद्यितिरिक्ष्य- केरीपंचिद्यितिरिक्ष्य जोगिगीसु सिन्छादिही केविचर कालदो होति ग्रागाजीवं पहुन्च सब्बद्धा' ॥४७॥

'त्रान्तरानुगम तिर्यञ्ज अन्तरश्रम्धणा' पत्र ३७ सृत्र ३६—

'पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपण्यत्ति-पंचिदियतिरिक्ख-जोगिणीमु मिन्छादिटीणमंतरं केवचिरं कालदो होदि गागाजीवं पडुन्चग्रिथ स्रंतरं गिरंतरं'।।३६॥

'भावानुगम तियंक् प्रस्त्यमा' पत्र २१२—

'तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिदयतिरिक्ख-पंचिदियपञ्जत पंचिदियतिरिक्ख-जोणिगीसु मिच्छा-दिहि पहुदि जाव संजदासंजदाग्मोघं'॥१६॥

इस प्रकार ऊपर के सब सूत्रों में तिर्थक्क्विनयों के लिये 'योनिनी' शब्द आया है। परन्तु मनुष्यनियों को न तो पट्खण्डागम में ही कहीं 'योनिनी' शब्द देखा है और न कहीं गोम्मटसार में ही देखने को यह शब्द मिला है। श्री प्रोफेसर साहबू, जो योनिनी शब्द से स्त्री के लिये द्रव्यस्त्री समक्त रहे थे वह बात इस प्रकरणमें न होनेसे त्र्यापका पहला हेतु यहां कुछ भी मार नहीं रखता श्रतः सर्वधा निस्सार है।

२—'जहां वेदमात्रकी विवत्ता से कथन किया गया है वहां आठवें गुणस्थान तक का ही कथन किया गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं है।'

इस हेतु के लिखने का आपका आश्रय यह है कि जब वेद म वें गुग्म्थान से आगे है ही नहीं तो फिर भावकों के वेद की अपेदा १४ गुग्म्थान कैसे संभित्र हो सकते हैं ?

उसका स्पष्ट उत्तर यह है कि उपशाम और साक अंगी आठवे गुणस्थान से मड़ती है। जिस भाव-स्त्रांवेदी ने स्वक्त अंगी माड़ी है वह नियम से उपर के गुणस्थानों को धारण करना है क्योंकि सपक्षेत्रणी के साथ उपर के गुणस्थान धारण का आविनाभावी सम्बन्ध है, अर्थान जिसने सपक श्रेणी माड़ी है वह नियम से उपर के गुणस्थान शाप्त कर मोस जायगा

वेद का उदय नवमें गुणस्थान के सवेद भाग नक माना है आठवें तक ही नहीं माना है। क्योंकि सत्प्ररूपणानुयोगद्वार वेदमागेणा प्ररूपण पत्र ३४२

इत्थिवेदा पुरिसवेदा असर्ग्ग्ण मिन्द्वाइट्टिपहुडि जाव श्राग्यिदृत्ति॥१०२॥

पत्र ३४६ सूत्र—

'मगुस्सातिवेदा मिच्छाइष्टिपहु**डि जाव श्र**िग्ि हित्ति ॥१०=॥

इत्यादि पद्खण्डागम के श्रनेक सूत्र होने से वेद का सद्भाव नवमें गुण्स्थान तक है।

३ - "कर्मासद्धान्त के अनुसारवेद-वैषम्य सिद्ध

नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की उत्पत्ति का यह नियम बतलाया है कि जीव के जिस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का ज्ञयोपशम होगा उसी के अनुमार यह पुरुगल रचना करके उसको उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। चक्ष-इन्द्रिय त्रावरण के चयोपशम से कर्ण-इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि नहीं होती और न कभी उसके द्वारा रूपका ज्ञान हो सकेगा। इसी प्रकार जीव में जिस वेदका बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुर्गल-रचना करेगा और तद्नुकुल ही उपांग उत्पन्न होगा । यदि ऐसान हुआ तो बह वेद ही उदय में नहीं आ सकेगा। इसी कारण तो जीवनभर वेद बदल नहीं सकता। यदि किसी भी उपांग सिहत कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कषायों व अन्य नोकपायों के समान वेद के भी जीवन में बदलने में कीन सी आपत्ति श्रा सकती है।"

उत्तर—यह तीसरा हेतु श्रापने वेद-वैषम्य के नहीं सिद्ध करने में दिया है वह श्रपनी सत्ता छुड़ भी सिद्ध नहीं करता। कारण कि प्रथम तो यह वेदवेषम्य की वात श्रागम प्रमाण से सिद्ध है। क्योंकि षद् खण्डागम के सूत्रों से यह बात श्रन्छी तरह सिद्ध की जा चुकी है कि पर्याप्त मनुष्यिनी श्रर्थात द्रन्य स्त्री के पांच ही गुण्स्थान हो सकते हैं। श्रोर मनुष्यिनी यानी भावस्त्री के १४ गुण्स्थान हो सकते हैं। दूसरे सहप्ररूपणा श्रनुयोग द्वार वेद मार्गणा प्ररूपणा पत्र ३४ सूत्र ॥१०४-१०६॥

'गोरइया चदुसुठाणे सु सुद्धा गापुं सयवेदा ॥१०४ तिरिक्खा सुद्धा गापुं सगवेदा एइंदियपहुडि जाव चउरिदियात्ति॥१०६॥ इन दो सूत्रों में 'सुद्धा रापुं सय वेदा' यह शब्द आया है। इसका तात्पर्य किसी दूसरे वेद में दूसरे वेदका मिश्रगा नहीं होता अर्थात "जहां जो द्रव्यवेद हैं वहां वह ही भाववेद है, मिश्रगा नहीं है।" यह बात इन जीवों में उक्त 'शुद्धा' शब्द सिद्ध करता है। परन्तु इन सूत्रों के आगे के जो सूत्र हैं उनमें 'शुद्धा' शब्द नहीं है। श्रतः यह बात श्रनायास हो सिद्ध हो जाती है कि शेप जीवों के वेद-वेपम्य है। देवोंमें जो वेदवेपम्य है वह क्वचित है, बाहुल्यसे नहीं है ऐसा गोम्मटसार प्रन्थ की टीका से स्पष्ट है।

गोम्मटसार मूल जीवकांड वेदमार्गणा की गाथा २७०, पत्र १०६।

पुरिसिन्छिसंडवेदोदयेण पुरिसिन्छिमड्यो भावे। णामोदयेणदन्वे पायेण समा कहि विसमा ॥२५०॥

भावार्थ — पुरुष स्त्री नपुंसक वेद के उद्यसे भाव पुरुष, भाव स्त्री, भाव नपुंसक वेद होता है स्त्रीर नाम कर्म के उदय से द्रव्यवेद होते हैं। ये भाव स्त्रीर द्रव्य वेद प्रायः सम होते हैं स्त्रीर कहीं कहीं विषम वेद भी होते हैं स्त्रर्थान-विषम में कहीं द्रव्यवेद पुरुष तो भाववेद स्त्री है स्त्रादि। इस कथनसे मालूम पड़ता है कि जो कथन इस विषय का पट्खंडागम स्त्रीं में है वह ही गोमटसार तथा गोमटसार की टीका स्त्रीर सर्वार्थिपिड राजवार्तिकः स्त्रादि दिगम्बराम्नाय के सभी प्रन्थों में है।

इस तरह वेद-वेंपन्य आगम-प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है तथा प्रत्यक्त में भी पुरुषायित किया, पुरुष का पुरुष के साथ व्यभिचार देखने से और नाटक आदि स्थलों में पुरुष को की के वेष से तथा खी को पुरुषके वेप धारण करने से तथा उन वेषों में वैसे ही हावभाव त्रादि के देखने से यह बात सभी बाल गोपाल के त्रानुभवगम्य है।

इस विषय में इन्द्रिय और इन्द्रिय विषय ज्ञान के साथ में जो आपने समानता दिखायी है वह भी आगम और अनुभव सिद्धान्त से अयुक्त है। कारण कि इन्द्रिय विषय ज्ञान तत् तत् इन्द्रियावरण कर्म के चयोपशम का विषय है और द्रव्येन्द्रिय की रचना उस उस नाम कर्म के उदय-जन्य कार्य का परिणाम है, इस लिये वहां तो विषमता होने का कोई भी प्रश्न ही नहीं है। कारण कि वहां तत् तन इन्द्रिय ज्ञानावरण का और तन् तन इन्द्रिय नाम वर्म का विषय नहीं है। परन्तु वेद में तो दोनों जगह अर्थान द्रव्यवेद और भाववेद में द्रव्य और भाव-उदय का विषय है। इस लिये उभयस्थलों में अर्थान इन्द्रिय और वेद के विषयमें कारण और काय की समानता का तथान्त प्रत्यच्च विरुद्ध है।

दूसरे—आवरण कमें का अर्थ अपने अपने गुण का टकना होता है। मोहनीय का अर्थे ज्या— मोहत करना होता है। आवरण रूप टक्कन का जिस २ प्रदेश में अभाव होगा उस २ प्रदेश में वह गुण प्रगट होगा और वह अपने मार्ग सं प्रगट होगा जैसे कि प्रकाश किसी आच्छादन से आच्छादित है इस लिये प्रकाश के प्रदेश बाहर नहीं जाते परन्तु उस आच्छादन पटादि में जिस २ जगह से छिद्र हो जाते हैं उस २ जगहक मार्ग में प्रकाश प्रतिभास बाहर को पड़ता है। ठीक यह दृष्टान्त इन्द्रिय विषयज्ञान का और द्वार रूप दृष्ट्येन्द्रियका है।

परन्तु मोहनीय कर्म का वह विषय नहीं है क्योंकि मोहनीय का मोहित करना विषय है इस इस सूत्र का मुख्य तात्पर्य भी यही है।

त्रागे भावस्त्रीवेदमें १४ गुण्स्थान कैसे हो सकते हैं त्र्यौर भाव वेद इस प्रन्थ में कहां से त्राया, इस बात के निर्णय के लिये चेत्रानुगम 'मनुष्य प्ररूपणा' पत्र ७३ देखिये—

'मगुसगदीए मगुस मगुसपःजत्तमगुसगीसु मिच्छाड्डि पहुदि जात्र श्रजोगकेवली केवडिखेते लोगस्स असंखेऽजिद्यामे ॥११॥

स्पर्शानुनाम 'मनुष्य स्पर्शत्रस्तपणा।' पत्र २१६

'मणुसगदीए-मणुस्त-मणुसपज्जन-मणुसिणीसु मिच्छादिहीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेर्जादभागो'॥ ३४ से ३८ सूत्र तक।

कालानुगमे 'म उप्यकाल प्ररूपणा'—

'मणुसगदीए-मणुस-मणुसपज्ञत्त भणुसिणीमु भिन्द्रादिष्टी केर्दाचरी कानादोहोति, गागाजीव पहुच सञ्बद्धा' ॥६=॥

अन्तर्।हुराम 'मनुष्य अन्तरप्रस्यसा' पत्र ४६ सृत्र ४७ से ७७ तक

'मसुरसग्दीए मसुस-मसुसपः जत्त मसुसिगीमु निन्द्रादिद्वीस्तरं केवचिरं कालड़ी होदि सास्त्रजीव पडुरच सात्थि स्रंतरं सिरंतरं ।

भावानुगमः मनुष्यभावप्ररूपणाः ५७ २१६—

'मगुसगदीए-मगुस-मगुमपञ्जत सगुनम्।। मिच्छादिहिपहुडि जाव अजोगकेवलिति श्रोघं ॥२२

श्रत्यबहुत्वानुसम् 'मनुष्याल्पबहुत प्रकृपणा'—

'मराणगदीए-मराप्त मरासत्रपञ्जत मरासि-गीस तिस अद्धास उवसमापवेसराए नृहाथीवा'। भूत्र ४३ से ८० तक। इन सब सूत्रों में केवल-मणुसिणी-(मनुष्यनी)
को ही लिया है श्रीर सत्प्ररूपणा के ६३ वें सूत्र में
पर्याप्त मनुष्यनी को ही लिया है। केवल मनुष्यनी
के वाले सूत्रों में चौदह गुणस्थान बतलाये हैं। परन्तु
सत्प्ररूपणा के ६३ वें सृत्र में पर्याप्त मनुष्यनी के
पांच ही गुणस्थान बतलाये हैं।

इसमें स्पष्ट सिद्ध है कि जिस जगह केवल मनु-प्यनी का प्रहर्ग किया है वहां भावमनुष्यनी का ही प्रहर्ण है, नहीं तो जैसे ऊपर के चेत्रानुगम आदि प्ररूपिए। के सूत्रों में 'मनुष्य पर्याप्त' को प्रहरण किया है, उसी तरह वहां पर्याप्त मनुष्यनी का भी प्रहण् होता है, परन्तु वहां पर वैसा प्रहरा किया नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वहां पर भावस्त्री का ही प्रहरण है जोकि उन सुत्रों से ही यह द्रव्यस्त्री और भावस्त्री का भेद स्वयं सिद्ध होता है। श्रीर जब यह बात इन सुत्रों में स्पष्ट सिद्ध हो जाती है तो द्रव्यवेद में भाववेद का परिवर्तन भी अनायास ही सिद्ध हो जाता है। जब ऐसी बात इन सुत्रों से सिद्ध हो जाती हेती फिर यह स्पष्ट है कि इस ग्रन्थकार का कथन श्रा कुन्दकुन्द स्वामी के सत से और उनकी परम्परा में गोम्मटसार प्रन्थ के रचितता श्रीर उसके टीका-कार तथा अभितगति आदि जितने भी आचार्य शावस्थी को १४ गुगग्यान मानने बाले हैं, उनके कथन सं भिलता हुआ है।

फिर यह जो प्रोफसर साहब का कहना है कि 'कुन्दकुन्दाचाय ने श्रपने श्रंथोंमें स्त्री-मुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया है। किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की है और न कर्मासडान्त का विवेचन किया है जिससे उक्त मान्यता का शास्त्रीय विवेचन शेष रह जाता है।' यह सब कथन काफूर-वन्त उड़ जाता है। क्योंकि यह बात यानी श्री कुन्दकुन्द स्वामी का कथन षद्ख्रण्डागम के उन्हीं सूत्रों से सिद्ध हो जाता है जिनका कि उल्लेख प्रो० साहब ने श्री कुन्दकुन्द के कथन के विरुद्ध में दिया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वह श्री कुन्दकुन्द चार्यका व्याख्यान सन्तोपजनक ही नहीं किन्तु पूर्ण सन्तोप-जनक है।

श्री प्रोफेसर साहब ने द्रव्यस्त्री को सिद्ध करने की पुष्टि में ४ हेतु दिये हैं, उनका क्रम से निराकरण निम्न प्रकार है।

१—'सूत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया गया है वह द्रव्यस्त्री को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता।'

यह पहला हेतु श्रापका सर्वथा श्रयुक्त है। क्योंकि षद्खरागम के सूत्रों में मनुष्यिणी के लिये कहीं
भी 'योनिनी-योनिमती' का उपयोग नहीं किया गया
है। उपर सत्प्ररूपणा श्रादि के जितने भी मृत्र दिये
हैं उनमें तथा श्रन्य दूसरे सूत्रों में किसी जगह पर
भी यह योनिनी शब्द उपयुक्त नहीं किया गया है।
पद्खरडागम के सूत्रों में केवल तिर्यञ्चनियों के लिये
ही 'योनिनी-योनिमती' शब्द का प्रयोग किया गया
है। उसके कुछ नमूने के सूत्र निम्न प्रकार हैं—

द्रव्य प्रमाणानुगम तिर्यञ्चगति प्रमाण्प्रहृपण्। पत्र २२⊏ सृत्र ३३ —

'पंचेन्दिय तिरिक्ख-जोिएए। मिच्छिद्धि द्व्यप्रमारोए केविडया असंखेज्जा'। 'त्तेत्र प्रमाणानुगतियंद्ध त्तेत्र प्ररूपणा' पत्र ६६ सूत्र ६—

'पंचिदिय तिरिक्ख पंचिदय-तिरिक्खपज्जात-पंचिदियतिरिक्ख जोििएणीसु मिन्छाइष्टि पहुदि जात संजदासंजदा केवडि खेत्ते लोगस्स असंखेज्जदि-भागे'।

'स्पर्शानुगम तिर्यद्भ स्पर्शप्ररूपणा' पत्र २११— 'पचिद्यितिरिक्ख पंचिद्यितिरिक्ख पञ्जरा-जोणिगीसु मिच्छादिट्टी हि केवडियं खेत्तं फोसिटं लोगस्स असम्बद्धादिभागो'।।२६।।

'कालानुगम तिर्यञ्चकाल प्रस्पाणा' पत्र ३६०—
पंचिद्यतिरिक्खः विद्यितिरिक्खः विद्यतिरिक्खः विद्यतिरिक्षः विद्यति विद्यति

'श्रन्तरानुगम नियंश्च श्रन्तरश्रहःप्राा' पत्र ३७ सूत्र ३६—

'पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपण्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख-जोिग्ग्णामु मिन्छादिष्टीण्मंतरं केवचिरं कालदो होदि गागाजीवं पडुन्चग्रस्थि श्रंतरं णिरंतरं ॥३६॥

'भावानुगम नियंक प्र**रूपणा' पत्र २**१२—

'तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिद्यपज्जत पंचिद्यितिरिक्ख-जोणिगीसु मिन्छा-दिष्टि पहुद्धि जाव संजदासंजदाग्रसोधं' ॥१६॥

इस प्रकार ऊपर के सब सूत्रों में तिर्यक्क्वनियों के लिये 'योनिनी' शब्द आया है। परन्तु मनुष्यनियों को न तो पट्खण्डागम में ही कहीं 'योनिनी' शब्द देखा है और न कहीं गोम्मटसार में ही देखने को यह शब्द मिला है। श्री शोफेसर साहब जो योनिनी शब्द से स्त्री के लिये द्रव्यस्त्री समम्त रहे थे वह बात इस प्रकरणमें न होनेसे आपका पहला हेनु यहां कुछ भी सार नहीं रखता अतः सर्वधा निस्सार है।

२—'जहां वेदमात्रकी विवद्या से कथन किया गया है वहां श्राठवें गुएस्थान तक का ही कथन किया गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं है।'

इस हेतु के लिखने का आपका आशय यह है कि जब वेद इ वें गुम्म्ह्यन से आगे है ही नहीं तो किर भावकी के वेद की अपेचा १४ गुम्मस्थान कैसे संभवित हो सकते हैं ?

उसका स्पष्ट उत्तर यह है कि उपशम और स्वक अणी आउने गुणस्थान से मड़ती है। जिस भाव-श्रीवर्दा ने स्वक अणी माड़ी है वह नियम से उपर के गुणस्थानों को धारण करता है क्योंकि स्पक्षश्रक के साथ उपर के गुणस्थान धारण का आविनाभावी सम्बन्ध है, अर्थात जिसने स्पक श्रेणी माड़ी है वह नियम से उपर के गुणस्थान प्राप्त कर मोस जायगा

वेद का उदय नवमें गुणस्थान के सवेद भाग तक माना है आठवें तक ही नहीं माना है। क्योंकि सन्प्रकृषणानुयोगद्वार वेदमार्गणा प्रकृषण पत्र ३४२

इत्थिवेदा पुरिसवेदा अर्साएग्। मिच्छाइट्टिपहुदि जाव ऋण्यिटिस्ति॥१०२॥

पत्र ३४६ सूत्र-

'मणुस्सातिवेदा मिन्छाइष्टिपहुडि जाव श्रिण्-हित्ति ॥१०=॥

इत्यादि पट्खण्डागम के अनेक सूत्र होने से वेद का सद्भाव नवमें गुणस्थान तक है।

३-- "कर्मसिद्धान्त के अनुसारवेद-वैपम्य सिद्ध

नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की उत्पत्ति का यह नियम बतलाया है कि जीव के जिस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का चयोपशम होगा उसी के श्रद्धमार् यह पुद्रमल रचना करके उसको उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। चक्ष-इन्द्रिय श्रावरण के चयोपशम से कर्ण-इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि नहीं होती और न कभी उसके द्वारा रूपका ज्ञान हो सकेगा। इसी प्रकार जीव में जिस वेदका बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुद्गल-रचना करेगा और तद्नुकुल ही उपांग उत्पन्न होगा । यदि ऐसान हुआ तो बह बेद ही उदय में नहीं आ सकेगा। इसी कारण तो जीवनभर वेद बदल नहीं सकता। यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कषायों व अन्य नोकपायों के समान वेट के भी जीवन में बदलने में कौन सी आपत्ति आ सकती है।"

उत्तर—यह तीसरा हेतु आपने वेद-वेषम्य के नहीं सिद्ध करने में दिया है वह अपनी सत्ता बुछ भी सिद्ध नहीं करना। कारण कि प्रथम तो यह वेदवेपम्य की बात आगम प्रमाण से सिद्ध है। क्योंकि पट्स खण्डागम के मुत्रों से यह बात अन्छी तरह सिद्ध की जा चुकी है कि पर्याप्त मनुष्यिनी अर्थात द्रव्य स्त्री के पांच ही गुणस्थान हो सकते हैं। और मनुष्यिनी यानी भावस्त्री के १४ गुणस्थान हो सकते हैं। दूसरे सत्प्रस्थणा अनुयोग द्वार वेद मागेणा प्रस्थणा पत्र ३४ सुत्र ॥१०४-१०६॥

'रोरइया चदुसुठारो सु सुद्धा सपुं सयवेदा ॥१०४ निरिक्ता सुद्धा सपुं सगवेदा एइंदियपहुडि जाव च उरिदियात्ति ॥१०६॥ इन दो सूत्रों में 'सुद्धा सापु सय वेदा' यह शब्द आया है। इसका तात्पर्य किसी दूसरे वेद में दूसरे वेदका मिश्रसा नहीं होता अर्थात "जहां जो द्रव्यवेद हैं वहां वह ही भाववेद हैं, मिश्रसा नहीं है।" यह बात इन जीवों में उक्त 'शुद्धा' शब्द सिद्ध करता है। परन्तु इन सूत्रों के आगे के जो सूत्र हैं उनमें 'शुद्धा' शब्द नहीं है। अतः यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती है कि शेष जीवों के वेद-वेपन्य है। देवों में जो वेदबेषन्य है वह क्वचित है, बाहुल्यसे नहीं है ऐसा गोन्मटसार प्रन्थ की टीका से स्पष्ट है।

गोम्मटसार मूल जीवकांड वेदमार्गणा की गाथा २७०, पत्र १०६।

पुरिसिन्छिसंडवेदोदयेण पुरिसिन्छिमंडक्रो भावे। णामोदयेणद्वे पायेण समा कहि विसमा ॥२७०॥

भावार्थ — पुरुष स्त्री नपुंसक वेद के उद्यसे भाव पुरुष, भाव स्त्री, भाव नपुंसक वेद होता है स्त्रीर नाम कर्म के उदय से द्रव्यवेद होते हैं। ये भाव स्त्रीर द्रव्य वेद प्रायः सम होते हैं स्त्रीर कहीं कहीं विषम वेद भी होते हैं स्त्रर्थान-विषम में कहीं द्रव्यवेद पुरुष तो भाववेद स्त्री है स्त्रादि। इस कथनसे मालम पड़तः है कि जो कथन इस विषय का पट्स्वंडागम स्त्रीं में है वह ही गोमटसार तथा गोमटसार की टीका स्त्रीर सर्वार्थानिद्ध राजवार्तिक स्त्रादि दिग्मवराम्नाय के सभी प्रन्थों में है।

इस तरह वेद-वेपम्य आगम-प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है तथा प्रत्यक्त में भी पुरुपायित किया, पुरुप का पुरुष के साथ व्यभिचार देखने से और नाटक आदि स्थलों में पुरुप को की के वेप से तथा की को पुरुपके वेप धारण करने से तथा उन वेपों में वेंसे ही हावभाव त्यादि के देखने से यह बात सभी बाल गोपाल के त्रमुभवगम्य है।

इस विषय में इन्द्रिय और इन्द्रिय विषय ज्ञान के साथ में जो आपने समानता दिखायी है वह भी आगम और अनुभव सिद्धान्त से अयुक्त है। कारण कि इन्द्रिय विषय ज्ञान तत् तत् इन्द्रियावरण कमें के चयोपशम का विषय है और द्रव्येन्द्रिय की रचना उस उस नाम कमें के उदय-जन्य कार्य का परिणाम है, इस लिये वहां तो विषमता होने का कोई भी प्रश्न ही नहीं है। कारण कि वहां तत् तत् इन्द्रिय ज्ञानावरण का और तत् तत् इन्द्रिय नाम कर्म का विषय नहीं है। परन्तु वेद में तो दोनों जगह अर्थात द्रव्यवेद और भाववेद में द्रव्य और भाव-उदय का विषय है। इस लिये उभयस्थलों में अर्थात इन्द्रिय और वेद के विषयमें कारण और काय की समानता का दृष्टान्त प्रत्यच विरुद्ध है।

दूसरे—आदरण कमें का अर्थ अपने अपने गुण का टकना होता है। मोहनीय का अर्थ व्या-मोहित करना होता है। आवरण रूप टक्कन का जिस र प्रदेश में अभाव होगा उस र प्रदेश में वह गुण प्रगट होगा और वह अपने मार्ग से प्रगट होगा जैसे कि प्रकाश किसी आच्छादन से आच्छादित है इस लिये प्रकाश के प्रदेश बाहर नहीं जाते परन्तु उस आच्छादन पटादि में जिस २ जगह से छिड़ हो जाते हैं उस २ जगहके मार्गसे प्रकाश प्रतिभास बाहर को पड़ता है। ठीक यह दृष्टान्त दृष्ट्यि विषय्क्षान का और द्वार रूप दृष्येन्द्रियका है।

परन्तु मोहनीय कर्म का वह विषय नहीं है क्योंकि मोहनीय का मोहित परना विषय है इस

लिये वह अपने मार्ग को छोड़ कर कुमार्ग में भी जाता है। वेद का जिपय चारित्र मोहनीय कमें का काये है इस लिये अपने मोहित करने के स्वभाव से योग्य स्थान को छोड़ कर अयोग्य स्थान में भी प्रवृत्त करा सकता है। इस लिये वेद वेपस्य का होना स्वामानिक है, परन्तु इन्द्रिय ज्ञान का अगर द्वव्येन्द्रिय का वेपस्य संभवित न होनेसे इन्द्रिय और वेद विषय का हशत किसीभी तरहमें संभवित नहीं हो सकता।

हम तरह आगम और अनुभव से संभवित स्पष्ट भिद्ध है कि- द्रव्य वेद के साथ भाव वेदका वेपस्य हो सकता है- श्रीर ऐसा होने से श्री छुंद छुंद स्वामी का जो कथन है वह गुएम्थान- श्रीर कमें सिद्धान्त की अनुस्तिक अनुसरए को लिये हुए है अर्थात जो उन ने द्रव्यक्षी को मोक्का निपंध किया है वह वास्तिवक है तथा जिनपृत्यपाद (देवनंदी) अकलंक देव ने मिसंद्र सिद्धांत चक्रवनी, निद्या-नंदी आदि आचार्यों ने इस विषय का कथन किया है वे चाहे श्री छुंद छुंद स्वामो की शिष्य परंपरा के हों, चाहे न भी हों परन्तु इस विषय में सभी का एक मत है श्रीर वह पट खंडाएम श्रागम के भी श्रांवरुढ़ है तथा अनुभवरास्य है इस लिय प्रामाणिक है।

(क) ४- 'नो प्रकार के जीवोंकी तो कोई संगति ही नहीं बैठती, क्योंकि द्रव्य में पुरुप और स्वीलग के सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, जिससे द्रव्य-नपुंसक के तीन श्रलग भेद बन सकें।"

समाधान—इस कथन से आपका यह कहना है कि संसार में कोई द्रव्य-नपुंसकर्लिंग ही नहीं है फिर नपुंसक के साथ भावनेद के सम्बन्ध के तीन वेद न होने से नौ वेद ही नहीं बनते हैं। ऐसा मानना तथा आपका लिखना आगम और प्रत्यत्त अनुभव के त्रिकृद्ध है। कारण कि आगम श्री गोम्मटसार जीव-कांड की २७० कांगा था में 'णामोदयेण दृश्वे' इस त्राक्य से 'दृश्य-नपुंसक' वेद सिद्ध है। दृश्य-नपुंसक वेद को ही नपुंसकलिंग कहते हैं।

पद्ग्यग्डागम सत्प्रस्पणा पत्र ३४३— 'सपु सयवेदा एइदियपहुडि जाव श्राण्यद्वित ॥१०३॥

पत्र ३४६ सृत्र—'तिरिक्खा तिवेदा श्रमण्णि पीचिद्यपहुडि जाव संजदासंजदाति ॥१०७॥ म**णु**– स्सा तिवेदा मिच्छादिष्टिपहुडि जाव श्रणयद्विति॥१०८

इत्यादि सूत्रों से स्पष्ट है कि भाववेद नपुंसक होता है तो द्रव्यतेता है और जब भाववेद नपुंसक होता है तो द्रव्यवेद नपुंसक भी अवश्य होता है। यदि आप पद्स्वर्ण्डागम के आधार से भाववेद नपुंसक मानते हों
और द्रव्यवेद नपुंसक न मानते हों तो फिर आपको
उसका द्रव्यवेद नपुंसक न मानते हों तो फिर आपको
उसका द्रव्यवेद नपुंसक न मानते हों तो फिर आपको
उसका द्रव्यवेद को किसी द्रव्यवेद का आश्रय तो
अवश्य चाहिये। ऐसा मानने से 'बदतो व्याघात'
नाम का दृष्णा आपके बचन में आवेगा। अथात
वेद-वेपस्य नहीं म नते थे सो बह मानना स्वयमेव
आ जायगा। गोस्मदसार जीवकांड की २०४ वी
गाथा से भी नपुंसकांत्रग की सिद्धि होती है। अतः
शास्त्राधार में नपुंसकांत्रग की सिद्धि होती है। अतः
शास्त्राधार में नपुंसकांत्रग की सिद्धि होती है।

प्रत्यस्त में मनुष्यगति के द्रव्य नपुंसक (हीजड़ा) सर्वत्र पाये जाते हैं, जिनका मुख्य धनधा गाँना-वजाना है, उनके न नो पुरुष का लिंग होता है और न स्त्री का लिंग होता है, किन्तु पुरुष और स्त्र लिंग की षाकृति से जुदा त्रिलक्षण छिद्रमात्र लिंग होता है।

इस सब उपर्युक्त लिखावट सं सिद्ध है कि द्रव्य-नपुंसक यानी नपुंसकलिंग अवश्य है। उसके होने से नपुंसक के तीन वेद सम-वेपम्य सं सिद्ध होने के कारण लिंग भेद से नौ प्रकार के प्राणी सिद्ध हो ही जाते हैं।

(ख) ४— ''पुरुप और खीवेद में भी द्रव्य और भाव के वैषम्य मानने में ऊपर बताई हुई कठिना' इयोंके अतिरिक्त और भी अनेक प्रश्न खड़े होते हैं।

समाधान—द्रव्य और भाववेद के वेंषम्य से कोई भी कठिनाई उपस्थित नहीं होती यदि कोई कठिनाई उपस्थित होती तो वह प्रदर्शित करनी थी, परन्तु आपने एक भी उपस्थित नहीं की। श्रतः कैसे समसा जाय कि उसके मानने में कोई कठिनाई है।

(ग) ४—''यदि वैषम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य श्रोर भाववेद का तात्पर्य ही क्या रहा ? किमी भी उपांग विशेषको पुरुष या स्त्री कहा क्यों जाय" ?

समाधान—बेद वेषम्य होने से द्रव्य से स्त्री का लच्या गर्भधारण करना है और पुरुष का गर्भधारण कराना है। और उनके मार्ग जुदं २ स्पष्ट हैं ही तथा उपर शास्त्रीय प्रमाण और अनुभन्न से बहां बेद-बेपम्य सिद्ध हो ही चुका है। वेषम्य के होने पर भी उपांग त्रिशेषों से अर्थान गर्भ धारण करने और कराने के मार्गस्य चिन्हों से स्त्री और पुरुष जुदं २ कहे ही जा सकते हैं। अर्थात उन के कहने में कोई भी अड़चन नहीं आसकती।

(घ) ४—''श्रयने विशेष उपांग के विना श्रमुक बेद उदय में श्राबंगा किस प्रकार ? यदि श्रा सकता है तो इसी प्रकार पांचों इंद्रिय झान भी पांचों दृत्ये- न्द्रिय के परस्पर संयोग से पचचीस प्रकार क्यों नहीं हो जाते ? इत्यादि।"

समाधान—अपने विशेष उपांग के बिना भी
अमुक बेद का उदय मोहनीय कर्म के उदय से आ
सकता है। श्रीर इंद्रियज्ञान में चयोपराम का विषय
होने में वैपम्य नहीं हो सकता यह बात अन्छी तरह
में सिद्ध की जा चुकी है। श्रातः बेद में नो भेद हो
सकते हैं, इंद्रियों में २४ भेद नहीं हो सकते। यह
बात शास्त्रीय प्रमाणों से श्रीर अनुभव से सिद्ध है।

इस प्रकार के विचार से स्पष्ट सिद्ध है कि द्रव्य-स्त्री चौदह गुणस्थानों की और मोत्तकी अधिकारिणी नहीं हो सकती। स्त्रियों में शास्त्रीय प्रमाणों के अलावा और भी अनुभवगम्य लज्जा, कामाष्ट गुणिता आदि ऐसे कारण हैं जोकि पूर्ण संयम के बाधक हैं। पूर्ण संयम के बिना मोत्त का होना किसी प्रकार भी संभवित नहीं होता।

शास्त्रकार जो श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवती हैं
जिनका कि प्रन्थ गोम्मटसार कमेंसिद्धांत श्रोर गुगास्थान चर्चा के श्राधार पर श्रवलम्बित है, उनने
द्रव्यक्षी के नीचे के तीन सहनन ही गोम्मटसार कर्मकांड की गाथा ३२ में लिखे हैं। श्रीर कठिन तपश्रयों में उत्कृष्ट सहनन ही काम श्रा सकते हैं श्रीर
उच्च में उच्च तपश्चर्या के बिना मोच हो नहीं
सकती यह एक श्रनुभव का विषय है। श्रतः सहननी
में उत्कृष्ट सहनन वश्रवृपभनाराच सहनन है। यह ही
उच्च से उच्च तपश्चर्या श्रीर ध्यान का साधन हो
सकता है।

इसी कारण पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थीसिद्धि प्रन्थ में और श्रकलंकदेव ने रावार्तिक में मोच को पहले ब्रज्जवंभनाराच संहतन से होना लिखा है जोकि
अनुभव सिद्ध है, क्योंकि अनिद् काल से आत्मारूप
घर में घुसकर आत्मा के साथ अभेद भाव से दीखने
वाले कमरूप आस्तीन के सर्प सरीखे दुश्मनों को
निकालने के लिये कठिन मजबूत साधन होने ही
चाहिये। इस लिये गोम्मटसार और सर्वार्थसिद्धि
आदि प्रामािश्व प्रयों में जो इस विषय का कथन
है वह अनुभव सिद्ध भी है।

तथा उनने श्रपनी श्रागम-मन्बन्धी गुरुपर्मपरा से भी अवश्य लिखा ही होगा। इस लिए उनके वचन अन्यथा नहीं हो सकते। पट्रवण्डागम में भी यह संहनन का विषय इस तरह श्रा जाता यहि उस की कथन शैली उस दृष्टि से की जाती जैसी कि श्चन्य प्रनथों में उस विषय की है। प्रनथकर्ना अभि पदार्थ-प्रतिपादनमें जुदी जुदी शैली होती है, इस लिये एक ही विषय को कहने वाले पद्ग्वरहागम में र्खार गोम्मटसार में शैंली जुदी जुदी है। सम्भव है कि किसी शैली में कोई पदार्थ का कथन कही सामान्य से भी आ जाता है, वहीं किसी पटार्थ का कथन विशेषता से भी आज ना है। अनः प्रंथ की जुदी पढ़ित के कथन से सब बातचीत सबेब ही आ जाय इसका कोई भी नियम नहीं है। अतः दृब्य-ह्या को मान निषेध में जिन श्राचार्यों ने जो जो कथन किया है बह आप होने से तो प्रामाशिक है ही तथा अनुभवगम्य होने से भी प्रामाणिक है। इस तरह द्रव्यस्त्री को भोच निराकरण्यकरण् पूर्ण हुन्ना ।

### संयमी और वस्त्र-त्याग

इस विषय में प्रोफेंसर हीरालाल जी साहिस का वक्तव्य निम्न प्रकार है-

'श्रेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वस्त्र त्यागकरके भी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता है और वस्त्रका सर्वथा त्याग न करके भी मोच का ऋधिकारी हो सकता है। पर प्रचलित दिगम्बर मान्यतानुसार वस्त्रके सम्पृणे त्याग से ही संयमी श्रीर मोच का ऋधिकारी हो सकता है। ऋत एव इस विषय का शास्त्रीय चिंतन आवश्यक है''।

समाधान— श्वेताम्बर मान्यतानुसार— बस्नका सर्वथा त्याग-न्नादि तीर्थं कर ने किया ही है यह उन्हीं के मतानुसार बात है जो कि प्रसिद्ध भी है। जब कि प्रथम तीर्थं करने यह पर्द्धांत प्रचांलत की है तो कहना होगा कि यह बहुत प्राचीन है। न्नादिनाथ प्रभुने इस पद्धांतको क्यों त्र्यपनाया जब कि बस्न-सिहत सुखसाधन से ही सरलतामें मोन्न मिल सकती है तो फिर कठिन मार्गसं मोन्नको मिलाना यह श्री न्नादीश्वर भगवान का वहां तक उचन काम हो सकता है इसे तो श्वेताम्बर मतानुयायी या उनकी पीठ ठोंकने वाले ही जान सकते हैं।

इस विषय में यदि यह हेतु दिया जाय कि—'उस समयके मनुष्य विशेषतासे मूढ़ (ऋजुवक) होते थे इस लिये उनके सम्बोधनके लिये श्री ऋपभदेवने उस मार्ग का अवलंबन किया'। तो इस के लिये कहना इतना ही पर्याप्त है कि उनने मोक्तका वास्तविक साधन सबको बतलाया है। यदि वस्त्र सहित भी साधन होता तो वे कुछ काल वस्त्र सहित भी रहकर तपश्चर्या करने और कुछ काल वस्त्र सहित भी तपश्चर्या करते-अर्थात दोनों प्रकार से मोद्य का मार्ग बतलाते, परन्तु यह बात तो उन्होंने की नहीं। सिर्फ दिगम्बर वृत्ति का अवलंबन करके ही कठिन तपश्चर्या द्वारा मोत्तको प्राप्त किया। इससे यह बात सिद्ध है कि दिगम्बर मान्यता अति प्राचीन है और वह श्वेताम्बर शास्त्रों से ही सिद्ध है।

श्रव दूसरी वात महावीर स्वामी की भी उन्हीं श्वेताम्बर शास्त्रोंके आधार से मिलती है जोकि उनके यहां प्रसिद्ध है कि महावीर स्वामी ने विगम्बर अवस्था से ही मोत्तकी प्राप्त की देवदृष्य वस्त्र जो उन के जिये बतलाया गया है वह स्वतः महावीर प्रभु का महरण िया हुआ नहीं बतलाया है किंतु इन्द्र के द्वारा उनके शरीर पर डाला हुआ बतलाया गया है- तथा १३ मास पीछे उस वस्न के दूर होने पर फिर उनके शरीर पर कोई वस्न नहीं रहा था। ऐसी श्रवस्थामें यदि वस सहित ही मोच की प्राप्त संभवित थी तो फिर उसी सरल मागंको भगवान वीर प्रभू प्रहण कर सकते थे- परन्तु उनने इस मार्गको प्रहण नहीं किया इससे सिद्ध है कि मोचप्राप्ति ऐसी हलुआ पूड़ी नहीं है जो भटही गले उतरने से हड़पत्ती जाय । उस केलिये बड़ी कठिन तपश्चर्या श्रीर उस तपश्चर्या को बैसे साधन मिलाये जातेहैं तब कही उसकी सिद्धि होतीहै।

इस अनेलकता से मोन्न प्राप्ति में आदि प्रभु के कथनसे यह बात स्पष्ट सिद्ध है कि यह मोन्न साधना की पद्धांत आति प्राचीन है। इसलिये प्रोफेसर साहबने जो 'प्रचितत' शब्द लिख कर दिगम्बर मान्यता बतलाई है वह कुछ भी सार नहीं रखती अर्थात 'वह अभी बीच में चल पड़ी है यह बात नहीं है'। इसी प्रकार जिन तीर्थं कर प्रभुका तीर्थं चलरहा है उन बीर

प्रभुकी भी मान्यता दिगम्बर थी इसलिये उनके हिसाब से भी यह दिगम्बर मान्यता बीचकी चलाई हुई वा मानी गई नहीं होसकती किन्तु वह सत्य और श्वनादि कालीन धारा प्रवाहसे ऋायी हुई ऋति प्राचीन ऋर्थात-सनातन है जोिक श्वेताम्बर मान्यतासेही स्पष्ट सिड्हें। बहुत से प्राचीन शिला लेख, ताम्रवत्र, प्रतिमा लेखोंसे तथा अन्यधर्म से, प्राचीन शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराणों से भी पता चलता है कि दिगम्बर सम्प्रदाय प्राचीनतम है । पहिले समय में (विक्रम की ध्वी शताब्दी तक) श्रेतास्वर भाई भी दिगम्बर प्रतिमाश्रों को ही पूजते थे । इसना प्रमाण मथुरा के कंकाली टीलेकी दिगम्बर प्रांतमायें हैं जो कि करीय दो हजार वर्षकी पुरानी हैं उनपर जो शिला लेख हैं उससे पता चलता है कि प्रतिमायें पहिले दिगम्बर सम्प्रदाय की ही होती थीं उन्हें दोनों सम्प्रदाय समान भावसे पूजते थे । यह समय श्रेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के त्र्यास पास का होगा । इसी लिये अतिमात्रों तक उस ममय में बस्त्राधान का विधान नहीं हुआ होगा पीछ तो जो कुद्र हुआ है वह सबके दृष्टिगोचर है ।

इस सब लेखन का सारांश यह है कि दिगम्बर सम्प्रदाय की जो प्रणाली मुक्ति प्रांप्त के विषय में श्राचेलकपने की पहिले थी वह ही श्राज है। श्रातः प्रोफैसर साहब अपने लिख हुए- 'प्रचलित' शब्द म जो यह समभाने का साहस करते हैं कि 'श्राचलक श्रावस्थासे मोन्तप्राप्ति की प्रणाली दिगम्बरों में पीछेसे प्रचलित हुई है तो यह उनका समभाना गलत है। कारण कि इस विषय के प्रमाण श्राभी तक कोई भी देखने में नहीं श्राये हैं। यदि प्रोफैसर को कहीं भा बैसे प्रमाण देखनेमं आतं तो वे उनका उल्लेख करते। आपने संयमी और वल-त्याग के प्रकरणमं जो भगवती आराधना आदि के प्रमाण उपस्थित किये हैं उनमें तो कुछ भी सार नहीं है।

क्यों उनमें सार नहीं है इसी बात का आगे के लेख में स्पष्टीकरण है—

१—"दिगम्बर सम्प्रदाय के ऋत्यन्त प्राचीन प्रंथ सगवती आराधना में मुनि क उत्मर्ग और अपवाद मागे का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बस्न धारण कर सकता है। दण्या गाधा (७६-≈३)"

समाधान- भगवंत जाराधना अत्यन्त प्राचीन मन्य है और यह दिसम्बर सम्प्रदाय का ग्रंथ है। प्री० क्षाह्य के इस कवन में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि प्राचीन तो वह इस कारण से है कि प्रथम विकस शताब्दी के आचार्य श्री समन्तमद्र खामी के शिष्य शिवायं (शिवकोटि ) राजपि का लिखा हुआ है। शिवाये और शिवभात एक व्यक्ति नहीं थे इस बात की सिंडि शालापुर से निकलने वाले 'जैनवीधक' पत्र में श्रन्छी नरह से कर दी है, उसका जवाब श्चमी तक प्रोकेसर साहब से बना नहीं है। तथा वह लेख भी इस देक्ट के साथ सर्व पाठकों की जान-कारी के लिये प्रकाशित किया गया है, उससे उस विषय के तथ्यातथ्य का निर्णय पाठक गर्ण अच्छी तरह सं कर सकेंगे। प्रीफेसर साहब इस प्रन्थ की स्वतः दिगम्बरों का लिख रहे हैं। इससे भी सिड होता है कि प्रन्थ के निर्माता स्वयं दिगम्बराचार्य ियार्य थे, न कि शिवभूति नाम के कोई श्वेताम्ब-राच्यं।

अब इस मंथ के श्रंतर्गत यह बात बात विचार

करने की है कि इस प्रन्थमें मोज़के साधनभूत सवस्व सुनिलिंग का भी विधान है क्या ?

सगवती आराधना में त्यागी के उत्सर्गलिंग और अपवादिलंग का वर्णन आया है। इस लिये आप लिखते हैं कि ''मुनि वस्त्र धारण कर सकता है।' उसके लिये आपने सगवती आराधना की गाथा नं० ७६ में ६३ तक का हवाला दिया है उस की जांच के निये उन गाथाओं का और आगे की इसी प्रकरण की अन्य गाथाओं का, ''विजयोद्धां' संस्कृत टीका के आधार से संसेपमें निग्ध्य इस

भगवती आराधना में गाथा ७६ से भक्त प्रसा-ख्यान विषय शुक्त हुआ है। श्री अपराजित स्रिजी अपनी विजयोदया टीका में ७७ वीं गाथा की उत्था-निका इस प्रकार लिखते हैं—

भक्तप्रयाख्यानहस्य तत्प्रयाख्यानपरिकरभृतिलग-निरूपणं उत्तराभिः गाथाभिः क्रियते—

उस्सम्गियितगकदस्स तिगमुग्सगियं तथं चेव । अववादियतिगस्स वि पसत्थमुवसम्गियं तिगं ॥७७॥

टीका—उस्सिंगयिलंगकदम्स-उत्करेण सर्जनं त्यागः सकलपरिब्रहम्य त्यागः । उत्सर्गे त्यांगे-सकल- व्रंथपरित्यांगे भवं- लिगं-श्रोत्सिर्गकं । तेनायं श्रेथं श्रोत्सिन्दिक्लिग-स्थितस्य भक्तप्रत्याग्यानाभिलापवतः तं चेव उस्सिग्यं लिगं तदेव प्राक्गृहीतं लिगं श्रोत- सिग्कं । श्रववादियलिगस्स वि-यतीनां श्रपवाद- कारणत्वान परिप्रहोटपवादः, श्रपवादो यस्य विद्यते-- इत्यपवादिकं परिप्रहसहितं लिगं श्रास्वेत्यवादिकलिगं भवति । वाक्यशेषं कृत्वा एवं पद्यंबन्धः कायो-

जइ प्सत्थिलिगं-जड-यदि प्रशस्तं शोभनं लिगं मेहतं भवित । चर्म-रिहतत्वं, स्र्वतिदीर्घत्वं, स्यूलत्वं, स्मिन्द्रश्चानशीलतेत्येवमादिदोपरिहतं यदि भवेत । पुंस्त्विलिगता इह गृहीतेति बीजयोरिप लिगशब्देन मह्णं। स्रातिलवमानतादिदोपरिहततः। प्रशस्तापि तयोर्गृहीता ।

हिन्दी अर्थ — सकल परिग्रह के त्याग को उत्सर्ग कहते हैं, सम्पूर्ण परिग्रह के त्यागमें हुआ जो लिंग है उसे 'आंत्सर्गिकलिंग' कहते हैं। और श्रोत्सर्गिकलिंग जिसके हो उसे औरसर्गिकलिंग स्थित कहते हैं। भक्त प्रत्याख्यान की इच्छा करने वाले औरसर्गिकलिंग बाले साधु के वह ही औरसर्गिक (आचलक दिगम्बर) लिंग होता है। और अपवादलिंग वाले का अर्थात सपरिग्रही की चर्म-रहित, अतिदीर्घ, स्थूल, बारवार स्फुरायमान होने वाली यदि मेहन इन्द्रिय न हो तो वह भी सल्लेखनावत में औरसर्गिकलिंग जो दिगम्बर लिंग है उसे धारण करे।

नोट—जो ऋाशय विजयोदया टीका का है वही स्थाशय श्री परिडत प्रवर ऋाशाधरजीकी मृलाराधना टीका का है।

गाथा नं० ७८ की उत्थानिका—
श्रीत्सर्गिकं लिंगं न भवत्येवेत्यस्यापवादमाह—
जस्स वि श्रव्यभिचारी दोसो तिष्टाण्गो विहार—
स्मि । सो वि हु संथारगदो गेण्हेज्जोस्सोगियं लिगं
टीका—जस्सवि-यस्यापि । श्रव्यभिचारी श्रनि—
राकार्यो दोसो दोपः । तिष्टाण्गो स्थानत्रयभवः—
मेहने वृषण्योश्च भवः श्रीषधादिना नापमार्यः । सो
ऽपि-हु-खु-शब्द एवकारार्थः स च गेण्हेज्ज इत्यनेन
सम्बन्धनीयः । गृण्हीयादेव, किं १ उस्सिगियं लिंगं-

श्रीत्सर्गिकं श्रचेलतालत्त्रणं । क्व विहारिम्म-विहारे वसतौ संधारगदे-संध्यराह्नदः संस्थरारोहणकाले । एवं संस्थराह्नदम्यैव श्रीत्सर्गिकं नान्यत्रेत्याख्यानं भवति ।

श्रर्थ - एक मेहन इन्द्रिय श्रीर दो अगडकोप इस तरह तीन स्थानों में जिनके दोप हैं श्रीर जिनका श्रीपिध श्रादि से उपचार भी नहीं हो सकता वह यदि श्रीत्मिशिकलिंग-श्रचेलक-दिगम्बर लिंग भक्तप्रत्या-ह्यान के समय धारण करे तो वसित श्रर्थात घर में ही धारण कर।

इस गाथा से यह बात विद्व होती है, बिन्धानके दोष बाला दिगम्बर (उत्सर्ग) वृक्ति के धारण का अधिकारी नहीं है, सन्यास के समय यदि दिगम्बर होना चाह तो घर के भीतर हो सकता है।

७६ वीं गाथा की उत्थानिका-

श्रपत्राद्विगस्थानां प्रशस्त्रविगानां सर्वेपासेव कि-मौत्सगेविज्ञितेत्यस्यामारेकायां-त्राह-

श्रावसधे वा अप्पाउमी जो वा महद्विश्रोहिरमं। मिन्द्रज्ञणे सज्ञणे वा तस्सहोक्त श्रववादिपं लिगं ५६

टीका —आवसथं वा निवासम्थाने । अप्पारंगेश्रप्रायोग्ये अविविक्ते (एकान्त-रहिते) अपवादिकलिगं हवदि (भवति) इति शेषः । जो वा महिद्धश्चो
महिद्धिकः । हिर्मे हीमान लज्जावान । तस्यापि
होज्ज अपवादिकं लिगं। गिज्छे वा मिथ्यादृष्टो ।
सजर्गे-स्वजनो बन्युवर्गी 'होज्ज भवेत्, अपवादिकः
लिगं सचेलिलिगं।

अर्थ — इस गाथा का सम्बन्ध ऊपर की गाथा सं चला त्राता है। अर्थान जो त्रिस्थान दोप बाला हो वह एकान्त रहित स्थान में अपवाद गृहस्थ लिंग को

一十岁回罗

प्र

धारण करे श्रीर जो श्रीमान महर्द्धिक लज्जावान हो श्रीर जिसके कुटुम्बीजन मिध्या-दृष्टि हो वह अपवाद लिंग जो सचेलकलिंग गृहस्थलिंग है उसे धारण करे।

इसका तात्पर्य स्पष्ट यह निकलता है कि जितमें उपर्युक्त वातें न हों वह भक्तप्रत्याख्यान के समय- अचलक ही वृत्ति को धारण करें। इस गाथा में महर्ष्टिक के साथ जो लज्जाबान दिशेषण दिया है उस से स्पष्टतथा गृहस्य का ही बोध होता है। और विशेष यह बात है कि इस महित ही यदि मुनि माना जाता तो उसके लिये प्रेथार अपवादलिंग का ही विधान क्यों करते क्योंकि अपवादलिंग में भी वस्य है और वह प्रोफेसर साहब सम्मत मुनि अवस्था में भी अन्त है किए ऐसी दशामें प्रनथकार का पिष्ट-पेपल से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता अर्थात कुछ भी नहीं। अतः इस गाथा के अभिप्राय से यह बात स्वयमें ब आ जाती है कि सचेल दशा मुनिपद की नहीं है किन्तु केवल अचेल दिग्मवर अवस्था ही मुनिपद की है।

इस गाथा के आगे की ⊏० वी गाथा है उसकी उत्थानिका —

पूर्वनिर्दिष्टोत्सर्गालगस्वस्पनिम्प्पण्याचिरगाया — श्रव्येलकं लोचा बोसट्टसरीरदा य पहिल्हिम्। पस्रो दि लिंग कर्या चडविबदो होदि उस्सग्गे ॥ ५०॥

संस्कृत टीका अचेलक्कमिति । अचेलक्कं अचेलता । लोचो कशोत्पाटनं इस्तेन । बोमट्ट सरीरदा य व्युत्सृष्टशरीरता च । पिडलिइएं प्रति-लेखनं । एसो दु एषः । लिंग-कप्पे लिंगविकल्पः चडिवहो चतुर्विधो भवति । उस्सगे श्रौत्सर्गिक संहिते लिंग।

श्रर्थ—श्रांत्सर्गिकलिंग में चार बातें होती हैं— प्रथम श्राचेजता बक्त-रहितपना श्रर्थान दिगम्बरस्य दूसरा श्रपने हाथों से केशों का उपाटना श्रर्थान केश-लोंच, तीसरा शरीर से ममत्वभाव-रहितपना श्रर्थान शरीरका संस्कार-रहितपना, चौथा प्रतिलेखन श्रर्थान जीवों की रचा के लिये इसी अन्थ में कहे गये नर्म हलके आदि लच्चमों कर सहित मयुर-पंख का बना हश्रा प्रतिलेखन। श्रश्नीन पार्छ।।

इस गाथा में वह बात स्पष्ट पायी जाती है कि केशलांच का करना श्रोत्सिगिक लिंग में ही होता है। श्रपवाद लिंग में नहीं होता इसिलये श्रपवाद लिंग में नहीं होता इसिलये श्रपवाद लिंग मुनिपद का द्योतक नहीं। बक्त सिहत श्रेताम्बर साधु केशलांच भी करते हैं इससे झात होता है कि वे लोग वक्त सिहत श्रवस्था को श्रोत्सिगिक लिंग मानते हैं। परन्तु ये प्रनथकार श्रचेल श्रवस्था में ही केशलोंच का विधान करने हैं इस लिये माल्य पड़ता है कि- इन प्रनथकार की दृष्टिमें बह दशा न श्रोत्सागिक है और न वह श्रपवादिक है। कितु प्रनथकार की दृष्टिमें श्रचेलक दशाही श्रोत्सिगिक लिंगहें जोकि मुनिपद में प्रसिद्ध है।

वस्त महित आवक या गृहस्थ दशा ११ वी प्रतिमा तक अपवाद दशा मानी गई है। क्योंकि अपवाद का अर्थ टीकाकार ने 'परिमह' कहा है सो वह आवक या गृहस्थके ही होता है। यदि प्रत्यकार असको परिमह ही नहीं सममते तो उनने अचेलक का उत्सरों में और सचेलक का अपवाद लिंग में विधान क्यों किया। तथा सचेलक दशा ही अचेलक दशा के समान उत्कृष्ट होती तो मक्त प्रत्याख्यानमें सचेल दशाका परित्याग और अचेल दशाके प्रदेशका उपदेश भी क्यों होता। ग्रन्थ में ऐसा उपदेश है इस लिये ज्ञात होता है कि सचेलदशा मुनिपद की नहीं हैं कितु श्रावक पदकी है। गाथा ⊏१ की उत्थानिका—

श्रतीताभिः गाथाभिः पुरुषाणां भक्त प्रत्याख्याना-भिलापिए । लिग-विकल्पोऽभिदृष्टनिश्चयः । श्रधुना स्त्रीणां तदर्थिनीनां लिगमुत्तरया गाथया निरूप्यते— इत्थीवि य जं लिंगं दिष्टं उस्सम्गियं व इदरं वा ।

तं तह होदि हु लिंगं परित्तमुवधि करेंतीए।।=१॥

टीका—इत्थीविय स्त्रोऽपि। जं लिङ्गं यहिङ्गं। दिङं दृष्टं श्रागमऽभिह्तं। उस्सिग्गयंव श्रोत्सिगिकं तपित्वनीनां। इदरं वा श्राविकाणां। तं तदेव। तत्थ भक्तप्रत्याख्याने होदि भवति। लिगं तपित्वनीनां प्राक्तनं। इतरासां पुंसामिव योज्यम्। यदि महर्द्धिका लज्जावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्याः प्राक्तनं लिगं विवक्ते श्रावसथे, उत्सगेलिगं वा सकलपरिप्रहत्याग कृषं। उत्सगेलिगं कथं निक्त्यते स्त्रीणा मित्यत श्राह तं तत् उत्सगं-लिगं। तत्थ स्त्रीणां होदि भविन। परित्तं श्राहपं। उपिं परिग्रहं। करेंतीए कुवेत्याः।

हिन्दी अर्थ — स्त्रियों का भी जो लिंग शास्त्र में कहा गया है वह ही जानना चाहिये-तपिस्वनियों का औरसर्गिक लिंग है और श्राविकाओं का अपवाद लिंग है। वह ही भक्त प्रत्याख्यान में होता है, भक्त प्रत्याख्यानमें तपिस्वनियों वा औरसर्गिक लिंग अर्थान सर्व वस्त्रका त्याग रूप लिंग होता है और श्राविकाओं का पुरुषों की तरह, अर्थान यदि वह महर्डिका हो लज्जावती हो या जिस के स्वजन मिध्या दृष्टि हों तो उसको प्राकृतन लिंग यानी औरसर्गिक लिंग-एकान्त स्थान में या घर के भीतर सब परिग्रह त्याग रूप

होता है।

यहां शंका होती है कि स्त्रियोंका लिंग श्रीतार्गिक रूप कैसे हो सकता है ?

उसका समाधान—श्रहप परिग्रह यानी शाटिका मात्र धारण करने से उनके श्रीत्सर्गिक लिंग होता है। परन्तु के लि वह उपचार से माना गया है यदि वह उपचार से न होता तो भक्त प्रत्याख्यान में वस्त्रका भी त्याग क्यों होता । इस लिये मानना पड़ेगा कि— श्रीत्सर्गिक लिंग जो मुनि पर है उसमें तिल तुप मात्र परिग्रह को भी गुंजाइश नहीं है जो कि मोच के लिये खास सन्ना कारण है।

गाथा =२ की उत्थानिका—
नन्त्रहेस्य रत्नत्रयभावना-प्रकर्षण्-मृतिरूपयुज्यते
किमनुना लिंगविकल्पोपादानेनेत्यस्योत्तरमाह—
जत्तासाधण्यिङ्ककरणं खु जगपचयाद्दिकरणं ।

गिहमार्याववेगो विय लिंगगाहणे गुणा होति ॥६२॥
टीका — जत्तासाधण विण्हकरणं—यात्रा-शरीर—
स्थित — हेतुभूता भुजि किया तस्य साधन यहिन्जातं
विन्हजातं तस्य करणं । न हि गृहस्थवेषण स्थितो
गुणीति सर्वजनाविगम्यो भवति । श्रज्ञातगुण—
विशेषाश्च दानं न प्रयच्छिन्ति । ततो न स्थाच्छरी—
रिस्यतिः । श्रसत्यां तस्यां रत्नत्रयभावनाप्रकपः
कमेणोपचीयमानो न स्थात । गुण्यत्ताथाः सृचनं
लिंगं भवति । ततो दानादि—परंपर्या कार्य—सिद्धि
भवति-इति भावः । श्रथवा यात्रा शब्दो गति-वचनः
यथा देवदत्तस्य यात्राकालोऽयम् । गतिसामान्यवचनादिप श्रयं शिवगतावेव वर्तते, दारकं पश्यसीति यथा,
यात्रायाः शिवगतेः साधनं रत्नत्रयं तस्य चिन्हकरणं

#### ध्यज हरणम् ।

जगपच्चयाद टिद्करणं जगच्छव्दोन्यत्र चेतनाचेतनद्रव्यसंहतिवचनो 'जगन्नैकात्रस्थं युगपदिखलानंतिवप्यं' इत्येवमादौ । इह प्राणितिशेषग्रीकः ।
यथा - 'अह्तिस्त्रिजगद्-वंद्यान' इति । प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थः । क्वचिद् झाने वर्तते यथा 'घटस्यप्रत्ययो, घटझानं इति यावत । तथा कारणवचनोऽपि
मिध्यात्वप्रत्ययानंतसंसार, इति गदिते मिध्यात्वदेतुक
इति प्रतीयने । तथा श्राद्धवचनोऽपि 'श्रयं श्रत्रास्य
प्रत्ययः' श्रद्धेति गम्यते । इहापि श्रद्धावृक्तः । जगतः
श्रद्धेति । ननु श्रद्धा प्राणिधमः अचेलतादिकं शरीरधर्मो लिगं तिक्तमुच्यते 'लिगं जगन-प्रत्ययः' इति ।
सक्लस्गप्परहारो मार्गो मुक्तेः इत्यत्र भव्यानां श्रद्धां
जनयति । 'लिगमिति जगन प्रत्यय' इति श्रभिदितं ।
न चेन सक्लपरिप्रहत्यागो मुक्तिलेगं किमिति नियोगतोऽनुष्टीयते इति ।

श्रादिविकरणं श्रात्मनः स्वस्य श्रस्थिरस्य स्थिरतापादनं। कव १ मुक्तिवर्त्मनि व्रजने। कि मम परित्यक्तवसनस्य रागेण रोपेण, मानेन, माथया. लोभेन वा। वसनाप्रेसराः सर्वा लोकेऽलंकिया तच निरस्तं। को मम रागस्यावसर इति। तथा परि- प्रद्यो नियन्धनं कोपस्य। तथाहि- पित्रा सुतो युद्धते धनार्थितया ममेदं भवति तवेदमिति। तन् किमनेन स्वजनविदिणा रिक्थेन। लोभं श्रायासं पापं दुगि च बद्धेयता इति सकलः परित्यक्तो वसन पुरस्यरः परिप्रहो रोपिबिजितये। हसंति च मां परे साधवो रोषमुपयातं। क्वेयमबसनता मुमुक्तोः क्वायमस्य कोपहुताशनः ज्ञानजलसेकपरिवृद्धतपो-वन-विनाशन- बद्धविश्रमः इति। तथा च माया धनार्थिभः प्रयुज्यते सा च तिर्थमाति प्रापयतीति भीत्वा मायोन्मृलनायंवे

दमनुष्ठितम् । गिहिभावविवेगोविय गृहित्वात्पृथग्-भावो दर्शितो भवति ।

अर्थे—इस गाथा में लिंग प्रहण के चार गुण वनलाये हैं। उनमें पहला शरीर स्थित की कारण-भृत भोजन क्रिया का साधन वतलाया है जो कि बिना साध्वेप के भिचावांच से भी सफल निर्दोषता नहीं वन सकती। भोजनके बिना शरीर-स्थिति नहीं ठहर सकती और शरीर-स्थित के बिना रत्नत्रय की सिद्धि नहीं हो सकती। इस लिये लिग गुग्पत्रस्य (विश्वास) का साधन है उसके होने से गृहस्थ मुनि के गुणों में विश्वास कर श्रद्धा से ऋाहार देता है उससे ऋागे की सब कियायें सधती हैं। श्रथवा यात्रा शब्द का श्रर्थ शिवगृति है, उसका साधन रत्नत्रय है, उसके लिये चिन्ह का धारण वह रत्नत्रय का साधन है। यह लिग धारण का पहला गुण है। दूसरा गुण-जगत के प्राणियों के विश्वास का कारण है अर्थात् सम्रुर्ण परित्रह का त्याग मुक्ति का कारण है। इस प्रकार की भन्य प्राणियों के हृदय में श्रद्धा पैदा करने का कारण वह लिग धारण का गुण है। यहां टीका-कार ने सर्व परिप्रह के त्याग को मुक्ति का कारण बतलाया है ऋार सर्व परिग्रह का त्याग वस्त्र-त्यागके बिना सम्भवित नहीं है। यह रात 'श्रयेलक' की मुख्यता से इस प्रकर्ण द्वारा स्वयमेव आ जाती है।

क्यांकि लिगों में श्राचेलक को ही 'इत्मर्ग' शब्द द्वारा मुक्ति का कारण बतलाकर मुख्य रूप से परि— गणित किया है न कि सचेलक श्रपवाद श्रावकिंगको। इस लिग को तो स्वर्गादि मुखों का कारण मुख्यतया बतलाया है, न कि साज्ञात मुक्ति का। इस लिये सचेलक मुनि का लिंग नहीं। कारण कि मुनिलिंग का धारण मुख्यतया मुक्ति प्राति के उद्देश्य से किया जाता है।

तीसरा लिंगका गुण — आत्म स्वरूपमें अस्थिरता को दूर करके शुद्ध आत्म-स्वरूपमें स्थिति-करण का साधन बतलाया है। क्यों कि इस लिंगको धारण करके ही-मोचमार्ग में प्रवृत्त होने के निमित्त अचेलक लिंगको धारण करने बाले साधुके-नीचे लिखे अनुसार परिणाम होते हैं। जैसे — सर्वत्यागी मुझे राग रोष मान, माया, लोभ से क्या प्रयोजन है ? बस्त्र को ही मुख्य करके लोक में सर्व प्रकार के अलंकार यानी शौक सानियत की इच्छा होती है इस लिये बस्त्याग से वे सभी शौकसानियत स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। इत्यादि बस्त-परिष्मह को मुख्य करके मोच मार्गीप-योगी भावना इस लिंग से होती है, यह तीसरा गुण इस लिंग का है।

1000

चौथा गुण-गाई स्थ्यधर्म का पृथक् भाव अर्थात गृहस्थधर्म इस औत्स गिकलिंग से जुदा है ऐसा चौथा गुण इस लिंग से होता है।

गाथा ८३ में अचेलक्लिंग धारण करने के और भी गुण हैं इस बात को दिखलाते हैं—

गंथच्चात्रो लाघवमप्यत्तिह्णं च गदभयतं च। संसज्जण परिहारो परिकम्म विवज्जणा चेव।।=३॥

टीका — गंथच्चाक्रो परिम्रह्न्यागः । लाघवं, हृद्य-समारोपित-शैल इव भवति परिम्रह्वान् । कथ-मिदमन्येभ्यश्चौरादिभ्यः पालयामि इति दुर्द्धरचित्त-खेदिवगमाङ्घुता भवति । श्रप्पद्धिलहणं वसन-सिहत्तिलग्धारिणो हि वस्त्रखण्डादि शोधनीयं महत् । इतरस्य पिच्छादिमात्रः ।

परिकम्मिविवज्जाणा चेव । याचनसीवन-शोष-णप्रच्छालनादिरनेको हि व्यापारः स्वाध्यायध्यान-विध्नकारी धाचेलस्य तम्न तथेति परिकर्मविवर्ज्जनम् । गदभयत्तं-भयरिहतता । भयन्याकुल-चित्तस्य न हि रत्नत्रय-घटनायामुपयोगो भवति । सवसनो यतिर्वेश्वेषु यूकालिचादि-सम्मूर्छनजीवपरिहारं विधातुं नाहंति श्रचेलस्तु तं परिहरतीत्याह-संसञ्जर्।परिहारो इति ।

परिसद्द श्रधिवासणा चेव । शीतोष्णदंशमशका-दिपरीषहजयो युज्यते नग्नस्य । वसनाच्छादनवतो न शीतादिबाधा येन तत् सहनपरीषहजयः स्यात् । पूर्वा-पात्तकमनिर्जरार्थं परिपोढव्याः परीषहाः' इति वचना त्रिर्जरार्थिभः परिपोढव्याः परीषहाः ।

अर्थ — अर्चलक लिंग में परिष्ठह-त्याग, लाघन, प्रतिलेखन, निर्भयत्व, संसर्गपरिहार, परिकर्मवर्जन—इस प्रकार ६ गुण और होते हैं। इन सबका सिवस्तर वर्णन संस्कृत टीका में से जानने योग्य है। इसी तरह से यहां अर्चेलकता के महान गुण वर्णन किये हैं। इस सर्व वर्णन का सार प्रन्थकार के मत से ऐसा स्पष्ट सिद्ध है कि आवकधमें में भी वस्त्र के लिये दी गई छूट से ब्रती का शुद्ध ब्रत नहीं पलता तथा अन्य मतावलम्बी वस्त्रधारी के तो वह कैसे पल सकता है। उपर्युक्त सर्व गुण अर्चलक के ही हो सकते हैं। स्वेलक (बस्त्रधारक) तो चेल के सम्बन्ध से अनेक चिन्नाओं का स्थान बन जाता है जिससे कि आकुलतावश सोन्नोपयोगी ब्रत संयमादि कुछ भी धारण नहीं कर सकता।

गाथा ८४-८४-८६ में अचेलकता के और भी भनेक गुण ध्यान देने योग्य हैं।

श्रव श्रपवादितिंग जो श्रावक श्राविका का है, उसके विषयमें मन्थकार श्रागे की गाथा से कैसा स्पष्टीकरण करते हैं वह भी ध्यान देने योग्य है। गाथा = अ की उत्थानिका— श्रपचादित्तगमुपगतः किमु न शुद्ध्यत्येवेत्यादि शंकायां तस्यापि शुद्धिरनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे— श्रववादियत्तिगकदो विसयासत्ति श्रगृहमाणो य । णिद्गगगरहण जुत्तो सुक्भादि उवधि परिहरंतो ॥६७ टीका—श्रवेलक्कं गदं । श्रववादितिगकदो वि श्रपवादितिगस्थोऽपि । करोति स्थानाथँगृत्तिरिह परिगृहीतः। तथा च प्रयोगः एवं च कृत्वा—

एदं च स्थित्वा इत्यर्थः । सुज्मिद शुद्ध्यति च कर्ममलापायेन शुद्ध्यति । कीहक सन् यः स्वां सत्ति शक्ति । अगूह्मानां अगूहमानः सन् उपिष् परिष्रदे । परिहरतो परित्यजन योगत्रयेण । निद्यागरहण्युत्तो सकलपरिष्णह-त्यागो मुक्ते मांगीं मया तु पातकेन वस्त्रपात्रादिकः परिष्णहः परीपहभी-रुणा गृहीतः । संतापो निदा । गर्हा परेषां एवं कथनं । ताभ्यां युक्तः । निदागर्हण्यक्रिया-परिण्य इति यावन । एवं अचेलता व्यावर्णितगुणा मूल-तया गृहीता ।

श्रथं—इस गाथा का श्राभिप्राय यह है कि जो श्रपवाद मार्ग को प्रहण किये सचेलक है वह भी श्रप्त वेप की निंदा श्रोर गर्हा करने से शुद्ध होने के मार्गपर लग जाता है। श्रथांत शिक्त-होनता में श्रचेलकता को नहीं धारण किये हुये है परन्तु उसका श्राभियां ती है। कारण कि वह श्रच्छी तरह में समभता है कि यह श्रपवाद लिंग मोत्त का साधन नहीं है इसी लिये वह श्रपनी शिक्त-होनता को दिखाता हुआ उस वेश में इस प्रकार का विचार करता है कि सकल परिप्रह—त्याग मुक्ति का मार्ग है। परन्तु में ने पातक से वस्त्र पात्रादिक परिप्रह परीसह के भय से प्रहण किये हैं। इस प्रकार से स्वयं श्रपने मन में विचार करनेसे तथा श्रन्य श्राचार्यांदि

के सामने बचन कहने से शुद्धि के मार्ग में लग जाता है। यह गाथा का आशय है।

इस गाथा से श्रीर उसकी टीका से स्पष्ट सिद्ध है कि श्रापवादिलंग मुनिलिंग नहीं है क्योंकि वह मीस का मार्ग खास करके नहीं है, भले ही परम्परा कर भवांतर से हो। किंतु उत्सर्गलिंग मीस का साम्नात साधक है, इसी लिये श्रापवाद लिंग की निंदा में टीका-कार ने मुख्यतया यह बात दिखाई है।

इससे यह बात स्वय सिद्ध है कि श्राचेलक बानी उत्सगं लिंग ही मुनिलिंग है दूसरा कोई भी मुनिलिंग नहीं है। भगवती श्राराधना की उपयुक्त सब गाथाश्रों और टीका के प्रकाश में यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। फिर न माल्म प्रोफेसर हीरालाल जी साहब श्रपवादलिंग को मुनिलिंग कैसे समक रहे हैं, यह समक में नहीं श्राता। मेरी समक से यिह श्राप भगवती श्राराधना की इन गाथा और टीकाश्रों के उत्पर श्रच्छी तरह से दृष्टिपात करेंगे तो यह विषय श्राप की समक में भी इसी तरह श्रावेगा जो कि इस प्रथ से खासकरके निक्लता है ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। श्राप स्वयं विद्वान तथा इसे सरलतासे जानने में चम भी हैं।

(क) २—''तत्वार्थ सूत्रमें पांच प्रकारके निर्मन्थां का निर्देश कियां है जिनका विशेष स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि व राजवार्तिक टीकामें समस्ताया गया है। (देखो अध्याय ६, सूत्र ४६-४७)। इसके अनुसार कहीं भी बक्तत्याग अनिवार्य नहीं पाया जाता। बल्कि बकुश निर्मन्थ तो शरीर संस्कारके विशेष अनुवर्ती कहें गये हैं। यद्यपि प्रतिसेवना कुशीलके मूलगुणोंकी विराधना न होनेका उल्लेख किया गया है, तथापि द्रव्य लिंगसे पांचों ही निर्मन्थों में विकल्प स्वीकार किया गया है

लिंगं प्रतीत्य भाज्याः । इसका टीका कारोंने यह ही अर्थ किया है कभी कभी मुनि वस्त्र भी धारण कर सकते हैं।"

समाधान-तत्वार्थ सूत्रमें जो पांच प्रकार के निर्मन्थों का कथन किया है वह-चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धिकी श्रपेचासं है। जैसं कि-पुलाक मुनिके विपयमें 'उत्तर-गुणभावनाऽपेत - मनसो व्रतेष्विप क्वचिन कदाचित्- परिपूर्णतामपरिप्राप्तुवंतोऽविशुद्धाः पुलाव-साहरयात् पुलाका इत्युच्यन्ते'।

इसका तात्वर्य स्पष्ट है कि-मुनियोंके- मृलगुए श्रीर उत्तरगुण दो प्रकार के बतलाये हैं-उनमें से-जो मुनि उत्तरगुणोंकी भावनासे रहित हैं अर्थान जिनका उत्तरगुणों की तरफ विशेष लच्च नहीं है किंतु उधर सामान्य दृष्टि अवश्य है- (यह बात भावना शब्दसे स्पष्ट है क्योंकि भावना शब्दका श्रर्थ श्रनुपेदा होता है जिसका कि विशेष अर्थ वारवार चिंतन होता है)। व्रतों में भी 'क्वचित' किसी देश में और 'क्टाचित' किसी कालमें अपूर्णता को प्राप्त होते हैं। यहां ब्रतांस मृलगुर्णोका प्रदश् है क्योंकि इस प्रकरणमें मृलगुर्णो का ग्रहण किया है। अर्थात कभी उपसर्ग, प्रमाद. कषायादि किसी विशेष कारणसे मृलगुणोंमें विराधना भी जिन के हो जाती है वे सब मुनियों में साधारण जाति के मुनि हैं।

सर्वार्थं सिद्धि और राजवार्तिक के इस कथन से यह बात कहीं भी नहीं द्योतित होती है कि-दीचा लेते समय या तपश्चर्या करते समय मुनि कहीं बस्न का प्रहण करते हैं। कोई उनको जबरन भक्ति या देषके कारण वस्त्रसे लपेट दे तो वह मुनिका वस्त्र धारण करना नहीं कहा जाता है। क्योंकि मृतगुर्णोंमें

''भावलिंगं प्रतीत्य पंच निर्मन्थिलिंगिनो भवंति । द्रव्य- ''अचेलक" गुरण तो श्रवशय ही लिया है । उसके विना तो 'नैर्पन्थ्य' बनही नहीं सकता क्योंकि सर्वार्थ-सिद्धिकारने. नैगम और संप्रहादि नयकी अपेचासे-सभी पांचों प्रकारके साधुत्रों को निर्मन्थ लिखा है। यह सर्व कथन साधारण पुलाक मुनिके विषयका है।

> इसके आगे वकुश जाति के मुनि हैं जिनका कि दर्जा पुलावसे ऊंचा है जोकि साधारण मुनियोंमें से ही चारित्र तथा पद विशेष की ऋषेचा उच्चता को लिये हुए हैं। वकुश जाति के मुनि-एक विहारी न होकर आचार्य और उपध्याय परमेन्नी पदमें संगणित होते हैं।

> चारित्र की अपेचा तो उनके उनचता इस कारण है-कि 'नैर्पर्थ्य प्रस्थिताः प्रतिस्थिताः' नैर्पर्थ्य यानी अचेलकताके प्रतिस्थित हैं यानी अत्यत हद हैं अर्थान प्रमाद और कषाय आदि कार्ण द्वारा अचेलक वृत्ति से कभी डिगते नहीं, सुघ में रहने से उपसर्ग भी कोई नहीं होता । इन्हीं सब कारणों से उनका विशेषण 'नैर्प्रथ्यं प्रस्थिता' दिया है । श्रीर दृसना विशेषण उनको 'श्रखंडितव्रताः' का दिया है उसका अभिप्राय यह है कि वे अपने मृलगुणोंको आवश्यकादि छत्यों से पूर्ण पालते हैं किसी प्रकार भी २८ मृलगुर्णों में बाधा नहीं आने देते। उनमें वे पूर्ण रीतिसं सावधान रहते हैं।

तीसरा विशेषण-'शरीरोपकरणविभूषा वितिनः' है इसका अभिप्राय यह है कि शरीर और उपकरण-इनकी विभूषा। शरीरका सौंदर्य, प्रभात्र, स्वच्छता यह 'शरीर की विभूषा' श्रीर उपकरण कमंडल पीछी शास्त्र इनका सुन्दर होना तथा स्वच्छ रखना यह 'उपकरणकी विभूषा है। इनके प्रति कुछ प्रवर्तन होना है वह शरीरोपकरण-विभूषाऽनुवर्तिनः है। यह विशेषण इस लिये दिया है कि शिष्यों की उनकी प्रति पाह्मता रहे जिससे कि दीचा-शिचा द्वारा शिष्य अपना कल्याण कर सकें, शिष्यों के हितार्थ जो प्रीति का श्रंश है वह ही कुछ मोह मिश्रित कर्युरता चित्रक (चित्रक्यरा) श्रंश है, इसी कारण उनको बेकुश या (शवल-कर्यरित) मुनि कहते हैं।

'अविविक्तप-शिच्छदाः' का तात्पर्य भी यह ही है कि शिष्य मण्डली से वे विभक्त नहीं हैं, उसको दे साथ गयते हैं छोग उन्हें दीचा प्रायश्चित्त शिचा देते हैं। उस हेतु से भी मोहांश होने से वे 'बढ़श' सुनि हैं।

यहां विभूषा से बस्न का कुछ भी अभिप्राय नहीं है, कारण कि इनके लक्षण में प्रथम ही 'नैर्मन्थ्यं प्रांतिस्थताः' यह दिशेषण आया है, उसका स्पष्ट प्रभिप्राय 'अचेलकत्व' है। उसका स्पष्टीकरण राज-वार्तिक की आगे की पंक्तियों से हो जाता है। जो कि शंका-समाधान को लिये हुए हैं। राजवार्तिक की पंक्तियां इस प्रकार हैं—

व श्चिदाह-कोईवादी शंका करता है कि-- प्रकृष्टा-एक्षप्रमध्यानां नियन्थाभावश्चारित्रभेदाद् गृहस्थवत ।६

भाष्य । यथा गृहस्थश्चारित्रभेदान्निर्मथव्यप-देशभाग् न भवति तथा पुलाकादीनार्मापप्रकृष्टचारित्र-भेदान्निर्मन्थस्वं नोपपद्यते ।

अथे — जिस प्रकार गृहस्थ चारित्र के भेद से निश्चेशभाव को प्राप्त नहीं होता है उसी प्रकार पुलाक श्रादि मुनियों को उत्तम मध्यम, जयन्य चारित्र के भेद से निश्नेन्थभाव नहीं होता है।

समाधान-'न वा दृष्टरवाद् ब्राह्मण्शब्दवन् ।। वा०७ न वेप दोपः कुतो दृष्टरवाद् ब्राह्मण्शब्दवन् । यथाः जात्या चारित्राध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मण्शब्दी- बतंते तथा निर्मथशब्दोऽपि । कि च-

श्चर्य—बाह्मण् शब्द के समान यह दोप नहीं है क्योंकि चारित्र पालन करने की श्रपेद्धांसे वह चारित्र बाला होत है, श्रध्ययन (पढ़ने ) की श्रपेद्धां से विद्यार्थी श्रार पढ़ानेकी श्रपेद्धांसे श्रध्यापक । यद्यपि व्यक्तियों में भेद है तथापि ब्राह्मण् जाति की श्रपेद्धांसे सभी भेद वाले ब्राह्मण् हैं । यही हष्टान्त निर्मन्थ शब्द के साथ लागू है । श्रीर भी श्रामे इसी बात के समयन में यथा—

संग्रहत्यत्रहारापेक्तयात् ॥वा० नं० व्या दर्धाप निश्चयनयापेक्तया गुग्ग्हीनेषु न वर्तते तथापि संग्रह्-त्यवहारनयविवक्षविशास्त्रवक्तविशेष्संग्रहो भवति ।

अथं—यद्यपि निश्चयनय की ऋषेता से गुण्हीन में वह निर्मथ शब्द भले ही प्रवर्तित न हो पूण्ता की छपेता से। कारण कि पूण्ता तो १३ वें छोर १४ वें गुण्स्थान में होती है परन्तु संग्रह आर व्यवहार-नय की अपेता से तो सर्व विशेषों का संग्रह हो जाता है। श्रथान छंठ गुण्स्थान से लेकर सभी संयमी निर्मथ माने जाते हैं। 'किं च 'आर मां— 'दृष्टि—मामान्यत्वान'।।वा० हा।

भाष्य-सम्यादशेनं निष्ठंन्थरूपं च भूषा-वेषायुधरहितं तत्सामान्ययोगात सबेषु हि पुलाकादिषु निष्ठंन्थशब्दो युक्तः।

श्चर्य — सन्यादशं न श्रीत भूषण वेष-वस्परिधान श्रायु ।संतर्गहत उस निर्मत्थ मध्ये सामान्य धर्म सापेन् सन्दर्ण पुलाकदिकों में निर्मत्थ शब्द युक्त ही है।

(रा० वा० शंका)—भग्ननंत प्रसंग इतिचेन्न स्वान्यदात । वा० १०॥ यदिभग्ननंतेऽपि निर्मन्धशब्दो वति अविकेश्व स्थान-श्राविष्रसंगो नैय दोपः, कुतो स्वाभावात निर्मन्थस्वमत्र नः प्रमाणं, न च श्रावके तदस्तीति नातिप्रसंगः।

श्रयं — भग्न त में भी यदि निर्मन्थ शब्द माना जाय तो श्रावक के भी मानना चाहिये, ऐसा मानने से अतिप्रसंग (श्रातिच्याप्ति) नामक दोप उपस्थित होगा। उत्तर—यह दोप नहीं श्राता है, कारण कि श्रावकों में रूप (नग्नरूप) का श्रभाव है, यहां हम को निर्मन्थरूप (श्रचेलक रूप) प्रमाण है। वह श्रावक में है नहीं, इस लिये श्रातिप्रसंग नाम का दोप उपस्थित नहीं होता।

रा० वा० शंका—श्रान्यस्मिन स्वकृषेऽतिप्रसंग इति चेन्न इष्ट्यभावात ॥वा० नं० ११॥ स्यादेत-द्यदि रूपं प्रमाण मन्यस्मिन्नपि स्वकृषे निर्मन्थव्यपदेशः प्राप्नोति-इति तन्न । कि कारणं १ हष्ट्या सह यत्र रूपं तत्र निर्मन्थव्यपदेशः । न रूपमात्र इति । श्रथ किमर्थः पुलाकादिव्यपदेशः चारित्रगुणस्योत्तर-प्रकर्षे वृत्तिविशेषस्यापनार्थः ।

अर्थ — यदि रूप को प्रमाण मानते हो तो दूसरे धम वालों के स्वरूप (जातरूप-परमहंसरूप) में भी निर्मन्थ का कथन होगा? ऐसी शंका यहां नहीं हो सकती, कारण कि वहां दृष्टि (सम्यग्दरोन) नहीं है। सम्यग्दर्शन के साथ जिस जगह जातरूप है वहां ही निर्मन्थ का कथन है। केवल जातरूप ही प्रमाण नहीं है। दूसरी शंका—पुलाक आदि का भेद किस लिये है ? उत्तर—अपर अपर चारिअगुण की अधि-कता सूचित करने के लिये पुलाक आदिका कथन है।

राजवार्तिक के इस सब कथन से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि 'शरीरोपकरण-विभूषानुवर्तिनः' बाक्य में जो 'विभूषा' शब्द आया है वह साधु (मुनि) को वस्न सहित साधु होने का द्योतक नहीं है, किन्तु अचेलक अवस्था का ही द्योतक है। सर्वार्थिसिद्धि के ऋष्याय द सूत्र १ की व्याख्यामें जिस जगह पांच प्रकार के मिध्यात्वों का वर्णन किया है वहां विपर्यय मिध्यात्व को यों लिखा है—'समन्थों निर्मन्थः, केवली कवलाहारी, स्त्री सिद्ध्यतीत्येवमादिः विपययः। ऋर्थ—समन्थ को निर्मन्थ मानना और केवली कवलाहारी होते हैं, स्त्री मोच्च को प्राप्त करती है इत्यादि मानना या कहना विपर्यय मिध्यात्व है।

इस अकार का कथन भारकरानन्दी की सुखबोध-पृत्ति में तथा राजवार्तिक में विषयं य मिल्यात्त्र का वर्णन किया है। इस वर्णन में भी यह बात सिछ है कि सबस्न निर्मन्थ नहीं होता यदि सबस्न निर्मन्थ होता तो पुज्यपाद स्वामी, श्रकलंकदेव अपने सबोर्थ-मिछि और राजवार्तिक मन्थ में एक जगह मुनि को वस्न विधान करते और दूसरी जगह मुनि की वस्न-विधानता को विषयं य मिल्यात्वी लिखते ? यह कदापि सम्भवित नहीं हो सकता है।

इस सब कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन प्रन्थों का त्राश्रय लेकर प्रोफेसर साहब साधु को सबस्न सिद्ध करना चाहते थे उन्हीं प्रन्थों से साधु का श्रमेलकलिय सिद्ध हो जाता है। इस लिये वहना होगा कि प्रोफेसर साहब ने इन प्रन्थों का पृवापर सम्बन्ध से मनन नहीं किया है। यदि श्राप इन प्रन्थों का पृर्वापर सम्बन्ध से मनन करते तो इन प्रन्थों का हवाला देकर ऐसा न लिखते कि मुनि को बद्ध त्याग श्रमिवाये नहीं पाया जाता।

श्लोक वार्तिक में भी मुनि के श्रचेलक लिग का विधान श्रोर सचेलक का खण्डन बड़े ही मार्के का किया है—वह इस प्रकार है—

कुन एने निर्मन्थाः पंचापि मता इत्यत आह्— श्रथं—ये पांचों भी निर्मन्थ कैमे माने जाते हैं ऐसी शंका होनेपर समाधान—
पुलाकाद्या मनाः पंच निर्म्नथाः व्यवहारतः ।
निश्चायाद्यापि नैर्म्यथ्यसामान्यस्याविरोधतः ॥१॥

अर्थ — व्यवहारतय से पुलाक आदि सभी निर्मथ माने गये हैं, निश्चय नयसे भी निर्माध सामान्य का अविरोध होनेसे निर्माधत्व-सबमें ही है ॥१॥

वस्त्रादिमन्थसम्बद्धास्ततोऽन्ये नेति गम्यते । बाह्यमन्थस्य सदमावे ह्यन्तम्थो न नश्यति ॥२॥ अथं- उत्त पांचीमे अन्य (वृस्तरे) वस्त्रादि परिम्रह

सहित हैं ये निर्मय नहीं हैं यह बान स्वयमें ब आजाती है। वर्षोंकि बस्कदि बाह्यमन्थक सत्भावमें अन्तरंग-पार्यह नाश को प्राप्त नहीं होता अर्थान रहता ही है।

ये बस्नादिमहेप्याहु निम्नेथत्वं यथोदितम् । मूच्छीनुद्गतिनस्तेषां स्वयाद्यादानेऽपिकिनतन् ॥३॥

श्रथं—जिस तरह जो बस्न श्रादि के प्रह्णमें भी स्पष्ट प्रकटित निप्रथित्व को कहते हैं। उनके मतमें— मूच्छां (ममत्व) के श्रभाव से स्त्री श्रादि के प्रह्ण में भी भुच्छा का श्रभाव क्यों नहीं माना जाय।

विषयप्रहर्ण कार्य मूच्छी स्थात्तस्य कार्णम् । न च कारणविष्वंसे जातु कार्यस्य संभवः॥॥॥

श्रथं — जो विषय महण कार्य होय और मृन्छी उसका कारण होय तो कारण के नाश में कार्य कभी भी संभवित नहीं हो सकता श्रथीत यदि मृन्छी ही नहीं तो बन्नादि परिमह का महण कैसं हो सकता है।

विषयः कारणं मूच्छी तत्कार्यामिति यो वदेन । तस्य मूच्छीदेवाऽसत्वे विषयस्य न सिद्ध्यति ॥॥॥

श्रथं — विषय कारण है श्रौर मुच्छी उस विषय का कार्थ है ऐसा जो कहते हैं उनके सिद्धान्त से उस विषयके नहीं होनेपर भी मुच्छी का उदय सिद्ध नहीं होता है। तस्मान्मोहोदयानमृच्छी स्वार्थे तस्य प्रहस्ततः । स यस्यास्ति स्वयं तस्य न नैर्मर्थ्यं कदाचन ॥६॥

श्रर्थ—इसमें अर्थात ऊपर के सब कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि—मोहनीय कर्म के उदय से मूच्छा (ममत्व वृद्धि) होती है श्रीर उस मूच्छा का महण है वह अपने अर्थ में होता है अर्थात् अपने पदार्थ के होने पर ही होता है-ततः उसकारणसे—वह पदार्थ जिसके हैं उसके नेप्रण्य कभी भी नहीं हो सकता है यह बात स्वयं ही सिद्ध है।

श्रागे इन श्लोकों की वार्तिक में प्रनथकार ने जो विषय प्रतिपादन किया है वह—सर्व विषय—राज-वार्तिक का ही प्रतिपादन किया है-अर्थान भूषा, वेष, श्रायुध इनकर के रिहत श्रसंस्कार किया गया यथा-जात रूप है वह ही निर्माथ स्वरूप है वह गृहस्थों में नहीं होता श्रोर सम्यग्दर्शनके श्रभाव होने से श्रन्यमती परमहंसके भी 'नैर्म्यथ्य' पद नहीं होता है यह सर्व दिगम्बर्शाम्य—सम्मत सिद्धान्त है।

२ (ख) 'यदापि प्रतिसंवना कुशीलके मूलगुणों की विराधना न होनेका उल्लेख किया गया है तथापि द्रव्यिलगमे पांचोंही निर्मथोंमें विकल्प स्वीवार किया गया है 'भाविलगं प्रतीत्य पंचनिर्मथिलिगिनोभवन्ति । द्रव्यिलगं प्रतीत्य भाज्याः। (स०स० अध्या० ६, ४७) इसका टीकाकागोने यह ही अबे किया है कि कभी र मुनि यस भी धारण कर सकते हैं'।

समाधान—सर्वार्थ सिद्धि स्वयं टीका है उसमें सिर्फ 'द्रव्यित गं प्रतित्य भाज्या' इतना ही इस द्रव्यित ग के विषयमें कथन है उसमें ज्यादा कथन नहीं है। तथा राजवार्तिक उस सर्वार्थ सिद्धि की ही विशद बड़ी टीका है उसमें भी उतने ही वाक्य हैं जितने कि सर्वार्थ सिद्धिमें हैं। फिर न माल्म श्रापने इन दो प्रधान टीकाश्रों के सिवाय कौनसी टीका देखली जिस में कि श्रापको यह कथन मिल गया कि 'कभी कभी मुनि वस्त्र धारण कर लेते हैं'।

\*

साथमें आप यहभी लिख रहे हैं कि-प्रतिसेवना कुशील नामके मुनिको 'मूलगुणोंकी विराधना न होने का उल्लेख किया है' ऐसा लिखनेसे तो आपने 'तस त्याग' को मूलगुण में मान ही लिया है--श्रीर मूलगुरा की विराधना न होनेका स्पष्ट कथन सर्वार्थ-निदिमें है ही। फिर 'दव्यलिंग प्रतीत्य भाज्याः' इस पदसे यही अर्थ आपने कैसे निकाल लिया कि मृनि कभी कभी वस्त्र धारण कर सकते हैं ? इसका अधे यह ही क्यों नहीं होता कि कोई मुनि एका-विहारी होते हैं, कोई मुनि एका-विहारी नहींभी होते हैं, कोई मुनि साधारण मुनि होते हैं, तो कोई मुनि श्राचाये होते हैं और कोई मुनि उपाध्याय होते हैं। तथा तत्वार्थ सूत्रमें कहे गये जो दश प्रकार के मुनि वैया-षृत्यमें लिये गये हैं वे भी द्रव्यलिंग से क्यों नहीं विभाज्य हो सकते जिनमें कि आचार्य, उपाध्याय-सर्व साधुका बहुण है। मालूम पड़ता है कि सर्वाथ-सिद्धिके टीकाकार पृज्यपाद श्रोर श्रकलंक देवने उस नवम अध्याय के सूत्र का स्पष्ट कथन देखकर के ही मोटी बात समम, कर 'भाज्याः' शब्द का खुलासा नहीं क्या है।

श्रव रही किसी के बारा मुनीश्वर को बक्तसं श्राच्छादन करने की बात; सो यह— बह्नत्याग में ही गर्भित है। कारण कि वह वह्न मुनीश्वर का अपने द्वारा श्रहण विया हुआ नहीं है अतः वह दूसरेके द्वारा मुनीश्वर पर डाला वह्न मुनीश्वर केलिये उपसर्ग में गिना जाता है। चाहे वह भक्तिसे हो, चाहे हैपसे हो। उपसर्गके वह्नको लेकर के ही सामायिक शिचा व्रत प्रकरण से रत्न करंडश्रावकाचार में—

\*चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावं, ऐसा कथन श्राया है। तथा—भास्करानंदीकी—

सुख बोधिका तत्वार्थं वृत्ति-पत्र २२४ नव में ऋध्याय के ४७वें सूत्रकी टीका जो मैसूर में छपी है उसमें—

'लिंगं द्वित्रिधं द्रव्यितंगं भावितंगं चेति । भावित्गं प्रतीत्य पंचापि तिगिनो भवित्त । सम्यग्दर्शनादेः सद्भावात । द्रव्यितंगं प्रतीत्य भाज्याः केपांचित क्वचित कदाचित कुर्तिश्चत कथंचित प्रार्वग्-सद्भावात ।

श्रर्थ— लिंग दो प्रकार का है द्रव्यालग श्रार भावलिंग। भावलिंग का श्राश्रय करके पांचों हो लिंगी हैं — क्यों कि वे सम्यग् दर्शन श्रादि गुण सहित हैं। द्रव्यालग की श्रपेचा से कोई मुनिराज कहीं किसी समय किसी कारण में किसी प्रकार— झावरण युक्त हो सकते हैं। इस प्रंथकी लिखावट से यह बात मालम पड़ती है कि— भक्ति उपसगे श्रादि के कारण जो मुनि धर्मके लिये श्रमिप्रेत या योग्य नहीं है वे कारण कभी बन जाते हैं — इस लिये भलेही पांचों में स्वकृप देखने की श्रपेचा भेद हो सकता है परन्तु— वास्तविक स्वगृहीत जातकृप की श्रपेचा से कोई भी भेद नहीं है।

सर्वे प्रन्थोंके इस कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि-मुनीश्वर को बख्यत्याम अनिवार्य ही है। वखत्याम का एक मुख्य हेतु वह भी है कि-जो कोई भी मनुष्य जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसका आदर्श चिन्ह रखकर ही उसे प्राप्त कर सकता है— जैन सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट सिद्ध है कि आत्मा कमेंनोकमें उपाधियोंसे सर्वेदा तुपमापकी तरह भिन्नहै।

इसके द्वारा उपसर्गयुक्त मुनि

श्चर्यात्—वह श्रपने स्त्ररूप से शुद्ध चिदानन्द चैतन्य रूप प्रकाशमान ज्ञानदर्शन प्रमुख गुण वाला है परन्तु कर्म-नोकर्म उसमें धावरणरूप हैं, ऐसा ध्यान करते धौर वैसी किया श्राचरण करते वह श्रपने शुद्धरूप को प्राप्त हो जाता है।

यहां प्रकरण में भी साधक मनुष्य-शरीर हेष्टान्त के बतीर श्रात्मभाव श्रीर कमे-नोकर्म सहश कसादि प्रावरण समग्र कर उसे ता क मुनि श्रवस्था में दूर करके वैसा ही ध्यान कर सकता है कि इम शरीर से वस्त्रदि जुदे हैं उनकी छोड़कर जैसे शरीर नम्न हो जाता है. वैसे ही मेरी श्रात्मा इन कमे-नोकर्म प्रा-दरणीये डुदी हो स्वशी है। अर्थान वस्त्र-त्याग का श्राद्ये संवश्व रखकर श्रोर वैसा चित-वन करने से साध्य की साधकता प्राप्त हो सकती है। स्रातः वस्त्र-त्याग में सहन-शीलता श्रादि गुणों के साथ यह भी एक श्रपूब मुख्य गुण है।

२ (ग) — "मुक्ति भी सप्रत्थ और तिर्घय दोनों लिगों से कही गई है । "निर्मयतिगेन 'सप्रत्थितिगेन का सिद्धिभू तपृथेनयापे स्था" (त० सूत्र ६० अध्याय मसूत्र सर्वार्थिसिंड ) यहां भूतपूर्व नयापे स्था का अधिभाय 'सिद्ध होने से अनन्तर पर्वे का है।"

समाधान—इस विषय में सर्वार्थसिद्धिकार ने यह लिखा है कि - 'लिंगेन केन सिद्धिः ? श्रवेद-त्वेन, त्रिभ्योः वा वेदेभ्यः मिद्धिर्भावतो, न द्रव्यतः, इत्यतः पुल्लिंगेनेव।'

श्रर्थ — तिम से किससे सिद्धि होती है ? श्रवेदत्व से होती है अथवा तीन वेदले सिद्धि है, वह भाववेद की श्रपेचा से, न कि द्रव्यवेद की श्रपेका से। द्रव्य-की श्रपेचा से तो पुर्हिंग से ही सिद्धि होती है। इस तरह सर्वार्थसिद्धिकार के मत से स्पष्ट द्रव्यकी को मोत्त का निषेध है। द्रव्यक्षी को मोत्त के निषेध में धवलाकार ने वस्त्र का प्रतिबन्ध कारण माना है, यह पट्खण्डागमके सत्प्ररूपणाके ६३ सूत्र की धवल टीका से स्पष्ट है। इससे यह बात सहजमें ही निकल आती है कि वस्त्र सहित तो मोत्तसिद्धि है नहीं।

अब जो लिंग शब्द से बेप की मुख्यता करके सर्वार्थसिद्धिकार ने 'अथवा' शब्द के द्वारा मोज वा विधान किया है, उसमें निमंधलिंग के साथ तो कुछ त्रापत्ति भी नहीं थी, इस लियं उसके साथ भूतर्वे-नय की विवद्या लगाई नहीं है क्योंकि उसमें तो न श्वेतास्वर समाज को ऐतरा बहै. न दिगम्बरसमाजको है, अर्थात इस विषय में दोनों सन्प्रदाय एकमत हैं। सबस्य में दोनों सम्प्रदायों का मतभेद श्रवश्य है उसी को दर करने के निमित्त प्रन्थवार ने भूतपृष्ठं नय की श्रपेता ली है। अर्थात् - भूत्रवृत्वनय से यह बात सिद्ध है कि जिसने मुक्ति के मागें में जबसे पैर रखा है वहां से यदि गणना की जाय तो पहले जिसने श्रायक के बत पालन किये हैं, वहां से वह गण्ना शुक्त हो सकती है। बाद को फिर मुनिलिंग धारण कर मोच की प्राप्ति की। ऐसी व्यवस्था में आवक जो समन्थ जिंग है वह मुक्ति के लिये भूतपूर्वनय की अपेद्या से कार्ण होगा। वस, भूतपूर्वनय का यह ही अभिप्राय है।

श्रापने जो भूतपूर्वनय का सिद्धि होनेसे अनन्तर-पूर्व श्रार्थ किया है उसका तात्पये सिफ यह ही होता है कि 'सिद्धि होनेसे अन्तर रहित पूर्वका समय' पर्तु यह अर्थ यहां सम्भवित नहीं हो सकता कारण कि एक तो पूज्यपाद स्वामी वश्व-सिहत मोल मानते नहीं।

द्सरे थोई। देरके लिये आपकी बात किसी तरह

मान भी ली जाय तो बिनष्टोत्पत्तिमें जो जैन न्याय का सिद्धान्त है उसका घात होता है। कारण कि जैन सिद्धान्त में एक पर्याय का नाश और दूसरी पर्याय की उत्पत्ति एक ही समय में मानी है। जैसे कि दृष्टांतमें घड़ा पूटने का और कपाल (खपिच्चे) होने का एक ही समय है। इस सिद्धान्त से लिंग-नाश और सिद्धपर्याय की उत्पत्ति का समय एक ही पड़ता है। इस लिये 'सिद्धि के अनन्तर पूर्व' जो अर्थ किया है वह भूतपूर्वका अर्थ संगत नहीं होता। अतः सिद्धि कि भूतपूर्व का अर्थ 'जिस अदस्या से मोज आप की है उससे पूर्व की अवस्था' ही सम्भवित है।

ऐसा होने से यह ही अर्थ स्पष्ट आ जाता है जो सबस अवस्था है वह ही यहां भूतपूर्वनय का विषय है। अर्थात् जिस मुप्य ने पहले आवक अवस्था धारण कर के पीछे मुनि अवस्था धारण कर सिद्धि प्राप्त की है उसमें जो आवक अवस्था है उसके लिये ही भूतपूर्वनय लागू पड़ेगी।

यदि श्राचार्य के मत से सबस्त श्रीर श्रवस्त्र दोनों ही श्रवस्था से मोच होती तो फिर श्राचार्य की भूतपूर्वनय के द्वारा सिद्धि दिखलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कारण कि वैसा होने से वहां जिना-शोत्पत्ति विषयक जैन सिद्धान्त एक च्चण का है यह घट ही नहीं सकता था।

दूसरे यहां एक वात और है जिस प्रवरण से 'भूतपृथंनय' वा कर न किया जाता है, वहां 'प्रत्युत्पन्न' नय को चाहे त्राचार्य कहें, चाहे न कहें, परन्तु उस का विषय तो अवश्य आ ही जाता है क्यों कि दोनों वश्यन सापेह्रता को परस्पर लिये हुए हैं। इस लिये दोनों में से एक वा कथन होगा तो दूसरी जम्बर ही समक्तनी चाहिये। इस प्रवरण में यदि आप भूत-

पूर्वनय का विषय निर्मन्थ और सन्मथ दोनों ही स्रवस्था में लगा देंगे तो फिर प्रत्युत्पन्न नय का विषय कहां लगावेगे। यहां स्रापने दोनों दशा में ही जब भूतपूर्व का विषय लगा दिया है तो प्रत्युत्पन्न का स्रव दूसरा विषय जरूर बतलाना चाहिये। स्रगर स्राप उसके लिये दूसरा विषय नहीं बतला सकते तो फिर निश्चित है कि निर्मथ स्रवस्था प्रत्युत्पन्ननय का विषय है और भूतपूर्व का विषय समन्थ स्रवस्था है।

इस सर्व कथन सं यह स्पष्ट सार निकल आता है कि मोच या सिद्धि निभेन्थ अवस्था से ही होती है। समन्थ अवस्था में किसी भी दिगम्बर जैनाचाये के मत में मोच-सिद्धि नहीं।

सर्वाधिसिद्धि मुद्रित प्रति में निर्मधिलगेन के साध े ऐसा कोमा नहीं होने से आपको अधित कल्पना करने का समय मिला है, इस लिये वहां इनवर्टेड कोमा अवस्य होना चाहिये। जिससे कि गहरे विचार विना, किसी दुसरे को आपकी सी अधित कल्पना ही न उट सके।

यहां एक बात और भी ध्यान देने योग्य है— चार झानसे जिस जगह सिद्धि सर्वार्थिसिद्धिमें बतलाई है वह कैसे सम्भवित है ? वहां सिकाय भृतपूर्वनय के गति नहीं, वहां सिद्धि होने के 'श्रनन्तर पूर्' श्रथे होगा तो केवलझान विना सिद्धि होगी क्या ?

श्लोकवार्तिक मन्ध में भी जो लिंग से सिद्धि के विषय में श्लोक लिखा है उससे भी यही बात सिद्ध होती है कि मृत्र्वे नय वा विषय समन्ध के ही साथ है, निर्माग्य के साथ नहीं है! तथा मुक्ति से बह बात भी दर्शायी है कि मुक्ति निर्माण अवस्था के सिवाय दूमरी अवस्था से होती ही नहीं। श्लोकवार्तिक का वह श्लोक इस प्रकार है—

साचाि प्रमन्थितिगेन परंपर्यात्ततोन्यतः।
साचात् समन्थितिगेन सिद्धौ निर्मेथता वृथा।।।।।
अर्थ—निर्मन्थितिग से साचात् सिद्धि (मोचप्राप्ति) होती है। और सम्रंथितिग से परम्परा कर
मोच की सिद्धि होती है। यहां समन्थितिग से परम्परा
से मोच की सिद्धि बतलाई है। इससे स्पष्ट सिद्ध हो
जाता है कि भूतपृष्ठं नय का विषय समन्थ के ही साथ
है, न कि निर्मन्थ के साथ। अर्थात् मोच-सिद्धि के
लिग से जो पूर्व है वह हां भूतपृष्ठं है। आचार्य ने
यहां परम्परा में समन्थितिग को ही लिया है। अतः
इस नयका विषय समन्थ के ही साथ है।

श्लोक के उत्तरार्ध न अर्थ-

''यदि समंथलिंग से ही साज्ञात सिद्धि हो जाय तो फिर निर्मन्थलिंग का धारण करना ज्यर्थ ही है।'' अर्थात जो बस्तु सुगम मार्ग से प्राप्त की जा सकती है तो फिर उसके लिये किंटन मार्ग के आश्रयकी जरूरत भी क्या है। इस श्लोक के उत्तराद्धे से यह बात स्पष्ट दिखला दी है कि निर्मन्थिलिंग के सिवाय मुक्ति दूसरे लिंग से नहीं होती तथा न हो नकती है।

२—'धवलाकार ने प्रमत्त-संयतों का स्वरूप बतलाते हुए जो संयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पांच बतों का पालन का ही उल्लेख है 'संयमों नाम हिसानृतस्तयाब्रह्मपरिष्मदेश्यों विरितः' इस प्रकार दिगम्बर शास्त्रानुसार भी मुनि के लिये एकान्ततः बस्त्रत्यम का विधान नहीं पाया जाता । हो कुन्द--कुन्दाचार्य ने ऐसा विधान किया है पर उसका उक्त प्रमाण अन्थों से मेल नहीं बैठता।"

समाधान — इस प्रकरण नं २३ के प्रश्न से यह बात दो स्पष्ट नहीं होती कि संयम सवस्त्रलिंग से भी होता है। लिंग की अपेदा न करके केवल संयम के परिणाम से ही संयम होना मानते हैं तो फिर कहना होगा कि निमित्त के बिना ही केवल उपादान से ही कार्य सिद्धि का होना टहरता है। परन्तु यह बात कार्यकारण के न्यायसिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध है, क्यों कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में नियमसे उपादान और निमित्त दोनों कारणों से ही कार्यसिद्धि का नियम है, जो कि अनुभव-सिद्ध है। हष्टांत से भी यही बात सिद्ध है कि मृतिका में घट बनने की शक्ति है परन्तु उसके साथ पानी का सम्बन्ध हुए बिना तथा कुम्हार, चक्र, चीवर आदि निमित्त कारणों के बिना मृतिका का घट नहीं बन सकता। इसी तरह चावल में आदिन (भात) बननेकी शक्ति है, परन्तु पानी, अग्नि संयोग, बटलोई आदि कारणों के बिना चावज का भात नहीं वन सकता।

इसी तरह दूरांदूर भन्य में शक्ति की अपेचा से भन्यत्व गुण है, परन्तु उसकी कभी भी रत्नत्रयकी उत्पत्ति के साधन नहीं मिलते, इस लिये उसकी अभ-न्यत्व में ही गणना होती है। ठीक यही दृष्टान्त शक्त विषय संयम का है। अर्थात् जब तक प्रमुख वस्त्र के साथ अन्य परिमदों का त्याग नहीं होगा तब सक संयम गुण ही प्रकट नहीं हो सकता।

दूसरे आप इस जिपय में धवला टीका का प्रमाण देते हैं सो उससे तो यह बात खिद्ध ही नहीं हो सकती कारण कि 'संयम' से उठं आदि गुणस्थान का प्रदेश है परन्तु धवलाकार तो सत्प्ररूपणा के ६३ वें सूत्र की टीका में ही यह बात स्तप्त जिस्ति हैं कि अचेलक अवस्था के बिना छठा जादि गुणस्थान नहीं होता दे। अर्थात जो सचेलक है उसके पांच गुणस्थान तक हो सकते हैं। और पांचवें गुणस्थान को संयम (संयत) में लिया ही नहीं है। अतः धवला से भी यह ही बात सिद्ध है कि सबस्नितंग की संयम (संयत) में परिगणना नहीं।" यदि 'संयम' से अपूर्ण संयम का आपका अभिप्राय हो तो वह श्रावकों का लिंग होता ही है किंतु मुनि-लिंग नहीं होता। कियों को 'संयत' श्रर्थात् छठे आदि गुणस्थान का निषेध श्री बीरसेन स्वामी ने किया वह सबस्नता की मुख्यता से ही तो किया है। इससे कहना होगा कि संयम के लिये जो बीरसेन स्वामी के मत से सबस्व सिद्ध करने वा प्रयस्त किया है वह विफल प्रयस्त है।

इस प्रकार के उपर्य का आपके माने हुए दिगम्बर शाखों के आधार से तथा अनुभव और युक्तियों से बच्छी तरह सिद्ध है कि मुनि अवस्था सबस्न अवस्था नहीं है विन्तु श्रचेलक श्रवस्था ही है। जो कि मोच की प्राप्ति की साज्ञात कारण है। इस विषय में रलोकवा तिक में स्पष्ट लिखा है कि 'यदि सबस्व अव-स्था ही मुनि अवस्था है तो स्त्री का आदान भी मुनि अवस्था में क्यों नहीं है ।' सबस्न दशा में डांस मच्छर आदि की बाधा होती नहीं यदि उससे ही अर्थात सुखद उपाय से ही मोत्त की प्राप्त हो जाय ता फिर दुखद उपाय से मोत्त का प्रयस्त भी क्यों किया जाय इत्यादि । मुनिपद के लिये सबस्य खण्डन के मुलाचार, आदि पुरागा, अनागार-धर्मामृत वरीरह अनेक प्रनथ प्रमाण हैं, जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि उत्सर्ग अवस्था ही मुनिपद की अवस्था है, जिसमे कि मोत्त का सात्तात् सम्बन्ध है। किन्तु अपवाद अवस्था मुनि का लिंग नहीं है वह अवस्था केवल श्रावक का चिन्ह है। इस प्रकार संयमी श्रीर वस-स्राग का प्रकरण पूर्ण हुआ।

### केवली के भूख-प्यासादि की — वेदना —

श्रोफसर साहव लिखते हैं कि-

"कुन्दकुन्दाचार्य ने केवली के भूख प्यासादि की वेदना का निषेध किया है। पर तत्वार्थसूत्रकार ने सबलता से कर्मसिद्धान्तानुसार यह सिद्ध किया है कि वेदनीयोदय-जन्य क्षुधा-पिपासादि ग्यारह परिषह केवली के भी होते हैं। (देखो अध्याय ध सूत्र =-१७)। सर्वार्थोसद्विकार एवं राजवातिककारने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कमंदिय के अभाव में वेहनीय का प्रभाव जजेरित हो जाता है, इससे वेदनाएं फेबली के नहीं होतीं। पर कमें-सिद्धांत से यह बात सिद्ध नहीं होती । मोहनीय के अभाव में रागवेष परिशाति का अभाव अवश्य होगा वर वेदनीय-जन्य वेदना का स्थभाव नहीं हो सकेगा। यदि वैसा होता नो फिर मोहनीय कमें के अभाव के क्यात बेदनीय का उदय माना ही क्यों जाता ? बेद-नीय का उदय सयोगी और अयोगी गुणस्थान में भी श्राय के श्रन्तिम समय तक बरावर बना रहता है। इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी वेदनाश्री का श्रभाव मानना शाख-मन्मत नहीं उहरता।

समाधान—शोफेसर हीरालाल जी साह्य की उपर्यु क बात को (शंका को । उत्पन्न करने वाला तत्वार्थसूत्र नवमे अध्याय वा ''एकादश जिने" यह ग्यारहवां सूत्र है। उसमें तेरहवें गुणस्थानवर्ती और चौदहवें गुणस्थानवर्ती स्योगी और अयोगी जिन के ११ परिपहों का विधान है क्योंकि उनके अवातिया कमों का सद्भाव है, इस लिये उनमें से वेदनीय के

उदयके सद्भाव होने से ११ परीषह जिनेन्द्र भगवान के होती हैं, ऐसा नं० ११ वें सूत्र का अभिप्राय है। यह ही कर्मसिद्धान्त का विषय प्रोफेसर साहब के मन्तव्य का विषय है। इस सूत्र की व्याख्या करने वाले पूज्यपाद (देवनन्दी) ने और अकलंकदेव ने अपने अपने प्रन्थ सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में जिस तरह से व्याख्या की है वह प्रोफेसर साहब को मान्य नहीं है, कारण कि उन व्याख्याओं में यह बात दिखलायी है कि 'जिस वेदनीय कर्मके उदय से ये परापह जिनदेवके मानी हैं, उसका उदय अपनी केवल ह्याति (सत्ता) के उदयकाल में वेसा फल नहीं देता है जिसा कि मोहनीय कर्म के साथ देता है।

प्रोफेसर साहब इस बात को मानते नहीं-कारण कि उमास्त्रामी ने जिनेन्द्र भगवान के ११ परीषह का बियान किया है और वह विधान भी वेदनीय कर्म के सद्भाव से है और वेदनीय कर्म वहां मौजूद है ही तथा उसका उद्य भी है। अतः जिनेन्द्र के क्षुधादि पर्राष्ट होनी चाहिये और परीपहों के सम्बन्ध से उनके दृःख भी होना चाहिये। यह सीया कर्मसिद्धान्त है। उस में मोहनीय कर्म का पचड़ा लगाकर जो जिनेन्द्र के परीपह का श्रभाव बतलाया है बद्द कमेंसिद्धान्त नहीं है, यह आपका राष्ट्र अभिमत है। परन्तु यह अभि-मत आपका उमास्त्रामी के आधार वाक्यों से तथा क्रमंखिद्धान्त को प्रतिपादन करने वाले प्रन्थों के कथन से ही खरिडत हो जाता है। यहां पहले श्रापक विचार की रूमाधानी उमारवामी के वावयों से ही करना ठीक है इस लिये पहले उनके वचनों से ही आपदी समाधानी के जाती है।

श्री उमास्वामी महाराज श्रवने सूत्र के श्राठवें श्रव्याय में—'श्राधो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीय-मोद- यायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥४॥' सत्र द्वारा कर्मप्रकृतियों का कम ज़िखते हैं। इस कम में चाहिये तो यह था कि पहले घातिया कमौको लिखकर पीछे से अघातिया कर्मीको लिख देते, परन्त ऐसा न करके उनने मोह-नीय घातिया कमं के पूर्व वेदनीय अघातिया कर्म का उल्लेख कियाहै और अधातिया कर्मीक श्रंतमें श्रंतराय घातिया कर्म का उल्लेख किया है। आचायं ने ऐसा कम क्यों किया है, इसका कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। श्राचायं उमाखामी ने केवल क्रम ही इस तरह का किया हो यह ही बात नहीं है किन्तु उस कम के श्रनुसार ही धन कमी के भेदों का भी अनुक्रम वैसा ही लिया है इस लिये इसका रहस्य अवश्य ही इन्द्र जरूर है। उस रहस्य का स्पष्टीकरण कर्मोसद्धान्त का जो मुख्य प्रनथ गोम्मटसार कर्मकांड है उसमें इस प्रकार किया है। उसमें पहले अन्तराय कर्म के लिये गाथा दी है-

घादिं वि अघादिं वा णिस्सेसं घादणे असकादो । णामतियणिमित्तादो विग्घं पडिदं अवादिचरिमम्हि १७

श्रथं—श्रन्तरायकर्म धातियाकर्म है तो भी समस्तपने से जीव के गुण्धातेने में समर्थ न होने से श्रधातिया कर्मों की तरह है। परन्तु यह नाम, गोत्र श्रीर श्रायु के निमित्त से श्रपना धातिपापने का कार्य करता है, इस लिये इसका श्रधातियाश्रों के पीछे पाठ रक्खा है। वेदनीय के विषयतें भी क्रम उहहून का हेतु इसी प्रन्थ में इस प्रकार है—

घादिय वेयणीयं मोहम्सद्तेश थाददे जीव।

इति घाडीएां मञ्झे मोहस्सादिम्हि पहिदं तु ॥१६॥

अर्थं — वेदनीय कमें मोहनीय कमें के दल से ही

घातिया कमें की तरह जीव को घातता है, इस लिये

घातियों के मध्य में और मोहनीय कमें की आदि में

उसका पाठ रक्ला है।

इन गाथाओं के श्राभित्रायसे यह बात स्पष्ट समफ में श्रा जाती है कि मोहनीय कर्म के जिना वेदनीय अपने कार्य में समर्थ नहीं है, इस लिये इस का जो कार्य मुख श्रीर दुख है वह मोहनीय की सहायता से होता है।

श्री उमास्वामी ने अपने सूत्र में जो कम रक्खा है वह इसी अभिप्राय को लिये रक्खा है, इसके सिवाय दूसरा कोई अभिप्राय संभवित नहीं है। इस लिये यह बात स्पष्ट हो जाती है कि टीकाकारोंने जो 'एकादश जिने' सूत्र का अर्थ किया है वह उमास्वामी के सिद्धान्त से सम्मत है उनके सिद्धान्त से बाह्य का अर्थ नहीं है। इस लिये प्रमाणीक है, पन्नपात की हिंदि से कल्पित या अप्रमाणीक नहीं है।

दूसरे वेदनीय कर्म के कार्य को दिखलाते हुए वेदनीय का जो लक्षण किया है वह भी खूब मनन करने का विषय है। गोम्मटसार कर्मकांड की नं० १४ वीं गाथा इस प्रकार है—

श्वक्लाणं श्रग्रभवणं वेयणियं सुद्दसस्त्रयं सारं। दुक्खसस्त्वमसारं तं वेदयदीदि वेदणियं ॥१४॥

श्रर्थ—पंचेन्द्रियों के विषय का अनुभवन रूप वेदन करना है, उसे वेदनीय कहते हैं। वह दो भकार है। एक साता, दूसरा श्रसाता। उसमेंसे मुख-रूप अनुभवन साता वेदनीय श्रीर दुःखरूप अनु-भवन श्रसाता वेदनीय है।

यहां पर अनुभव शब्द लह्य में देने लायक है। अनुभवन जो होता है वह एक विशिष्ट बातका सूचक है। अनुभवन में क्षचि और अक्चि ये दो अंश प्रति-भासित हैं, अर्थान साता, में क्षचि और असाता में अर्क्च, (क्षचि और अर्क्च) है इसी को मोहनीय की अवस्था कहते हैं। अतः अनुभवन शब्द से स्पष्ट सूचित होता है कि मोहनीय की सहायता से वेदनीय अपना मुख्य कार्य करता है।

उदय की बात ऐसी है कि जो सत्ता में कमें है उसका उदय तो अवश्य ही होता है। वह उदय कियात्मक है। उसका दृष्टान्त राजवार्तिक-कथित विषेती वस्तु का विष मारने से जैसा खाने पर परि-गाम होता है वैसा ही मोहनीय कमें की सहायता-रहित वेदनीय का उदय सममना चाहिये।

सूत्रकार ने भी मोहनीय कर्मकी वेदनीय कर्म में सह । यता को लहय में रखकर कभी के क्रम का सूत्र में पाठ रक्खा है तथा उसी बात को हदय में रख कर व परीपह सहन के वार्यकी रूफलता को लहय में रखकर ही उमास्त्रामी ने तत्त्रार्थ सूत्रके नवमे अध्याय के 'मार्गाच्यत्रनिजेरार्थं परियोद्ध्याः परीपहाः।। इस सुत्रका निर्माण किया है।

ध्यरहंत ध्यवस्था में मागेसे च्युत होने का कारण ही नहीं तथा परीषह द्वारा निजेरा का कारण ही तहां तो फिर इस सूत्र का बहां बिगय भी क्यों लागू हो सकता है ? वहां तो कमे-निजेरा का कारण शुक्ल-ध्यान ही है। अतः इस सूत्र के विधान से मार्छ्म पड़ना है कि परीपदों का विषय इन कार्यों के लिये मोहनीय की सत्ता तक ही है। जब मोहनीय की सत्ता तक ही है तो स्पष्ट है कि वेदनीयका उदय अपना सुख-दुखरूप कार्य मोहनीय की सहायता से ही करता है, बिना सहायता के राजवार्तिक में नष्ट विष श्रोपिध के दृष्टान्त समान कार्य का कर्ना है। इस सब कथन से यह बात सहज ही में सिद्ध हो जानी है कि सब्बार्थां विद्ध श्रीर राजवार्तिक टीका का जो श्रामप्राय है वह ही सत्रकार का ध्यामप्राय है। श्रागे श्रीर भी तत्वाथंसृत्र का इस विषय में मत देखिये—श्रध्याय दो में जीव के निज तत्व पांच बतलाये हैं, उनमें एक श्रीदियक भाव भी है। उस श्रीदियक भाव में जीव-विपाकी प्रकृतियों का उदय जीव में बतलाया है। परन्तु सृत्र—'गति-कषाय—लिंग—मिश्यादर्शनाझानासंयतासिडलेश्या—श्रतुश्चतु-स्त्र्ये-कैकैकैक-पद्भिदाः ॥६॥' में जीव-विपाकी वेदनीय प्रकृति के श्रीदियक भावों को सृत्रकार ने नहीं गिनाया है। श्राचार्य स्वामी की दृष्टि में यह बात थी, इसी लिये वेदनीय के श्रीदियक जो साता—श्रदाता (सुख-दुख) भाव हैं उनको नहीं गिनाया है। श्राचार के मत से यह बात स्पष्ट मिड हैं है कि वेदनीय कमें विना मोहनीय की सहायता के कुद्र भी वार्यकारी नहीं है।

केवलज्ञान अवस्था में मोहनीय कर्म के अभावसे श्रनन्त सुख नाम का श्रात्मीक गुरा प्रगट होता है। श्रीर वेदनीय के उदय से अज्ञ (इन्द्रिय जीव) सुख-दुख होता है। परन्तु जिस समय मोहनीय का सर्वेथा नाश हो जाता है उस समय केवली के श्रवज सुख ही नहीं रहता। फिर श्रवज-वेदनीय भुख-प्यास श्रादि से जायमान, वहां सुख-दुख श्रार भूष-प्यासादि परीपद भी कैसे सम्भवित हो। सकती हैं। अन्तराय कमें का सर्वधा नाश होने से बीय नामक गुण श्रीर ज्ञायिक लब्बियां शी जिनेन्द्र के उत्पन्न होती हैं। उनमें से लाभांतराय नामक कमें के सर्वथा त्तय से शरीर की स्थित को कारण कवलाहार किया में रहित केवली भगवान को जो अन्य मनुष्यों को असाधारण हैं ऐसी परम शुभ और सुदम नोकर्ष वर्गणायें भगवान के शरीर से सम्बन्धित होती रहती हूं, वही भगवानके नोकर्माहार होता है। सब प्राणियों के जीवन के लिये कवलाहार ही होवे ऐसी बात भी नहीं है। कारण कि आहार ६ (छह) प्रकार के माने हैं। वे इस प्रकार हैं—

णोकम्म कम्महारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो। उज्ममणोवि य कमसो श्राहारो छिन्दहो ऐस्त्री।। (सशय वदन विदारण)

श्चर्य — नोकर्म आहार १, कर्म आहार २, कबला-हार ३, लेप्याहार ४, श्रोजाहार ४, मानसिक आहार ६। इस प्रकार के श्राहार हैं। उनमें से कौन किस के होता है उसकी गाथा—

गोकम्मं तित्थयरे कम्मांग्रिये माग्रसो श्रमरे। कत्रलाहारो ग्रितसु उज्मो पत्रसीय इगिलेश्रो॥ (संशय वदन विदारग्र)

श्री केवली तीथं द्वर के नोकर्म आहार होता है, नारिकयों के कर्म आहार होता है, देवों के मानिसक आहार होता है, मनुष्य और पशुश्रों के कवलाहार होता है और पित्तयों के ओज आहार होता है और बूनों के लेप्य आहार होता है।

इस गाथा से स्पष्ट है कि केवली भगवान के नो-कर्म ही आक्षार होता है उसी से उनके शरीर की स्थिति कायम रहती है।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में केवली भगवानका शरीर साधारण मनुष्य का सा शरीर साना है, परन्तु उन की कवलाहार किया दीखती नहीं, यह जादू भरा सरीखा कृत्य कैसा है सो बहुत ही आश्चर्य जनक है। तथा नम्नता में भी ऐसा ही उनके यहां कथन है। भगवान नम्न तो हैं पर नम्नता दीखती नहीं है।

भूख-प्यास का कारण वेदनीय कर्म की उदीरणा है भी वह उदीरणा तो छठे गुणस्थान में ही हो जाती है। गोम्मटसार— भविष्यदितपयडीगां पमत्त विरदे उदीरणा होदि । ण्रिथिति अजोगिजिगो उदीरणा उदयपयडीगां ।।२८०

श्रायु इनकी उदीरणा प्रमत्त विरत नामक छठे गुण-श्रायु इनकी उदीरणा प्रमत्त विरत नामक छठे गुण-श्राम में होती है। श्रायोग केवली के उदय प्रकु-तियों की उदीरणा ही नहीं है। इसका स्पष्ट श्राशय यह है कि अप्रमत्तादि गुणस्थानों के श्रामे कवलाहार ही नहीं है। श्राहार होता है वह निम्नलिखित कारणों से होता है। गोम्मटसार जीवकांड संज्ञापरूपणा-

आहारदंसर्णेण य तस्सुवजोगेण श्रोमकोठाए । सादिदक्दीरणाए हर्वाद हु श्राहारसण्णा हु ॥१३४॥

मर्थ — आहार के देखने से अथवा उसके उप-योग से और पेट खाली होने से और असाता वेद-नीय कर्म की उदीरणा होने से आहार संज्ञा होती है मर्थात आहार की वांछा होती है। परन्तु असाता वेदनीय की उदीरणा की व्युच्छित्ति तो छंठ गुणस्थान में ही है। जाती है। इस लिये ऊपर के गुणस्थानों में न भूख है और न तज्जन्य वेदना ही है। जब वेदना महीं तो कवलाहार भी वहां नहीं है।

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती गोम्मटसार कर्म-कांड की निम्निलिखत तीन गाथाश्रों से केवली भग-नान के विषय में कुछ मुख्य बातों का इस प्रकार वर्णन करते हैं—

ण्डाय रायदोसा इंदिणाणं च कंबलाह्म जदो ।
तेण दु सादासादज सुद्दुक्खं एात्थि इंदियजं २७३
जिस कारणसे अर्थात् मोहनीय कमें और ज्ञानाबरणीय कमें के नाश से राग, होष तथा इन्द्रियज्ञान
नष्ट हो जाता है। उसी कारण स इंद्रिय — सम्बन्धी
साता और असाता से जायमान सुख—दुख केवली

भगवान के नहीं होता है।

वेदनीय कर्म केवली भगवान के इन्द्रियजन्य सुख दुख का कारण नहीं है। इसी बात की सिद्ध करने के लिये कहते हैं—

समयिट्टियोबन्धो सादस्सुद्यापिगो जदो तस्स ।
तेण असादस्सुद्यो सादस्रुव्यापिगो जदो तस्स ।
अर्थ — जिस कारण से अर्थात मोहनीय कम का
सबंदा अभाव होने से उन केवली भगवान के साता
का बन्ध उदय स्वरूप समय स्थिति वाला होता है।
'तेन' उसी कारण से पूर्वास्थित असाता कम का उदय
साता स्वरूप से परिण्मित होता है अर्थात सातारूप
उदय में आता है।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह वन्धक चार प्रकार का है - १-प्रकृतिबन्ध, २-स्थितिबन्ध, ३-अनुभागबन्ध, ४-प्रदेशबन्ध । इनमें से थोग से प्रकृति और प्रदेश, दो प्रकार का बन्ध होता है अव-शिष्ट स्थिति और श्रनुभाग कपाय से होते हैं। भग-बान के दशनें गुण्स्थान से आगे कपाय का अभाव होने से स्थित और श्रनुभाग और उदय एक समय के ही काय हैं। उसमें वेदनाथ का साता स्वरूप से ही उन दोनों के साथ काय होता है, वह करों रे जब कपायों के श्रभाव से श्रात्मा श्रात्मांक सुख शान्ति-रूप परण्मन को प्राप्त हो जाता है, इसी कारण में जो नबीन प्रकृतियां ध्यानी हैं वे सभी शुभ रूप ही होकर श्राती हैं। उपयुक्त इसी भाव को मन भ रखकर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने गोम्मट-सार कर्मकांड की गाथा हारा जो भगवान केवली के

 <sup>#</sup> पयिदिद्विदिश्रस्तुभागपदेसभेश दुचदुिश्योवेदो ।
 जोवा पयिद्विदेसा द्विदिश्रस्तुभागा कसायदो होति
 ( द्वव्य संग्रह )

परीपहों के नहीं होने का वर्णन किया है वह गाथा रूप से निम्न प्रकार है—

पदेण कारणेणदु सादस्सेवदु णिरंतरो उदश्रो। तेणासादणिमित्ता परीसहा जिल्लावरे सार्व्य ॥२७४॥

श्वर्थ—इसी कारण से श्रर्थात उपयुक्त कारण के सद्भाव से जिनेन्द्र केवली भगवान के निरंतर साता का ही उदय होता है, इसी कारण के निमित्त से उनके परीपह नहीं होती हैं। श्रर्थात परीपहों के जब सर्व कारण पूर्व ही जिनाशभाव को प्राप्त हो गये तो फिर जिनेन्द्र के परीपहों का होना भी कैसे सम्भवित हो सकता है। भावार्थ किसी भी प्रकार से उनका होना सम्भवित नहीं है।

इस प्रकार उपयुक्त सर्व कथन का पर्यालोचन निष्पत्त साधु दृष्टि से किया जाता है तो यह बात सहज हो समक में आ जाती है कि इस विषय में जो श्री कुन्दकुन्द स्वामी का मत है वह ही तत्वार्थसूत्र के कर्ता उमास्वामी का खार उस प्रन्थ के टीकाकर्ता पृज्यपाद स्वामी, श्रवलंकदंव खार विद्यानित्द श्रादि प्रामाणिक पृज्य श्राचायवर्थों का मत है तथा कर्म-सिद्धान्त प्रन्थ के विधाता श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती का भी वह ही मत है जो कि उपर्युक्त श्रा-चार्थों का मत है। तथा श्रानुभव से भी यह ही बात प्रतिभासमान है। इस लिये कहना होगा कि यह श्री पृज्य कुन्दकुन्द भगवान का प्रतिपादित विषय सर्व शास्त्र सम्मत है, इसमें जरा भी अन्तर नहीं है।

आगे आपने आप्त मीमांसा के ६३ वें श्लोक का आश्रय लेकर केवली भगवान के सुख-दुःख होने की सम्भावना प्रगट की है—

'दूसरे, समन्तभद्र स्वामी ने श्राप्तमीमांसामें बीत-राग के भी सुख और दुख का सद्भाव स्वीकार किया है। यथा-

पुण्यं ध्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागो सुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युञ्ज्यान्निमित्ततः ॥६३ इसका ऋर्थं यह है कि—

स्वतः स्वस्मिन्-श्रपने में, दुःखात्-दुःख कर्नत्वात्-दुःख का कर्तृत्व होने से, ध्रुवं एकान्तेन-सर्वथा
यदि-जो, पुण्यं-पुण्यास्रवो बन्धो बा-पुण्यास्रव या
पुण्यबन्ध होय च-श्रोर, सुखतः सुखकर्तृत्वात्-सुख
कर्तृत्व होने से, पापं-पापास्रवोबन्धो बा-पापास्रव या
पापबन्ध होय तो, विद्वान बीतरागो सुनिः-विद्वान्
श्रीतराग सुनि-तपश्चर्याजन्य कार्यक्लेशादि के निमित्त
से पुण्यास्रव वाला होगा श्रीर शान्ति सन्तोष स्वरूप
श्राहमभावना के निमित्त से पापास्रव वाला होगा।

यह इस श्लोक का तात्पर्य है। इस श्लोक का सम्बन्ध पूर्व श्लोक से है। पूर्व श्लोक —

पापं ध्रृवं परं दुःस्वात पुष्यं च सुखती यदि । श्राचेतनाकपायो च वंध्येयातां निमित्ततः ॥६२॥ यहां श्रन्यमें दुख का विधान होने से इसका तात्पर्य यह ही होता है जो कि ऊपर की गाथा से कहा गया है—

परे दुःखात्-पर को दुःखोत्पादक होने सं, तथा परे मुखात् परमें-मुख होने से। इसका तात्पर्यभी यह ही निकलता है कि पर को मुखोत्पादक होने से, श्राचे-तन-दुःखद और मुखद जड़ पदार्थ और श्राकपाय-विद्वान मुनि, पुष्य और पाप से बन्ध जांयगे।

जब इस रतोव में पर के जिये दुःख और मुख का कर्तृत्व स्वसम्बन्धी निमित्त कर्ता को आता है तो इसी रतोक से सम्बन्ध रखने वाले ६३ के रतोक में भी वह ही कर्तृत्व सम्बन्धी निमित्त का सम्बन्ध अव-स्य हो जायगा। इस लिये कहना होगा कि प्रोफेसर साहब ने धरे बेंके रलोक में 'निमित्त' राब्द से जो सत्ता में बैटी हुई वेदनीय की असाता रूप, साता रूप बगेणा का अर्थ सममा है, वह पूर्वापर का विचार बिना किये ही सममा है। यदि पूर्वापर का विचार करते तथा कर्मसिद्धान्त के रहस्य और तद्विषयक आगमों की तरफ लह्य विशेषता से रखते तो कभी भी इस रलोक का मनोनीत अर्थ न करते।

इस रलोक की वृहत टीका अष्टसहस्री है उसमें भी यह ही अर्थ किया है तथा पं० जयचन्द जी साहब ने भी यह ही अर्थ किया है जो कि पूर्व रलोक के सम्बन्ध से इस रलोक का अर्थ होता है। इस विजय में विशेष यह है कि आत्मा और साता असाता रूप वेदनीय कर्म जुदे जुदे पदार्थ हैं। यदि आत्मा में वेदनीयजन्य सुख-दुख मानकर पाप- पुरव आक्षव मान लिया जाय तो वह स्वका विषय न आकर पर विषय को अतिपादन करने वाले ६२ के रलोक का विषय इस रलोक में आ जायगा। अतः यह ६३ का रलोक व्यर्थ हो जायगा। इस लिये स्पष्टहै कि जो विषय अष्टसहस्त्री में इस रलोकका लिखा है तथा पं० जयचन्द्र जी साहब ने जो अर्थ किया है वह ही ठीक है। इस लिये प्रोफेसर साहब ने इस रलोक के निमित्त का अर्थ साता असाता वेदनीय समसा है सो ठीक नहीं है।

इस सब जिखावट में प्रोपे सर साहब की इस 'केवली को भूख-प्यास आदि की वेदना' के मन्तव्य विषयक प्रश्न का उत्तर हो जाता है जो कि उन्हीं के मान्य आल-प्रमाण से और समुचित अनुभवसे किया गया है। इस प्रकार 'केवली के भूख-प्यासादि की वेदना' के उत्तर का विषय समाप्त हुआ।



# -ः परिशिष्टः-

### 4477

शिमान् प्रोफेसर दीरालाल जी एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰ द्वारा लिखे गये जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १० किरण २ दिसम्बर १६४३ में 'क्या तत्वार्धसूत्रकार धीर उनके टीकाकारों का अभिमत एक नहीं है १' शीर्षक लेख का समाधान :

मृदम सांपराय नामक दशवें गुणस्थानमें सुत्रकार ने १४ परीपह मानी हैं, परन्तु वहां जब सुद्दम लोभ जो कि चारित्र मोहनीय कमें को भेद हैं उसके सद्भावीद्य सं नाम्य और दांचा श्रादि लोभ सम्भ-वित परीपहों की सम्भावना करते हुए जो १४ परी-पह ही मानी हैं उसी का समाधान टीकाकारोंने अपनी टीव। ओं में किया है। वहां लोभ इतना सुद्म हो जाता है कि जो अतिकशताक कारगा सशक्त न होनेसे से याचना छादि परीपहों को उस स्त्ररूप में व्यक्त नहीं कर सकता. जैसा कि बादर सांपरायकी परीपहों का स्वरूप है अथान वहां परीपहजन्य कार्यता का अभाव होने से इद्याध वीतराग गुणस्थान का सा-दृश्य टीकाकारों ने दिखलाया है। जो कि कारण कार्य न्यायसंगति संगत ही है। यदि ऐसी कार्य-कारण संगति टीकाकार नहीं दिखलाते की सूत्रकार के उपर दशकें गुरम्थान में १४ परीपहों के मानने का आदीव रह जाता क्योंकि वहां चारित्र मोहनीय के भेद लोभ का सद्भाव होने से १४ परीपहें कैसे सम्भ-त्रित होता। सूत्रकार ने उनको माना धौर टीका-कारों ने उनको युक्ति संगति संगत किया है। फिर केंसे कहा जा सकता है कि सूत्रकार श्रीर टीकाकारों

का अभिप्राय एक नहीं है।

टीकाकार ने इस विषय में सर्वार्थसिद्धि के देव का जो टप्टान्त दिया है वह उसी अनुरूप है, वहां भी लोभजन्य आकांचा का अभाव सरीखा होने से प्रिय अप्रिय वस्तु के देखने, सुनने, आखाद लेने, सूंचने, स्पर्श करने की अति अभिलापा न होनेसे गमनशक्ति होकर भी नहीं गमन करते। अर्थात् अपने स्थान पर ही रहते हैं। इसी तरह दशवें गुग्पस्थान में अत्यन्त सूदम लोभ होने पर भी याचना आदि परी-पह उस लोभ-जनित सम्भवित हैं तथापि अति— सूदमता के कारण अपनी शांक की व्यक्ति नहीं कराती हैं।

पहली शंका के समाधान में 'कैश्चित् कल्प्यन्ते' यह टीका का कथन सूत्रके साथ सम्बन्ध होने के लिये परमतकी अपेक्षाको लेकर है। जैसे कि कालश्च' सूत्र में कालके साथ-'इत्येके आचार्याः' का है। और 'न संति' यह स्वमतकी अपेक्षासे है। इस निवंश कथन का तात्पर्य यह है कि सूत्रमें ये बाक्य नहीं दीखते हैं। परन्तु सूत्रकारकी कथन शैली वैसी ही है जिससे कि अनायास सूत्रमें वैसे पाठ मानने ही पड़ेंगे। सूत्रकार की वैसी शैली (पड़ति) स्वतः के तीन सूत्रों से प्रगट होती है। उनमें से एक तो दूसरे अध्यायके छठे सूत्र 'गति कषायितगेत्यादि' और दूसरे आठवें अध्यायके घोथे सूत्र 'आद्यो क्रान्दर्शनावरण — वेदनीय—मोहनी-यायुर्नामगोत्रान्तरायाः' और तीसरे नवमे अध्यायके आठवें सूत्र 'मार्गाच्यवनिर्जरार्थं परिपोढ्ग्याः परी-षद्यः' इन सूत्रों से 'न संति' 'क्षेश्चिन् कल्त्यन्ते' की अनुवृत्ति को सूचित करती है। जो कि सूत्रकार की विशेष शोली के अनुसार क्यों है, इसका स्पष्टीकरण पीछे अच्छी तरह किया है वहां से देखना चाहिये।

आपने केश्चित् कल्प्यन्ते' श्रीर 'न संति' इन नाक्य शेपों का सूत्र के साथ टीकाकारों द्वारा संबंध जोड़ने से जो शंकायें उपिथत की हैं ने पूर्वापर दृष्टि के विचार से रिहन हैं। कारण कि नेद्नीय के सद्भाव में ११ परीपह होती हैं। श्रीर परीपह-विधायी कर्म भगवान के केन्न नेदनीय है। श्रतः उन्हीं की सम्भावना से उनका निपेध शेपनाक्यों से होता है वह क्यों होता है? इसका सिन्तर समा-धान पूर्नोक्त कथन द्वारा ट्रैक्ट से ही पर्यान है। क्योंकि नहां का निषय श्रीर १०-११-१२ ने गुण्स्थान का निषय भूतपूर्व नय की श्रपेक्ता से मात्र उपचारका ही है।

दूसरी शका का समाधान यह है कि दशवें गुण-स्थान में संक्रमण शक्ति से जो वेदनीय असाता रूप भा वह प्रायः सातारूप हो जाता है। इस लिये दूसरी शंका को जगह हो नहीं रहती, अर्थान वहां परीषद होती ही नहीं है। केवल एक देशीय कर्म की सत्ता से शुक्तलेश्या की तरह उपचार मात्र है, जो कि भूत प्रज्ञापन नयसे सिद्ध है।

तीसरी शंका का समाधान दूसरी शंकाके समा-धान से हो जाता है। शक्ति और व्यक्ति का श्राभ- प्राय ऊपर स्पष्टता से दिया है।

तदनन्तर दूसरा समाधान वेदनीय कर्म की फल-दान शक्ति इन्द्रियज है और भगवान के घातिया कमें का नाश होने से चायिक शक्ति प्रगट होती है, अतः वहां इन्द्रियज फलदान अपना कुछ भी कार्य नहीं करता। लाभान्तराय कर्म के चय से लब्धि प्रगट होती है वह भी सुख रूप ही है। अतः उनका असाता के साथ साम्य भी कैसे। जब कि उनके वे सुख रूप लब्धियां प्रगट होती हैं तब तो उनके वेद-नीय साता ही माना जा सकता है। असाता की तो गति ही कहां है?

स्पक के विद्नीय कर्मका स्थित बन्ध अपसंख्यात-वर्ष का नहीं हो सकता है किन्तु संख्यात वर्ष का हो सकता है।

यहां 'एकादश जिने' सूत्र में कर्मस्थित घटाने का सवाल भी कहां है। परीपह होने और न होने का सवाल है। सो उसका समधान ऊपर दिया ही है।

चौधी शंका के प्रथम पत्त में आपने शक्ति का सद्भाव होते हुए उपयोग के अभाव में प्रतिबन्ध कारण माना है सो ठीक है, परन्तु सर्वार्थ सिद्धि के देव के सातवी प्रश्वी तक गमन न होने में वेदनीय उदय का अभाव लिखा है, वह किस शास्त्र के आधार में लिखा है कुछ समम में नहीं आया। जरा इस विषय में शास्त्र का आधार देते तो अच्छा था। वेदनीय कर्म के उदय का कार्य तो मुख-दुःख का अनुभवन है। न कि गमनागमन। गमन का कार्य तो नामकर्म के भेद रूप विहायो गति कर्म का कार्य है। आतः ४ नम्बर की पहली शंका विषयक जो वक्तव्य है वह भी संगत नहीं है।

सर्वार्थसिद्धि के देवों के इच्छा का श्रात कृशपना

सातवी पृथ्वी में गमन का प्रतिवन्धक है। इसलिये उनके वहां तक जाने की शक्ति होने पर भी शक्ति का व्यक्तिरूप उपयोग नहीं होता। सयोग केवली के कमीं की निर्जरा में उनका गमन यदि कारण है तो फिर उनकी स्थित में वह निर्जरा कार्य न होना चाहिये। परन्तु ऐसी बात है नहीं। चौदहवें गुण-म्थान में वे एक जगह स्थिर होकर ही कर्म निर्जरा कर डालते हैं तथा तेरहवें गुणस्थान में भी वे सर्वदा गमन ही करते रहते हों, यह भी तो नहीं है। अतः तीसरी शंका में 'मयोगी जिन विहार करते हुए कर्म-प्रदेशों की निजरा करते हैं' यह लिखना निराधार होने से असंगत है। वहां निजरा में कारण गमनागमन नहीं है कितु उनके शुक्लध्यान-कृत विशुद्ध परिणाम हैं।

चौथी शंका के दूसरे पत्त में विष द्रव्यकी विषेती शक्ति नष्ट करने में मन्त्रीपिधयों को कारण बतलाकर श्री श्रकलंकदेव ने श्रसाता को साता के परिण्मन में जो दृष्टान्त दिया है वह श्रापने श्रवगत नहीं किया इसका कारण कवल यह ही है कि 'कमें विषयक दश अवस्थाओं में की जो संक्रमण श्रवस्था है उसकी दशवें गुण्णधान तक ही क्यों स्थिति है, श्रामे क्यों नहीं है' इस विषय का श्राप ने श्रच्छी तरह में भनन नहीं किया है। तथा वेदनीय का इन्द्रियं विषय कर जो श्रजुभवन है वह किसको सम्भवित है, इस विषय कर जी विचार श्रापने उस दृष्टि में नहीं किया है। इसी लिये यह सब विषय श्रापको सममने में दृष्ट हो रहा है।

तथा दृष्टान्त श्रीर दार्छान्त के विषय पर भी जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया है। यहां विषद्वत्य में विषेती शक्ति के समान वेदनीय की श्रसाता स्वरूप परिण्यति के नाश करने में मन्त्रीषिध सहश विशुद्ध श्रात्म-पितण्याम की उपयोगिता का दृष्टान्त है, न कि एक कर्म का श्रमाव दृष्टरे कर्म की शिक्त के नाश का दृष्टान्त है। वहां दृष्टांत है मन्त्री-पि के सद्भाव का इस लिये उसका श्रमाव के साथ सादृश्य विशुद्ध श्रात्म-परिण्यति के साथ ही हो सकता है। कारण् कि सद्भाव का सद्भाव के साथ ही मेल बैठता है। न कि सद्भाव का श्रमाव के साथ ही मेल बैठता है। न कि सद्भाव का श्रमाव के साथ। संसारमें एक पदायं के श्रमाव से दृंसरे पदायं की शिक्त श्रमावका दृष्टांत भी मिलता है। जैसे कि चन्द्रकांत मिण् के सद्भाव-जन्य श्राग्न की ज्वलन-शिक्त के श्रमाव में सूर्यकांत मिण् के श्रमाव का दृष्टान्त प्रसिद्ध है।

इसी तरह आपके द्वारा दी गई पांचवीं आपित में भी कुछ सत्व नहीं है। कारण कि ध्यान का लच्चण जो 'एकाम चित्ता निरोध, है वह सूद्म किया-प्रति पाति' और 'व्युपरत किया निवृत्ति' इन आत्मीक दो अवस्थाओं में जाता नहीं, इस लिये वे मुख्यध्यान के लच्चणसे शृन्य होनेके कारण उपचरित ध्यान हैं।

इनको फिर ध्यान भी क्यों माना जाय ? तथा उपचरित मानने का फल भी क्या ? ये दो शंकार्ये हो सकती हैं। उनमें से पहली शंका का समाधान यह है, यहां कार्य में कारण का उपचार है अर्थात पूर्व के 'पृथक्तव तर्क वीचार' श्रोर 'पकत्व—वितर्क श्रावीचार' ध्यान के सम्बन्ध में श्रातमा के परिणाम वैसे हो गये कि जिनस वादर काय योगादि जो थे वे सुदमस्प श्रीर व्युपरत किया निष्टृत्ति रूप हो गये। इस परिणाति में कारण ऐसे श्रात्म-परिणाम हुए वे पूर्व ध्यानों के कार्य हैं, इस लिये कार्य में कारण का उपचार होने से श्रान्त के दोनों ध्यान उपचरित ध्यान हैं। और कर्म निजरारूप ध्यान का फल इनमें आ-ल-परिणामाधीन है। इस लिये इन की उस रूपसे सफलता भी है।

इन्हीं बातों का विचार करके भी अकलकदेव ने इन ध्यानों में ध्यान का साज्ञात् मुख्य जज्ञण न देख कर इनको उपचरित माना और इनका परिषहों की उपचरितता में दृष्टान्त दिया।

इसी तरह परीषहों में सामान्य वेदनीय कर्म के कार्य को बिशेष साता का कार्य माना जाय तो वह फलाभाव से केवल उपचारमात्र ही है। जैसे कि केवली के शुक्ल लेश्या का सद्भाव फलाभाव में केवल उपचारमात्र है। जैसे कि केवली के शुक्ल लेश्या का सद्भाव फलाभाव में केवल उपचारमात्र है। क्यों कि सूत्रकार ने ११ परीषहों में कारण वेदनीय सामान्य को लिखा है, विशेष असाता को नहीं लिखा है। परन्तु दूसरे सूत्रों के सम्बन्ध से जाना जाता है कि यह विषय सामान्यका न होकर विशेष असाता का है। परन्तु केवली में वह बात है नहीं।

टीकाकारों ने सूत्र 'एकादश जिने' का जो अथं किया है वह परीषह-सत्व-सापेत्त भूतपूर्व प्रकापन का विषय है और प्रत्युत्पन्न नय की अपेतासे वहां उनकी सत्ता का अभाव है। इस तिये सिद्ध है कि स्त्रकार और उनके टीकाकारों का मत सर्वथा एक ही है। नय-विवत्ता और शास्त्रीय-व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने से ही दोनों के एकमत न होने की प्रतीति है। वह समीचीनता के भाव से कोसों दूर है।

ध्यान अवस्था में ध्यानी साधु को भूख-त्यासादि का अभाव और बहुत काल तक जीवनकी स्थिति तो अन्य धर्मी भी मानते हैं, क्योंकि उनके साधु समाधि खढ़ा जाते हैं तो समाधि अवस्था में क्षुधा-तृपा उन को सताती नहीं है, इस लिये अनाहारी होकर भी वर्षों-पर्यंत जीते हैं। यह लोगों की देखी और श्रापुक्त भन की हुई सत्यता है। फिर भी आईत भगवान की कोटि तो उनसे बहुत ही ऊंची है, वहां तो उस बात का खयाल भी कैसे सम्भवित है। इसका विचार-शील ही श्रापुभव कर सकते हैं।

श्री प्रोफेसर हीरालाल जी साहब ने जिस श्राप्तमीमांमा के रलोक ६३ वें के श्राश्रय से केवली के जुधा-तथा वेदना का सद्भाव लिखा है उसका श्रमली श्रर्थ न समसकर ही लिखा है। उस रलोक का बहुत कुछ स्पष्टीकरण मेरे पहले लेख में हैं, फिर भी विशेषता से उस रलोक का विशद श्रर्थ सर्वमाधारण की जान-कारी के लिये तथा प्रोफेसर साहब की समसनं के लिये श्रिधक परिश्रम न करना पड़े, इस लिये यहां लिखा जाता है।

पुर्यं श्रुवं स्वतो दुःस्वात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युञ्ज्यात्रिमित्ततः॥

—श्रातमीमांसा

इस श्लोक में प्रोफेनर हीरालाल जी के मत से 'निमित्ततः' शब्द का अर्थ असाता वेदनीय और साता वेदनीय माना जाय ता असाता वेदनीय और साता वेदनीय स्वतः ता दुःख और सुख हैं नहीं, किन्तु दुःख और सुख को पैदा करने वाले साधन हैं, इस लिये श्लोक का अर्थ दुःख और सुख पैदा करने वाला जो निमित्त है उससे अपने में दुःख होने से निश्चय करके पुरुष बन्ध होता है और सुख से अपने में पाप बन्ध होता है। ऐसा विभक्त्यर्थ है।

इसका तान्पर्य यह होता है कि असाता वेदनीय पुरायबन्ध स्वतः अपनेको करता है'। ऐमा अर्थ होने से अपने पुराय-पाप बन्ध का कर्ता स्वयं वेदनीय स्वतः ही हो जाता है, परन्तु यह मम्भव नहीं है कारण कि अचेतन के पुराय-पाप बन्ध होता नहीं।

यदि यहां पर वीतराग विद्वान ग्रुनि लिये और वह ही अर्थ 'स्व' से सम्बद्ध है। जांय तो वे 'पर' हैं 'स्व' नहीं हैं, क्योंकि

मात्मा और कर्म जुदे जुदे पदार्थ हैं। इस लिये प्रोफेयर हीरालाल जी साहब ने जो निमित्ततः' शब्द का अर्थ 'असाता वेदनीय और साता वेदनीय' समक रक्खा है, वह रलोक के प्रकरण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता। अतः वह अनर्थ और असम्बद्ध है। इस लिये इस रलोक का जो अर्थ विद्यानन्दि आदि आचार्यों ने अष्ट-सहस्री आदि प्रन्थों में किया है वह ही उसका वास्तविक अर्थ है और वह ही अर्थ 'स्व' से सम्बद्ध है।

7

[ श्रीमान् प्रोफेसर द्वीरालाल जी एम० ए०, एल-एल० बी० द्वारा लिखे गये जैन सिद्धान्त भाम्कर भाग ११ किरसा १ जून १६४४ में प्रकाशित 'क्या पट्षाण्डाणमंक सूत्र-कार श्रीर उनके टीकाकार वीरसेनाचार्यका श्रीममत एक ही हैं १' शीर्षक लेखका समाधान ]

श्रापके इस लेख का समाधान पहले लेख में श्रान्छी तरह किया जा चुका है। इस लेख में कुछ विशेष बातें जो श्रापने दर्शायी हैं उन्हीं पर इस परि-शिष्ट द्वारा प्रकाश डाला जाता है।

मनुष्यिणियों में सत्प्ररूपणा प्रथम पुस्तक के ६३ वे सूत्र को छोड़कर कहीं पर भी जहां कि मनुष्य-णियों के १४ गुणस्थान गिनाये हैं, वहां के सूत्रों में पर्याप्त मनुष्यिणी नहीं लिखा है। पर्याप्त का अर्थ पुद्गल स्वरूप जो द्रव्य—पर्याप्ति हैं उनसे बने हुए शरीर को पर्याप्त अर्थात द्रव्य शरीर वहते हैं। वह पर्यात शब्द चौदह गुएस्थानों के सम्बन्ध से मनुष्य के ही साथ प्रत्येक सूत्र में है, मनुष्यिणी के साथ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि द्रव्य ही के मनुष्य १४-गुएस्थान होते हैं। द्रव्य स्त्री के नहीं होते।

द्रव्यमनुष्य भाववेद की अपेता कैमा भी वेद रखता हो परन्तु चौदह गुएस्थानों की प्राप्ति करेगा तो उसको वह द्रव्यवेदसे ही होगी। द्रव्यक्षी या द्रव्य-नपुंसक, भावपुरुप होने पर भी १४ गुएस्थान प्राप्त नहीं कर सकता। यह पर्याप्त शब्द होने, न होनेका अभिप्राय है। अर्थात द्रव्यकी भाव की अपेक्षा पुरुष भी भले हो जाय, परन्तु उसका द्रव्यवेद तो की ही है। द्रव्य-वेद की होने से उसके पांचवें गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान नहीं होता। अतः द्रव्यवेद की मुख्यता से कहो या गति की मुख्यता से कहो दोनों का अभिप्राय एक ही है।

सूत्रों में जिस जगह श्री वीरसेन स्वामी ने पर्याप्त शब्द देखा है वहां द्रव्यितग से ही व्याख्या की है और जहां पर्याप्त शब्द नहीं देखा है वहां भावितगसे ही व्या य की है जो कि यथार्थ है। क्योंकि शरीर सम्बन्ध से पर्याप्त ही द्रव्य है दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस लिये श्री पुष्पदन्त भूतवली श्राचार्य ने सूत्रों में पर्याप्त शब्द को रखकर गुण्पस्थानोंका नियम रक्खा है। श्रीर श्री वीरसेनादि दूसरे श्राचार्यों ने स्पष्टता के ख्याल से उसके लिये द्रव्य शब्द रखकर गुण्स्थानों का नियम रक्खा है। श्रातः श्री पुष्पदन्त श्रीर भूतवली श्राचार्य श्रीर वीरसेन स्वामी श्रादि श्राचार्योंका श्रभिप्राय एक ही है। जुदा कोई श्रभिप्राय नहीं है।

चौदह गुण्स्थानों के साथ केवल मनुष्यिणी लिखने का अभिप्राय यह ही सूचित करता है कि भाववेद का वैषम्य भी होता है। नहीं तो मनुष्यिणी के साथ पर्याप्त शब्द न होने से भावकी को छोड़कर इसे दूसरा क्या समभा जाय। यदि भावकी का सबेथा द्रव्यकी से ही सम्बन्ध होता तो बहां चौर्द गुण्स्थानों के विधान में पर्याप्त मनुष्यिणी (द्रव्यकी) का ही कथन सूत्रकार करते, क्योंकि आपकं मत से 'अपने द्रव्यको छोड़ कर अपना भाव उल्लंघन करता हो नहीं है।' परन्तु सूत्रकार ने पर्याप्त मनुष्यिणी न लिखकर के ल मनुष्यिणी ही लिखा है। उसका

तात्पर्यं सिर्फ इतना ही है कि भाव कभी कभी अपने द्रव्य लिंग को छोड़कर दूसरे द्रव्यलिंग के साथ भी रहता है, इस लिये वेद-वैषम्य में भी सूत्रकार और टीकाकार तथा अन्य आचार्य एक मत ही हैं।

द्रव्यक्षी यदि मोत्त जाने की योग्यता वाली होती तो तत्वार्थसूत्रकार श्री उमास्त्रामीने जैसे "स्त्री" परीषह मानी है, वैसे ही एक 'पुरुष' परीषह भी मानते। परंतु उनने वह मानी नहीं। इसी लिये परीपह गण्ना-विधायी सूत्र में उसका उल्लेख भी नहीं किया। इस लिये तत्वार्थसूत्रकार उमास्वामीका मत भी द्रव्यक्षीको मोत्त न होने में स्पष्ट है। जो कि पुष्पदन्त, भूतवली, वीरसन, नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती आदि आ-

वहां पट्खण्डागम सम्बन्धी चौदह गुण्धान-विधायी सूत्रों के प्रकरण में भावस्ती को गौण होने से केवल द्रव्यमात्र की अपेत्ता से हैं। श्रर्थात् भावस्ती उपेत्य है क्यों कि छठ गुण्स्थान से लेकर नवमे गुण्स्थान तक उसकी सत्ता है परन्तु वह श्रफलोद्यी है। इस लिये वह द्रव्यपुरुष सामध्ये की बाधक नहीं है। फिर श्राग के गुण्स्थानों में तो उसका सबेथा श्रभाव ही है। श्रतः यह द्रव्यपुरुष सामध्ये ही उत्तम संहनन की सूचक है। जिसकी कि प्राप्ति पुरुष श्रीर को ही होती है, स्त्री श्रीर नपुंसक श्रीर को नहीं होता।

सत्प्रस्पाता के ६३ वें सूत्र में जो सम्पादकीय 'संजद' टिप्पाती लगाई गई है वह धवलाका अशु ह पाठ देखकर निर्वृत्ति शब्द के अथेपर ध्यान न देकर व पूर्वापर विचार न करके ही लगायी गयी है।

उसका विशेष विस्तार से स्पष्टीकर्ण मेरे पिछले लेख में है। इस विषय में पट्खण्डागम के इस ६३ वें सूत्र की रचना और दूसरे मनुष्यिणी के लिये १४ गुणस्थान-विधायी सृत्रोंकी रचना भी यह प्रकाश डालती है कि इस सृत्र में 'संजद' शब्द न होना चाहिये। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

सत्त्ररूपणाद्वार में जो योगप्ररूपणा है उसका सूत्र—सम्मामिच्छाइटि संजदासंजदट्टाणे णियमा पर्जित्तयात्रो ॥६३॥

इस सूत्र की रचना में पर्याप्त कीके जितने गुण्-स्थान होते हैं वे अलग २ नाम पूर्वक गिनाये हैं। यदि यहां इन गुण्स्थानों से अधिक गुण्स्थान द्रव्यकी के संभवित होते तो प्रन्थकार इस सूत्र का निर्माण 'मर्णुस्सणीसु सासण्सम्माइष्ट्रि पहुडि जाव अजोग-केविलित द्रव्यपमार्णेण केविडिआ संखेडजा ॥४=॥ द्वित्रपमाणुग मणुस्सगिद। प्रमाण प्रक्षणा।

मणुस्सगदिए-मणुस-मणुसपःजत्त-मणुसिर्णा-सु भिच्छाईट्टि पहुडि जाव श्रजोगकेवली केविड खेते लोगस्स श्रसंखेडजदिभागे ॥११॥ खेत्र पहुवस्।

इत्यादि मुत्रों की पर्छात अनुसार करते । ऐसा करने में सृत्र में अचर और शब्द थोड़े होने में सृत्र का जो लच्चण है वह भी महत्वशाली होता। परन्तु ६३ वें सृत्र का इस पद्धित से निर्माण किया नहीं। इससे भी स्पष्ट माल्म होता है कि द्रव्यक्षी के जितने गुणस्थान सम्भवित हो सकते हैं उतने ही सृत्रकार ने गुणस्थान गिनाये हैं। नहीं तो वहां भी सृत्रकार के सम्मामिन्छ। इदि पहुडि जाव अजोगकेवली णियमा पत्र्वात्त्रयाओं ऐसा सृत्र निर्माण करते। परन्तु वह सृत्रकार ने किया नहीं। अतः इस निर्माण पद्धित के भेद से भी यही बात सिद्ध होती है कि सृत्रकार के मत से द्रव्यक्षी के आदिके पांच ही गुणस्थान होते हैं

'पर्याप्त स्त्रीका ही द्रव्यस्त्री अर्थ हैं' ऐसी

श्री वीरसेन स्वामी की स्पष्ट मान्यता-

सम्मामिच्छाइहि-इत्यादि ६३ वें सत्र के भाष्य की जो 'श्रस्मादेवार्षाद् द्रव्यस्त्रीणां निवृत्तिः सिद्ध्येदिति चेन्न' यह एंकि हैं। उसमें 'निष्टु क्ति' शब्दका अर्थ जो 'श्रुक्ति' किया गया है वह अमात्मक है। कारण कि कोषमें 'निष्टु ति' शब्दका अर्थ ग्रुक्ति होता है, न कि 'निष्टु ति' शब्दका अर्थ ग्रुक्ति होता है, न कि 'निष्टु ति' शब्दका श्रिक्त होता है। तथा 'इति चेन्न' शब्द के 'न' शब्द का सम्बन्ध अगाड़ी के वाक्य 'सवासस्त्वाद्' इत्यादि शब्दके आदि में होने से भाष्य का अर्थ इसी आप सत्र से 'द्रव्यस्त्री की निष्यत्ति' सिद्ध है।

अर्थात् सत्रमें 'पज्जित्तियात्रों' शब्द आया

है उससे भाष्यकार वीरसेन स्वामी ने दो बातें

सिद्ध की हैं। एक तो स्त्री की अपर्याप्त अववस्था में सम्यक्त्व नहीं होता। यह बात

'हराडावसर्पिणएयां' इत्यादि भाष्य से सिद्ध
कीनी हैं। और 'अस्मादेवार्षाद्' इत्यादि आणे
की पक्ति से यह सिद्ध किया है कि इसी आर्ष
सत्र के 'पज्जित्तियाओं' शब्द का 'द्रव्यशरीर'
अर्थहैं। वास्तवमें देखा जाय तो यह अर्थ ठीक
है क्योंकि पर्याप्तियां पुद्गल द्रव्य ही तो हैं।
अब सब भाष्य का संयुक्त अर्थ नीचे लिखे

प्रमाख इस प्रकार है-

'अस्मादेवार्षाद् द्रव्यस्त्रीणां निर्शृतिः सिद्ध्येत्' इसी ऋषि-प्रचीत प्रमाण से द्रव्य-स्त्री की पर्याप्ति सिद्ध है। अर्थात् इस सत्र के 'पज्जित्तियाओ' शब्दका अर्थही 'द्रव्यस्त्री' होता है। भाष्यकार द्वारा ऐसा अर्थ करने से शंका-कार कहता है कि—

'इति चेत्' यदि ऐसा है तो 'न सवासस्त्वाद् अप्रत्याख्याख्यान—गुण्यस्थितानां संयमानुपत्तः' यानी-वस्त्र सहित होने से जो पंचम
गुण्यस्थानी हैं (अर्थात् द्रव्यक्तिंग से भन्ने ही
वह स्त्री पंचम गुण्यस्थान वाली हैं) उसके
संयम की अनुपपत्ति (अप्राप्ति) नहीं हैं।
कारण कि 'मावसंयमस्तासां सवामसामप्य—
विरुद्धः' मावसंयम तो वस्न-सहित होने पर भी
उनके विरुद्ध नहीं हैं। अर्थात् भन्ने ही नाग्न्य
रूप गुनिरूप उनके न हो परन्तु भावसंयम रूप
परिण्यति तो उनके हो सकती हैं।

इस शंका का समाधान 'इति चेत्' यदि ऐसा है तो फिर आचार्य कहते हैं कि 'न ता-सां भावसंयमोऽस्ति भावासंयमाविनाभावि- वस्त्र्याद्युपादानान्यथानुपपत्तेः' उनकं भाव-संयम नहीं होता है कारण कि भाव-असंयम का अविनाभावी वस्त्र का वहां ग्रहण है।

इस मर्व भाष्य के कथन का निष्कर्ष यह हो है कि द्रव्यक्षी वस्त्र का परित्याग नहीं कर सकती। इस लिये उसके भावसंयम नामक छठा आदि गुग्गस्थान नहीं हो सकता। जहां जहां वस्त्र रहेगा वहां वहां छठा गुग्गस्थान न होकर पांचवां ही गुग्गस्थान रहेगा। इस भाष्य की विशद सत्य व्याख्यासे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो सत्रकार का मत है वह हा टीका— कार वीरसेन स्वामी का मत है।

मैंने पहले लेख में इसी बात को सिद्ध किया है कि धवला के सम्पादकों द्वारा जो 'निष्टुं त्ति' शब्दका 'म्रुक्ति' श्रध्य किया गया है उसके आश्रय को लेकर ही सिद्ध किया है उस हिए से वह समाधान भी प्रकृत वस्तु का ही अनुकरण करता है परन्तु 'निष्टुं त्ति' शब्द का 'म्रुक्ति' श्रध्य होता नहीं है इस लिये यह उप- पुंक्त परिशिष्ट भाग का समाधान ही सत्य- वस्तु प्रदर्शक है।



## पहली मान्यता

---

श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने शिवभूति और शिव-कुमार को जो भावश्र तए जिल्ला है उसका तात्पयं सिर्फ अध्यात्मदृष्टि को जदय करके है, वे दोनों यद्यपि ग्यारह श्रां। श्रीर १४ पूर्व के क्षाता न थे, परन्तु तुपमाप की निन्नता के समान शरीर व कर्मसे श्रात्मा की भिन्नता का श्रनुभव करते हुए परमधाम जो शिव है उसको प्राप्त हुए।

परन्तु भावसेन नाम के मुनि श्रंग और पूर्व के कानी होकर भी भाव-श्रमण नहीं थे। इसका तात्-पर्य यह ही है कि उनकी दृष्टि श्रध्यात्म-दृष्टि नहीं थी श्रिथात श्रध्यात्म दृष्टि के न होने से श्रंग पूर्व विद्यांके पारगामी होते हुए भी भावश्रमण नहीं हुए।

इस विषय की भावपाहुड़ की ४१-४२-४३ वी गाथायें यह कुछ भी सूचित नहीं करती कि ये मुनि वस्त्रसाहत थे। यदि श्री कुन्दकुन्द स्वामी के मत में वस्त्रसाहत होते हुए भी भाव से मोच्च प्राप्ति होती तो फिर वे मोच्च-साधन में अर्थात अर्चेलक लिंग का ही जोर से विधान क्यों करते ? जैसा कि उनने बोध-पाहुड़ की ४१ वी गाथा में प्रयुज्या के रूप से सूचित.

तथा—सूत्रपाहुइ की सातवीं गाथा से सम्बन्ध रखने वाली १० वीं, १३ वीं, १७ वीं, १८ वीं, २३ वीं गाधात्रों के प्रकाश में मोत्त के लिये अचेलकर्लिगदी का विधान किया है।

यदि श्राचार्यं कुन्द्कुन्द स्वामी सवस्त्रलिंग से ही भाव-शुद्धि के द्वारा मोच का विधान करते तो यह सर्व उपयुंक्त निवंख-विधानका कथन न्यर्थ जाता, या पूर्वापर विरुद्ध पड़ता। परन्तु ऐसी बात इतने बड़े श्राचार्य के कथन में हो नहीं सकती।

श्रीर भी देखिये वहीं पर दर्शन पाहुद की गाथा १४-१--२४-२४-२६ के प्रकाश में भी यह ही बात है कि नग्न स्वरूप से स्थित होकर जो भाव-श्रमण श्राध्यात्म रस का रिसया है वह ही सिद्धि को प्राप्त करता है।

दूसरी मान्यता में आपने जो 'यदि वस्त्र धारण करके भी भाव संयमी हो सकता है' ऐसा जिस्ता है उसका ऊपर के कथन से समाधान हो जाता है।

अव रही की मुक्तिकी बात सो उसका खण्डन भी
सूत्र पाहुड़ की २४-२४-२६ वीं गाथाओं से हो जाता
है। कुन्दकुन्द महाराज 'इनको प्रवृज्या (महाब्रत—
चर्या) कारण विशेषों से नहीं होती हैं'। ऐसा
लिखते हैं। जब इनको प्रवृज्या ही नहीं हो सकती
तो उन्हें मोच फैसे हो सकता है ? इसी लिये उनका
जो ब्रत है वह उपचार से महाब्रत है। उनकी आथिका संक्षा है वह ऐल्लक की आर्य संक्षा के समान
है। आर्थिका वका-सहित होने से उत्कृष्ट श्राविक!

गिएनी तो इस लिये कहा जाता है कि खियों में वती का ऊंचा पद उससे दूसरे का है नहीं। पुरुषों में तो ऐल्लाक से ऊंचा पद मुनि का है. इस लिये ऐल्लाकको गणी न कहकर मुनि को ही गणी कहा जाता है।

श्राविका संघ से श्रायिका संघ की प्रथक व्य-वस्था का यह उत्तर है कि स्त्रीपर्याय में आर्थिका से ऊंचा दर्जा न होने के कारण सबसे ऊंचे दर्जे वाले का स्नीपर्याय में एक संघ जुदा श्रीर उससे नीचे दर्जे वाले का दूसरा जुदा संघ होता है। इस तरह से व्यवस्था बन जाती है। परन्तु पुरुषों में यह व्य-वस्था ऐल्लक की और उससे नीचे दर्जे के श्रावकोंकी अपेचा नहीं वन सकती, क्यों कि पुरुषों में ऐल्लक से ऊंचा दर्जा मुनिराज का मौजूद है। इसलिये ऐहक तक श्रावककी व्यवस्था और ऊपर मुनिकी व्यवस्थाही बनेगी।

तीसरी मान्यता का जवाब विशद रीति से पं० मक्खनलाल जी, परिंडत प्रशालाल जी, पं० भन्मन-लाल जी के व मेरे पूर्व लेखों है।

इस मान्यता में आप जो लिख रहे हैं कि "पुत्रल विपाकी नाम कर्म में वेद दय की सत्ता विना पुरुष व श्रीलिंगों की रचना की चमता नहीं है, क्योंकि ऐसी पृथक प्रकृतियां अंगोपांग नाम कमें में है ही नहीं" इसका समाधान सिर्फ इतना ही है कि अंगोपांग का उदय अपने सजातीय शरीर नाम कर्म के उदय सं पृथक नहीं है, परन्तु विजातीय से भी सर्वथा पृथक नहीं है। इस नियम का विघटन तो विजातीय किंग के साथ वेद-वैषम्य से स्पष्ट है। क्योंकि अनेक जगह स्त्रीवेद का उदय गुदा द्वारा व्यभिचार कराने आदि के कार्य से प्रसिद्ध है। दूसरे वेदोद्य का

ही है, जैसे ऐल्लक उत्कृष्ट श्रावक है। आर्थिका को स्थान मन है। क्योंकि वेदोद्य का नाम 'मनोभू' कामदेव है। इसलिये वेदोदय के लिये द्रव्यलिंग हो यह बात भी नहीं। अर्थात वेदोदय तो मनके अव-लम्बन से ही होता है। ऐसा होते हुए भी उसकी शांति वैषम्य से भी होती है। इसके प्रत्यत्त दृष्टान्त सर्वा ग स्फरण और उसके श्रनंग द्वारा काममेवन-शान्ति-विधायी प्रकार हैं।

> आगे आप जो यह लिख रहे हैं कि 'नामकर्म की कोई भी प्रकृतियां अपने कार्य में सबेथा स्वतन्त्र व अन्य-कर्म निर्पेत्त नहीं हैं।

> (समाधान)-परन्त ऐसा सर्वथा नहीं है। कारण कि आनुपूर्वी का उदय है, वह किम कर्मोदय-सापेच है ? यदि गति कमंदिय-सापेज है तो प्रथम वह सजाति कमोदय सापेच है. क्योंकि दोनों गति श्रीर श्वानुपूर्वी नामकर्म ही हैं। थोड़ी देर के जिये हम सजाति की उपेना भी कर हैं, गति कमंदिय-सापेन ही मान लें तो फिर आपने जो यह लिखा है कि-'गति का उदय आयुकर्म के अनुसार ही होगा' इस नियम का विघटन विष्रह गति में हो जाता है कारण वहां आयुक्रमंदिय नहीं है।

> श्रागे श्रापने जो यह लिखा है कि 'जातिका उदय मति ज्ञानावरणीय के ज्ञयोपशम का ही अनुगामी होगा' यह लिखना भी ठीक नहीं है। कारण कि मति ज्ञानावरणीय का जयोपशम तो विश्रह गतिमें भी होता है, परन्तु वहां तो जाति नामकर्म के उदय से रचना नदी है। तथा एकेन्द्रिय और विकल्पत्रय के मति ज्ञानावरणीय चयोपशम तो है परन्तु इन्द्रियों की पूर्णता नहीं है श्रीर मतिज्ञान के साथ अतज्ञान हमेशा ही रहता है। कारण कि एक समय में मति झार अत ये दो ज्ञान हमेशा साथ ही रहते हैं। इस

तिये एक इन्द्रिय विकलत्रय श्रीर श्रसंक्की पंचेन्द्रियके श्रुत क्वानाबरणीय कर्म का त्त्रयोपशम होनेसे श्रुतक्वान तो है परन्तु उसके विषय का प्रह्ण कराने वाला द्रुव्य मन वहां नहीं है। श्रुतः श्रापका कहना जो 'गति—नामकर्म का उद्य मतिक्वानाबरणीय कर्म के त्त्रयोप-शम का श्रमुगामी होगा' वह सिद्धान्त—विरुद्ध कथन होने से केवल श्रापकी मनोनीत श्रासन्—कल्पना का विषय है।

दूसरे जब कषायोदय होता है उस समय सर्व शरीर में विकृति हो जाती है। इसी तरह जब वेदो-दय होता है तब भी सारा शरीर ज्याकुलित होने में विकृत हो जाता है और मन पर विशेष विकृति का परिगाम नजर आता है उस समय वह ज्याकुलता— जन्य विकृति जिस किसी भी मार्ग से शान्ति प्राप्त करती है। बाहुल्य से तो नियत लिंग मार्ग से ही उसकी उपशान्ति होती है परन्तु देपस्यमें वह नियति का नियम भी नहीं है। ये सब शास्त्रोक्त कथन है और लोक में दृष्टिगोचर होने से प्रसिद्ध भी हैं।

इंड आदि उपर के गुणस्थानों में परिणामों में विशेष विशेष उपशांति होने में केवल सूद्रम अफल-उद्यमात्र कार्य शेष रह जाता है। अप्रमत्तादि स्थानों में आत्मध्यान का प्रावल्य होने से वेदोद्य तथा कपायोदय की उद्भृति भी अनुभव गोचर नहीं हुआ करती है।

इस तीसरी श्रापत्तिगत दूसरी कोटिका समायान पहले आपत्ति के पूर्व दिया जा चुका है। अर्थात स्त्री शरीर में पुरुष वेद का उदय होने पर भी पुरुष की सी दृढ़ता, धीरता, शक्ति-विशेषता और लज्जा का सर्वथा स्त्रभाव गुगा उस उत्कर्षता को नहीं पहुचते जो कि पुरुष के शरीर संद्वनन-साध्य प्रकृष्टताको लिये प्राप्त होते हैं। श्रीर इसी तरह पुरुषों में वेद संबंधी वेंषम्य होने से स्त्रियों के स्वाभाविक धर्म भी नहीं हो जाते कि जिनसे वे सर्वथा स्त्री हो जाते हों।

शासकारों का असली कथन तो गति-सापेन है, जिसका कि अविनाभावी सम्बन्ध शक्ति को लिये हुए है। और वेदहृष्टि से जो कथन है वह गतिजन्य जो शक्ति है उसकी हीनता तथा वृद्धि का साधक नहीं है। इस अभिप्राय को लेकर ही वीरसेनादि आचार्यों का कथन है जो कि पुष्यदन्त भूतविल आचार्य के सूत्रों में मनुष्यों के साथ १४ गुणस्थानों के नियम के कथन में 'पर्यात' शब्द होनसे है। अतः वीरसेन आचार्य का कथन पर्खण्डागम सृत्रों के अभिप्राय से एक ही पहता है।

चौथी मान्यता में चौथी और पांचवीं शंकाओंका समाधान उत्पर इस परिशिष्ट में आ चुका है तथा मेरे ट्रैक्ट और अन्य विद्वानों के ट्रैक्टों में आगम और युक्ति से परिपूर्ण है।

श्रम्मित्यत में बात यह है कि धवलाकार ने नवमे गुण्स्थान से उपर भावमनुष्यिणी को मनुष्यिणी नहीं माना है, वे तो नीचे के गुण्स्थानों में तथा उपर के गुण्स्थानों में मुख्यता से गृति कथन पर ही श्राह्द हैं। उपचार कथन से श्रापकी दृष्टि में उन के कथन की कचाई माल्यूम पड़ती है तो श्राप उस उपचार को छोड़ कर उनके मुख्य कथन को द्दी मान्य की जिये। वे वास्तव में अपने कथन से यह ही तो सृचित करते हैं कि चीवह गुण्यानोंकी श्रपेत्ता से मनुष्यिणी का कथन नहीं है। भले ही नी गुण्यानों तक वह कथन हो जिनका कि श्रागे के गुण्यानों तक वह कथन हो जिनका कि श्रागे के गुण्यानों में नय विवद्यासे वस्तु-स्थित मात्र फल है, न कि कार्य की सफलता।

उस कारण की कार्यता तो वहां समभी जाती है, जहां कि कार्य निष्पत्ति तक भी उसका सम्बन्ध होता है। वस्तु-स्थिति के लिये उपचार से कथन तो जैन शास्त्रों में सर्वत्र ही आते हैं। उमास्त्रामी ने भी दशवें अध्याय के अन्त के सूत्र में जो सिद्धों में भेद बतलाया है वह उपचार को लेकर ही तो बतलाया है नहीं तो सिद्ध अवस्था में वास्त्रविक भेद ही क्या है। उपचार का जो कथन है वह काल-सापेन्न, चेत्र-सा-पेन्नता को लिये होता है, केवल द्रव्यसापेन्न जो कथन है वह मुख्य भाव की अपेन्ना से मुख्यता को लिये होता है।

अतः नय विवद्धा से इस कारण वार्य की सामग्री के विचार में वीरसेन स्वामी का कथन है, वह उनके कथन की पूरी पक्काई का साधक है, न कि कचाईका साधक। कचाई का साधक उन्हीं की दृष्टि में हो सकता है, जिनकी कि दृष्टि कारण कार्य के अविना-भावी सम्बन्ध पर नहीं गई है।

न्याय का यह अटल सिद्धान्त है कि कार्य के समय जो कारण उपस्थित होगा वह ही मुख्य कारण सममा जायगा। अपने वक्तव्य में श्री बीरसेन स्वामी ने आदि में अन्त तक वह ही बात वतलाई है जो कि पट्खरहार म के स्वों में है। अतः उनके कथन में कचाई सममना पूर्वापर के विचार न होने का सूचक है।

श्री बीरसेन स्वामी ने गुणस्थान व्यवस्था की गति की प्रधानता से वर्णन करके उस व्यवस्था को सबल श्रीर निर्दोष सिद्ध कर दिया है। कारण कि जैद्द गुणस्थानों के सद्भाव का श्राविनाभावी सम्बन्ध पर्याप्त मनुष्य गति के साथ ही है, वेद के साथ नहीं है, वेद का सम्बन्ध तो सिर्फ नवमें गुणस्थान तक ही है। त्रतः श्रागे जो वेद का कथन है वह भूतपूर्व नय के द्वारा उपचार से ही है। जैसा कि दशमें गुएस्थानसे ऊपर शुक्ल लेखा का उपचार से कथन है। श्रतः जिस व्यवस्था से वीरसेन स्वामी का कथन है, वह सिद्धान्त की जड़ की मजवूती का खास सूचक है। यदि उपचार से कथन माना ही न जाय तो फिर दशवें गुएस्थान से ऊपर शुक्ललेख्या भी न माननी चाहिये। परन्तु वह सिद्धान्त में मानी गई है, इस लिये उपचार को न माना जाय यह तो वन नहीं सकता।

वास्तिवक दृष्टि में देखा जाय तो यहां उपचारने ही सूत्रकार के वधन की जड़ को मजबूत किया है। कारण कि मनुश्चिणी के साथ पर्याप्त शब्द न होने में द्रव्य मनुश्चिणी तो ली नहीं जायणी । अविश्षष्ट में भाव-मनुश्चिणी ही वहां ली जायणी । ऐसी हालत में मनुष्य शरीर के जीव को श्वीवेद होने के सिवाय खुटकारा ही नहीं है। अतः सिद्ध है कि मूत्रकार ने जिस व्यवस्था से सुत्रों का गुम्कत किया है वह ही व्यवस्था टीकाकार बीक्सेन स्वामी ने रक्खी है। अतः सृत्रकार से टीकाकार का मन विरुद्ध न पड़कर सर्वथा एक ही पड़ता है। ऐसी दशा में जब सृत्रकार ने सिद्धान्त की जड़ को दोला नहीं किया है तो फिर सृत्रानुसारी टीकाकार पर सिद्धान्त की जड़ ही ला या निजेल करने का आचेप लगाना न्यायसंगत नहीं है।

आगं आप लिखते हैं कि 'वेद की प्रधानता छोड़ कर गति की प्रधानता से कथन करना था तो वेद के अनुसार यहां भेद ही क्यों किये ?'

समाधान—वेद के अनुसार वहां भेद तो यों किये कि वेद की अधेचा से जो द्रव्यपुरुष में स्त्रीभाव है वह मोच का अधियारी है कि नहीं, ऐसी शंका का का निराकरण विना वेद के भेद किये होता भी कैसे ? क्योंकि सूत्रकारने १४ गुणस्थान जिसके हों उन सूत्रों में केवल मनुष्यिणी शब्द लिख कर ही वेद के देपम्य भेद की स्वयमेव सूचना दे दी। ऐसी अवस्था में टीकावार ने जो मुख्य गाँण की व्यवस्था लेकर कथन किया है वह सर्वांग से सर्वथा योग्य ही है।

श्रामे श्रापने जो 'यथार्थतः प्रस्तुत प्रकरणमें योग मार्गणा चल रही थी और वाययोग के सिलसिले में इन विभागों के अनुसार कथन किया गया है। मनु-ष्य गति की प्रधानतासे तो गति मार्गणा में सूत्र २७ में गुणस्थान प्रकृषणां श्रामें किया जा चुन्ना है। वेदनां ग्रामें इसार प्रकृषणा श्रामें के सूत्र १०१ श्रादिमें किया गया है श्रीर बहां श्रानिवृत्तिकरण गुणस्थान तक ही वेदों के श्राधार से कथन है उससे श्रामें के गुणस्थान की 'श्रापन वेद' कहा है।'

समाधान—यह सर्व लिखना आप का प्रकरण के श्रमली स्वरूप पर लद्य नहीं देने से केवल मात्र श्रम है। कारण कि काययोग मार्गणा के प्रकरण का जो नियय है वह मनुष्य और मनुष्यिणी के श्रीर को लद्य करके कथन है अर्थान यहां द्रव्य की अपेत्ता से कथन है। जय कि प्रव्य की अपेत्ता से कथन है। जय कि प्रव्य की अपेत्ता से कथन है तब आपके मतानुसार गुण्स्थान अपेता से द्रव्यपुरुप और द्रव्यक्षी में कीई भेद रही है। ऐसी हालत में स्वकार ने दोनों के लिये अलग अलग सूत्रों की रचना क्यों की और खी की पर्याप्त दशा में सम्यग्-मिध्या—हृष्टि तीसरा और असंयत सम्यग्हृष्टि चौथा ये दो गुण्स्थान अप-यात मनुष्य के समान वयों नहीं लिखे। सूत्रकार के सुत्रोंकी इस अकारकी होली होने से राष्ट्री कि द्रव्यक्षी में सुत्रकार के सुत्रोंकी इस अकारकी होली होने स्पर्टी कि द्रव्यक्षी

इसी बात को लहय में रखकर सूत्रकार ने द्रव्य-पुरुष श्रीर द्रव्यक्षी के गुणस्थानों का पृथक पृथक सम्भवित रूप से वर्णन किया है। तथा ६३ वें सूत्र में जो पांच गुणस्थानों का पाठ है वह ही द्रव्यक्षी के लिये है। जो कि सृत्रकारसम्मत पाठ है।

भवलामें जो 'श्रम्मादेवदार्पाद्द्रव्यस्त्रीणां निष्टृतिः मिद्ध्येदिनि चेन्न' इस पंक्ति के श्राश्रय से जो सूत्र में 'संजद' शब्द लगाया है बह सब बखेड़ा भ्रम का परि-गाम है। कारण 'निर्मृत्तिः' शब्दका अर्थ जो (मुक्ति) किया है। श्रीर 'न' का सम्बन्ध आगे का वाक्य में नहीं जोड़ा है। उसका सब विपरिगाम भ्रम का कारण है। दहां पाट किस बात की यथार्थ सूचना देना है उसका ससंबद्ध अर्थ इसी परिशिष्ट में श्रागे लिखा गया है। उसके प्रकाश में श्रापकी सर्व शंकायें कापुर्वत उड़ जाती हैं। असलियत में देखा जाय तो द्रव्यक्षी को मोच्च के निषेध में खास सृत्रकार ही सम्मत हैं। कैसे सम्मत हैं इसका विवेचन पूर्व लेख श्रीर परिशिष्ट में पर्याप्त है। श्राशा है उसे श्राप विचार कर यथार्थ निर्णय करेंगे।

चौदह गुण्स्यानों की प्राप्ति गति मार्गणा में ही होती है, न कि योगमार्गणा में तथा चेदमार्गणा में। यातः मुख्य मार्गणाओं की अपेत्ता से सम्भिदित गुण्स्थानों का कथन गुज्यता से हैं। और गोणमार्गणा की अपेत्ता से गुण्स्थान कथन उपचार नय के आश्रय से हैं। इस लिये बीरसेन स्वाप्ती के कथन में कहीं स्त्र से विरुद्ध कोई भी दोष नहीं आता। अतः उन का कथन स्त्रकार के मत से सर्वथा मिलता हुआ सम्बद्ध है, इस लिये दोनों का एक ही सिद्धान्त होने से दोनों एकसन हैं।

इसी चौथी मान्यदा में यापने अपने मत की

पृष्टि का जो दृष्टान्त दिया है वह दृष्टान्ताभ्यास है। क्योंकि उस दृष्टान्त की प्रकृत कथन के साथ कोई भी संगति नहीं है। कारण कि प्रथम वर्ग तो जो वेद-मार्गणा सहित गति मार्गणा है उसमें नी पुस्तकापन्न नी ही गुणस्थान हैं। फिर उसके आगे केवल गति मार्गणा है, वहां पांच पुस्तकापन्न पांचही गुणस्थान हैं। उनमें पहली श्रेणी है, वह मिश्रण भाग को लिये हुए है। परन्तु क्लास में पहली श्रेणी मिश्रण भाग को लिये हुए नहीं है। अतः प्रकृत विषयमें यह पुस्तकका दृष्टांत लागृ न होने से दृष्टांताभास है।

विशेष स्पष्टीकरण्-श्रापके दृष्टांतमें क्लासयोग्यता के दो भेद हो जाते हैं, इस लिये वहां एक वस्तु के दो भेद हैं। परन्तु दृष्टांन्त में दो मिश्रित निराली बातें हैं। श्रतः एक का नीचे सम्बन्ध खुटने से उपर श्रवशिष्ट शुद्ध एक ही श्रवस्था रह जाती है। इस लिये दृष्टांत में तरतम भाव है, जो कि वह एक ही वस्तु में हो सकता है, परन्तु दृष्टांन्त में दो वस्तु होने से तरतमभाव बनता नहीं। इस लिये श्रापके दृष्टांत को प्रकृत विषय का श्रनुयायी न होने से दृष्टांताभास न कहें तो श्रीर क्या कहें।

#### - Alexander -

#### V

#### [ मारतवर्षीय श्रनाथरचक जैन सासायटी, दर्यागंज देहली द्वारा प्रकाशित अष्टवाहुड़ की प्रस्तावना विषयक असंबद्ध और असंगत कल्पनाओंका सहेतुक निराकरण]

इस मन्थ की प्रस्तावना के लेखक श्रीमान बावृ जगत्प्रसाद जी एम० ए०, बी० एस-सो०, आई० ई०, ए० जी० पी एएड टी० हैं। आपने ग्रंथका अनुवाद और प्रस्तावना इंग्लिशमें लिखी है। अनुवाद का हिंदी में उल्था श्रीमान पं० पारशदास जी जैन न्यायतीर्थ ने किया है। और प्रस्तावना का हिंदी भाषा में अनु-वाद श्रीमान लाला राजिक्शन जी देहली निवासी ने किया है। उसके श्री ग्रेशरा में ही अध्याय ३ गाथा १४ में जो 'सं' उपसर्ग है वह पृत्रे वाक्य में चला ग्या है, उस विषयक अशुद्धि की तरफ जो आपना लह्य ग्या है वह सिर्फ प्रेस की असावधानीका कारण है। ऐसा ही प्रसंग १३ भी गाथा में भी आया है। उस तरफ आपका लह्य नहीं गया है। अर्थ में कोई भी गलती न होने सेर्फ सि प्रेस की प्रमादता पर लह्य जाना बाल की खाल निकालने के सिवाय श्रीर क्या हो सकता है।

"पं०रामप्रसाद जी की रचना में हस्तलिखित प्रतियों के मिलान का उल्लेख नहीं है" यह लिखना मुन्दर तभी होता जब कि मुद्रित प्रतिमें कुछ श्रशुद्ध ता का प्रतिभास दिया जाता। मिलान का उल्लेख करना यह विद्वान पाठकों को शुद्धि की श्रद्धामात्र से श्रशुद्धि की तरफ लहय न देने की श्रमाबधानता को उत्साहन देना है।

'प्रशस्ति करने पर भी ध्यान नहीं दिया।' यह बाक्य निर्हेतुक होने पर कुद्ध भी श्रपनी प्रमाण पद्धति का सूचक नहीं है।

आगे आपने जो यह लिखा है कि 'ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने श्रतकानी शब्द की मनो- नीत परिभाषा करने के लिये गाथा को दूसरे ही प्रकार लिख दिया है, उनका प्रयास श्रुतज्ञानी श्रौर श्रुतकेवली को समान मानना है।

समाधान— आपके द्वारा उठाया हुआ यह विषय बोध-पाहुड़ की गाथा ६१-६२ से सम्बन्ध रखता है। उन गाथाओं के विषय को आप पूर्ण श्रुत ज्ञान का रूप न देकर सामान्य श्रुतज्ञानके रूप देने का खयाल कर रहे हैं तथा 'द्वितीय भद्रवाहु की पात्रता का सिन्न वेश प्रथम भद्रवाहु में किसी ने कर दिया' यह सर्व इतिहासाभास सामग्री—जन्य विषयंय-परिएति का प्रतिफल है। कारण कि वहां ग्रन्थकार-निर्दिष्ट स्व— कृति विषयक निरहंबार सृचक लघुताके साथ ग्रंथकार द्वारा अपने रूचे रक्षप-प्रदर्शन विषय की तरफ आपके लह्य का न जाना ही यह आपकी मनोनीत कल्पना का विषय है।

भव्यसेन मुनि पांच पूर्व की कमी से अपूर्ण श्रुत-ज्ञानी थे, इतनी ही बात नहीं है किन्तु उनमें आध्या-स्मिकता नहीं थी, इस लिये वे मोच मार्ग के उद्देश्य स श्रुतज्ञानी ही नहीं थे, यह प्रन्थकर्ता का तात्पर्य है। अध्यात्मज्ञान न होने से हा वे द्रव्य-लिगी थे। द्रव्य-लिगी को पूर्ण श्रुतज्ञान होता ही नहीं है। यह जैन सिद्धान्त के प्रन्थों का अभिप्राय है। उसकी बिना समझे ही यह वा तहुवा लिखना न्यायसंगत नहीं है।

ब्रितीय भद्रवाहु को अंश्रह्मान भी नहीं था, इस लिये उनको पूर्वभद्रवाहु की कोटि में इन गाथाओं से सम्मिलित कर दिया। अथवा 'कुन्दकुन्द स्वामी को छोड़कर किसी दूसरे की कृति रूप गाथायें हैं।' ये सबे आ के बेपाए के निर्हेतुक इतिहासाभाम-जन्य खयालात हैं।

जिस ताम्रपत्र के उल्लेख से श्री कुन्दकुन्द स्वामी

को पहली शताब्दी का माना जाता है। भला उसी ताम्रपत्र द्वारा पहली शताब्दी से पहले का उन्हें क्यों न माना जाय? जब कि उस ताम्रपत्र में पहली शताब्दी के निश्चित होने के मुख्य विषय को लिये हुए कोई खास कारण ही निदिष्ट नहीं है। यदि वह कोई खास कारण है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये। केवल अटकलपच्चू की असंगत गोल-माल से स्वतः आचाय द्वारा लिखे गये, उनके स्वतः के परिचय को असंगत या चेनक ठहराना कहां तक साध्य की सिद्धि का विधायी है, इसका लेखक महान नुभाव अपनी न्याय तराजू में सन्यं माप करने के अधिकारी हैं।

श्रीमान जाला जगत्पसादजी साहव एक सामान्य-गदी पुरुप प्रतीत होते हैं। कारण कि एक सामान्य-वाद की हवा ही ऐसं। प्रचलित हुई है कि उनको विशेषबाद श्रच्छा ही नहीं लगता है। इस विषयका परिचय सूत्र पाहुड़ की २४-२४-२६ वीं गाथाश्रों का श्रापके द्वारा श्रमुबाद का नहीं होना ही सूचित करता है। श्रमेजी प्रस्तावना के श्रमुबादक लाला राज-किशन जी को यह बात खटकी है, इस लिये पत्र ६ में उनने लिखा है कि २४-२४-२६ वीं गाथायें श्रमेजी श्रमुबाद में छोड़ दी गई हैं जिनकी कि व एक पा की श्रावश्यकता है इत्यादि।

माळूम होता है कि लाला जगतप्रसाद जी ने जो अनुवाद और प्रस्तावना लिखो है वे दूसरे सामान्य-वादियोंके लेखों को अवलम्बन करके ही शायद लिखी है। यदि उसमें स्वावलम्बन है तो जान वृक्ष कर सामान्यवाद की स्थिति वायम करने की अभि-लापा का विषय है, वह प्रतीति-कर प्रतीत होता है। श्रीमान प्रोफेसर नेमिनाथ आदिराय जी उपाध्याय कोल्हापुर ने अपनी सममके अनुकूल जिन पाहुड़ की गाथाओं से मोज्ञगमन में सबस्वलिंग, द्रव्यस्ती, नीच कुलोत्पन्न का निषेध किया है और उनको चेपक और प्रन्थ को संप्रह बतलाया है। वह भी सामान्यवाद की मेड़ियाधसान का ही परिणाम है। कारण कि यह कार्य कारण के सम्बन्ध पर ध्यान न देना है।

इनने सांगोपांग जैन सिद्धान्त का सम्बन्ध गुण-स्थान और कर्मसिद्धान्त विषय का सांगोपांग जैन पद्धित से मनन नहीं किया है, नहीं तो यह तद्विषक कार्यकी योग्यताका विषय उनकी बुद्धिसे बाह्य कदापि न होता।

जब किसी एक शुद्ध संघ या कुटुम्ब में दूषित बाताबरण उपस्थित हो जाता है तब उसमें सदीप और निदंषि अंशों के जुदा होने का मोका उपस्थित हो जाता है। निदंषि अंशा का नेतृत्व अपने अंशा को अक्षुएण बनाये रखने के लिये जो पहले आलोचना करता है वह ही आलोचना का विषय हमेशा रहता है। क्यों कि वह आलोचना का विषय स्थासिद्धा-न्तारूढ़ है। उसके विषय में यह कल्पना करना कि उस आलोचना का प्रथम अवस्था-विषय कड़ाई को लिये हुए नहीं होकर पीछे वह सपत्तता से राग-हेप का विषय बन कर अपने विषय की तीव्रता में परिणत हो जाता है, यह कल्पना केवल अमात्मक है कारण कि निदंषि सत्यांश सिद्धि की हेतुना में हमेशा ही आदि से अन्त तक जो विषय रहता है वह ही अपने कार्य की सफल उन्नति में कारम रहता है।

मान लो कि थोड़ी दंर के लिये अचेलक अंशने अपनी दिगम्बरता कायम रखने के लिये सचेल अंश की कड़ी निपेधता रूप आलोचना की परन्तु मोक्तमार्थ में निपेध के लिये शद्र वर्ग को क्यों लिया। क्या वे लोग नम्न होकर मोच को नहीं साध सकते थे ? इस लिये मानना होगा कि इस दिगम्बर जैनसिद्धान्त में जो बात है वह योग्यता की मुख्यता को लेकर सचाई के मार्गपर स्थित है। उसमें ख्राद्य समय की नर्माई का ख्रीर पिछले समय में कड़ाई का खयाल करना उचित नहीं है।

षट्खरडागम सूत्र जो कि सामान्यवादियों की दृष्टियों में बहुत पुराना माना जाता है, उसमें द्रव्य-स्त्री के लिये पांच ही गुणस्थान लिखे हैं, वह अचेलकता को ही मोच की लिखि में प्रदर्शित करता है। इस लिये प्राचीनता के सवाल में वह ही योग्यता दृष्टिगोचर होती है।

इस विषय में एक बात और भी विचार करने की यह है कि जो साध्य सुगम साधनों से सिद्ध हो सकता है उसके लिये फिर कठिन साधनों का ही विधान निर्माण करना यह विचारणा से बाह्य का विषय है। नीति का सिद्धान्त है कि 'प्रयोजनमनु-हिश्य मंद्रोऽपि न प्रवर्तते'।

दिगम्बराचार्यों की जो कठिन दिगम्बर-वृत्ति है वह सत्यमार्ग की कृति दिखलाने में राग-हैप परि-णति को लिये नहीं हो सकती। किंतु सत्यमार्ग की स्थिरता के लिये ही हो सकती है। आचार्य कुन्द-कुन्द स्वामी ने जो अचेलकत्व आदि विषय की गा-थार्ये लिखी हैं, वे उनके स्वतः दिगम्बरत्व की सूचक हैं और सत्यमार्ग स्थिति की साधक हैं—उनके विषय में जो चेपकत्व की कल्पना है वह पूर्वापर परिस्थिति की गहरी विचारणा नहीं।

दर्शनपाहुइ को २४ वीं गाथा को आपने च्लेपक नहीं लिखा है जिसका कि स्वरूप आगे दर्शनपाहुइकी गाथाओं से ऐक्यभाव का सूचक है। इस पूर्वापर- विरुद्ध समालोचना को किस तरह समुचित कहा जा सकता है ?

दर्शनपाहुड़ की २४ वी गाथा के आगे की कोई भी ऐसी गाथा नहीं है जो असंबद्ध हो, फिर भी उन को असंबद्ध लिखा जाय तो वह भूल-भरा कार्य है। हां वे गाथायें सामान्यवाद की तो अवश्य ही बाधक हैं इसी लिये उन्हें असंबद्ध समका हो तो यह दूसरी वात है।

प्रस्तावना लिखने वाले महाशयने जो यह लिखा है कि 'श्री बुंदबुंद से पहले श्री भद्रबाहू प्रथम ने अंगरचना को स्वीकार नहीं किया' इसका ताल्यों सिर्फ यही निकलता हो कि श्रंगों का विस्तार इतना बड़ा है जो कि वह शब्द रचना की शक्ति से बाह्य है अतः मंथरूप से अंग रचना ऋसंभवताम कैसं न हो, इसका तो सिफ धारण करना ही हो सकता है जो कि श्रुतावरण के अपूर्व चयोपशम रूप विशिष्ट ऋढ़ि से हो सकता है। अर्थात अन्तर रूप लिपि में वह नहीं श्रासकता। ऐसार्याद 'श्रंग रचना को स्वीकार नहीं किया' शब्द का तात्पर्य हो तो ठीक है। श्रीर यदि इस वाक्य का यह तात्पर्य हो कि भावात्मक अर्थ रचना कोई वस्तु ही नहीं थी तथा वे ग्यारह अंग और चौद्द पूर्व के पाठी ही नहीं थे तो यह लिखना सिद्धान्त और जैन संस्कृति के विरुद्ध अनैतिहासिकता का है। कारण कि जैन परम्परा रूप संस्कृति आप की इस उत्तर सम्मति से सम्मत नहीं है।

दर्शनपाहुड़ की २७ वी गाथा मिर्फ असंयत की निन्दापरक है इसका तात्पये सिर्फ इतना ही है कि कुलीन सुजाित भी कोई हो, परन्तु संयत न हो तो पूजनीय नहीं है। अर्थान उन कुलीनािदक की संयत होने से शोभा है। इसका तात्पर्य यह ही है कि जो

संयत होगा वह कुलीन श्रोर सुजाति ही होगा, न कि श्रक्कलीन शृद्र । यदि कुल एवं सुजाति श्रेष्ठ न होते तो श्राचार्य एक गाथा ऐसे भाव की लिखते कि 'संयत यदि चांडाज होय तो वह वंदनीय है' परन्तु श्राचार्य ने ऐसे भाव की कोई भी गाथा नहीं लिखी. इससे कैसे समका जाय कि नीच चांडालादि भी संयत होता है ?

सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध से चाएडाल को समन्त-भद्र खामी ने—

> 'सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहजम्। देवा देवं विदुभेष्मागृहांगारांतरीजसम्॥

इस रत्नकरण्ड के श्लोक से 'देव' कहा है। उस का अर्थ यह नहीं है कि वह अर्हत या सिद्ध हो गया। किन्तु वह देव होने के मार्ग में लग गया है। यहां सिद्धान्त-सम्मत आचार्य का अभिनाय भावि नेगम-परक है। अर्थात वह मोलमार्ग के प्रथम पाये पर प्रवेश कर गया है। कदाचित वह व्यक्ति उस पाये सं फिसल भी जाता है, तथापि उसने एक वार उसे सुदृष्टि से पान कर लिया है। इस लिये वह उसपर फिर भी आरूढ़ हो सकता है। अतः इस कथन का आशय यह नहीं है कि वह संयत भी उसी शारीर से हो जाता है।

श्री अमृतचन्द्र सूरि - एक अध्यातम प्रेमी होकर दार्शनिक थे, इस लिये जिन गाथाओं की उनने टीका नहीं की है उसका तास्तर्य उनने यह ही समभा होगा कि दार्शनिक विषय से इन सैद्धान्तिक गाथाओं का कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं है तथा अचेलक लिंग मे मोच विधान आदि की गाथाओं का अनुवाद जिना भी अर्थ किये सैद्धांनिकोंको सुगम है। दार्शनिक दृष्टि का विषय युक्ति से सम्बंध होता है, इस विषयक जो दार्शनिकता है वह न्याय प्रंथों में पल्लवित है ही अतएव पुनः यहां भी दार्शनिक दृष्टि का प्रवचन सिफ पृष्ट पेषण ही होगा। इन्हीं सबं बातों का विचार कर इस स्थल में अनुवाद को अनावश्यक समक कर ही अनुवाद का न करना मालूम पड़ता है।

प्रनथकार और टीकाकारों की रुचि भिन्न २ हुआ करती है। अपने पत्त की जिन बातों में उन्हें अबाध्या होती है उसी विषय को वे अपनी कृति में लेते हैं। सैंद्धांतिक विषयों में सर्वत्र दाशेनिकता नहीं घटित की जाती है। मोच्च में द्रव्यत्री-निषेध आदि के जो विषय हैं वे मुख्य सैंद्धांतिक होने से दार्शिनिक विषय में वे वैसे इस प्रकरण में उपयोगी नहीं है। अतः उनकी टीका नहीं की। इस लिये 'ये गाथायें प्रथका अंग नहीं हैं' यह विचार आपवा सुसंगत कैंते सममा जाय ?

श्चाठवां मंथ जो शीलपाहुड़ (प्राभृत) है उसकी २६वीं गाथा को प्रस्तावनाकार ने जो स्त्रप्राकरिएक स्पौर स्रसंगत लिखा है ठोक नहीं। देखिये —

सुहणाण गद्दहाण य गोपसुमहिलाण दीसदं मोक्खो, जो सोधन्ति चडत्थं पिच्छिज्जंता जरेणहि सन्वेहि ।

इसमें 'सुहणाण' की संस्कृत छाया 'शुनां' श्रीर श्रथं 'कुत्तों' किया है वह विल्कुल भूलभरा है कारण कि 'सुहणाण' के श्रथं-सुख श्रोर ज्ञान होंगे श्रथवा 'शुभज्ञान' यह श्रथं होगा। तथा 'गदहाणं' की छाया 'गर्दभाणां' श्रोर श्रथं गधों किया है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि 'गदहाणं' की छाया गृद्धिहानं' श्रोर श्रथं-'गृद्धि यानी श्राकांचा उसकी हानि' यह होगा। जब इन दोनों पदों का ऐसा श्रथं होगा तब फिर गाधा का समष्टि श्रथं ऐसा होगा कि—

"शुभज्ञान या सुख श्रीर ज्ञान तथा गृद्धि की

हानि तो गो पशु स्त्रियों में भी देखी जाती है। परन्तु जो चतुर्थ मोत्र पुरुषार्थ को साधते हैं वे ही सर्वजनों के प्रेह्यमान अर्थात् आदरणीय होते हैं।"

यदि यहां पर 'गइहाएं' की छाया 'गर्दभाएां' करके 'गधों' ही अर्थ करना हो तो उस गर्दभ को भी पशु और महिला के साथ सम्बन्ध जोड़ कर यह अर्थ हो जायगा कि "गंधे गो पशु क्षियों में भी सुख (संतोष) ज्ञान, शुभज्ञान देखा जाता है परन्तु जो मोच्च को साधन करते हैं वे आदरएीय होते हैं।" ऐसे गाथा का असली अर्थ हो सकता है।

जब ऐसा अर्थ होता है तो यह श्लोक न श्रप्रा-करिएक ही पड़ता है और न श्रसंगत ही पड़ता है, कारण कि इसकी पूर्वगाथा में शील का मुख्य फल निर्वाण लिखा है श्रतः यह गाथा पूर्व गाथा की पृष्टि की सूचक है। इस गाथा में यह भाव दिखलाया है कि स्वर्गाद मुख का कारण शील है वह तो पशु खो में भी हो सकता है श्रतः उस शील से क्या प्रयोजनः शील से तो उसी से प्रयोजन है कि योग्यता होने पर जिससे मोन्न की प्रांति हो।

इस गाथा में ऐसे ऋभिष्राय को लिये जो स्त्री शब्द आया है उससे स्पष्ट सूचित होता है कि प्रन्थ-कार के मत से द्रव्यक्षी को छठा आदि गुण्स्थान नहीं होता है और न मोच ही होता है।

इस लिये स्पष्ट है कि प्रस्तावनाकार ने मन्थ की इस विषयक जिन गाथात्रों को चेषक लिखा है वह पूर्वापर का श्रन्छा विचार न करके ही लिखा है। श्रातः उनकी भूमिका का यह प्रकरण सर्वे ही श्रसंगत श्रीर उपेद्य है।

इस भूमिका वाली श्रष्टपाहुङ्को प्रतिमें गाथा का 'सहरणार्ग' पाठ है परन्तु दृसरी प्रतियों में 'सुग्रहारां' पाठ है उसकी छाया 'शुनां' होकर कुत्ता अर्थ हो जाता है ऐसी हालतमें कुत्ते को गधेके समान सम्बन्ध जोड़ अर्थ यों है-'कुत्ता गधा गो पशु महिलाओं को भी शील की प्राप्ति तो हो जाती है परन्तु उससे क्या उन्हें तो मोत्त की अयोग्यता से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। यदि योग्यता होने पर शील धारण कर मोत्त प्राप्ति की जाय तो वह शील धारण का सच्चा ५ ल है।' इस गाथा में नीचे की गाथा से शील की अनुवृत्ति का सम्बन्ध है इस लिये इस उपर की गाथा में शील के अर्थ का सम्बन्ध हो ही जाता है।

केवलज्ञान के त्रिपय में-श्री कुन्दकुन्द स्वामी की प्रवचनसार की १४०वीं गाथा का और उसके आगे की दो गाथाओं का तथा नियमसार की १४६वीं गाथा का जो अर्थ जिन नयों की विवक्ता से अष्टपाहुड़ के प्राक्ष क्षम में लाला जगतप्रसाद जी की प्रस्तावना के आश्रय से किया गया है वह अर्थ इन गाथाओं का नहीं हो सकता। वयोंकि वहां व्यवहार नय से संग्रह की साथी व्यवहार नय ली गई है और 'अप्पार्ण' से व्यवहार नय की आत्मा संग्रह नय के विषय की लिया है।

इसका स्पष्ट राखर्थ रहाहे कि 'ज्ञान में विशेष पदाय अवात सर्व पर्याय अतिमासित होती हैं। और दर्शन में पदार्थ सामान्य का ही वोध होता है।' श्रतः गाथाश्रों में जिस जगर ज्ञान का कथन श्राया है वहां 'जाएदि' किया श्राई है और जिस जगह दर्शनका कथन श्राया है वहां 'पस्सदि' किया श्राई है श्रतः इन सभी गाधाश्रों का श्रार्थ हो जाता है कि जो एक श्रार्थान संग्रह नय विविज्ञित सामान्य को जानता है वह जियाजवर्ती सर्व पदार्थी को जानता है श्रार्थन व्यवहार नयाश्रित सर्व पदार्थों को जानता है वह एक संग्रहनय विविच्चत सामान्यको जानता है श्रार्थात भगवान के केवलज्ञान श्रीर केवल दर्शन साथ होते हैं श्रीर एक काल में होते हैं तथा हमेशा साथ ही रहते हैं।

समस्त दिगम्बर तथा श्वेतास्वर प्रत्थकारों ने ज्ञान में प्रत्यक्त और परोक्त दो भेद माने हैं वे बाह्य पदार्थ के अवलम्बन की अपेक्ता से ही माने हैं। नहीं तो 'कृषिण्ववधंः' इत्यादि ऋषि-वाक्यों की चरि-तार्थता ही नहीं हो सकती। सत्य बात तो यह है कि आत्मानुभवन तो चतुर्थ गुग्रस्थान में हो हो जाता है जो कि पर-पदार्थ-निर्पेक्तता से इसे प्रत्यक्त माना है और अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान को परावलम्बन के अभाव में पर पदार्थ के ज्ञान होने से प्रत्यक्त माना है। अब निश्चय और व्यवहार का जो विषय आप समस्त रहे हैं वह इन ज्ञानों में कैसे घटित हो सकता है क्योंकि इन दो ज्ञानों वा विषय तो आत्मज्ञान ही नहीं है केवल पुरुत्त ही विषय है।

श्रीप स्वत्र इसके तिये यह कहें कि निश्चय श्रीप स्वत्रहार का विषय केवल जायिक ज्ञान में ही लगाया जा सकता है तो उसका उत्तर यह है कि—शाम्बकारों ने वहां व्यवहार नय को श्रभूतार्थ कहा है श्रीर निश्चय नय को भूतार्थ कहा है। दहां ही व्यवस्था को साध्य (कारण) श्रीर निश्चय को साध्य प्रत्थकार ने कहा है। परन्तु जब केवलज्ञान श्रवस्था हो जाती है तब वहां साध्य क्या रह जाता है? वहां तो जो साध्य पूर्व श्रवस्था में था वह वर्तमान श्रवस्था में सिद्ध हो जाता है। श्रवः वह स्थान निश्चय श्रीर व्यवहार का विषय ही नहीं रहना है। जब कि उस वस्तु का स्वभाव ही स्व श्रीर पर को विषय करना है

अर्थात जानना है। तो वहां अभूतार्थ का विषय ही कैसे स्थिर रह सकता है। क्योंकि स्वभाव में अभू-तार्थता होती ही नहीं है।

दूसरा अभूतार्थ का अर्थ यह होता है कि जिस का भूत पदार्थ विषय नहीं हो। परन्तु केवलज्ञान में तो भूत विषय भी प्रतिभासित होता है अतः वहां श्रभूतार्थ इस दृष्टि में भी नहीं ठहरता। श्रापके अर्थ में एक को जानने का अर्थ आत्मा को जानना होता है, परन्तु श्रात्मा का ज्ञान तो चतुर्थ गुणस्थान में ही हो जाता है। वहां आत्मा के सर्वाशों का ज्ञान तो होता नहीं। यदि वहां ऋाप ऐसा कहें कि जिस जगः एक के एकांश का ज्ञान होता है उस जगह एक का ज्ञान होता है और जहां एक के अनेक श्रंश का ज्ञान होता है वहां अनेक का ज्ञान होता है। ऐसा श्वर्थ होने से भेंद व्यवस्था त्रा जाती है परन्तु भेद व्यवस्था निश्चय नय का विषय नहीं है। अतः वैसा ऋर्थ करने में ऋनेक दोष उपस्थित होते हैं। इस लिये वहां नियमेन का ऋर्थ निश्चय नहीं है। किन्तु नियमेन का अर्थ वस्तु की सर्व अवस्थाओं को लेकर वस्तु स्थिति रूप संग्रह नय ही ऋर्थ है। जिस का स्पष्टीकरण में ऊपर कर चुका हूं।

'प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री भद्रवाहु प्रथम के समय दोनों सम्प्रदायों में मतभेद शुक्त हो गया,' यह लिखना इस बात को सृचित करता है कि "दोनों सम्प्रदाय तो पहले से थीं पर दोनों में मतभेद प्रथम भद्रवाहु के समय हुआ।'' यह लिखना प्राचीन कथाओं के विरुद्ध है। क्योंकि प्राचीन कथा तो यद सृचित करती है कि श्री भद्रवाहु प्रथम के समय तक नग्न साधु संघ के रूप में तथा उनके अनुयायी गृह-स्थ वर्ग के रूप में एक ही जैनधम था परन्त १२ वर्ष के दुष्काल के समय शिथिलाचार के अभ्यासी कुछ साधुआों ने भद्रवाहु के स्वर्गवास के बाद वस्त्र पहन कर सम्प्रदायवाद को जन्म दिया।

'विहार में घोर श्रकाल पड़ने पर श्री भद्रबाहु स्वामी का दक्षिण भारत में जाना तथा उनकी श्रनु-पस्थिति में कुछ मुनियों का दिनचर्या के घोर नि-यंत्रण को ढीला करना'।

इस कथन में जो बात उन कथा श्रों से ली गई है वह बात श्रकाल के सम्बन्ध से केवल भद्रवाहु स्वामी का दिल्ला जाना श्रापने माना है, किन्तु उनके साथ बहुत ता संघ भी दिल्ला भारत को गया था, इस बात को श्रापने छोड़ दिया है और मुनियों की सच्चर्या जो दिगम्बर वृत्ति की थी उसे छोड़कर जो दिनचर्या के घोर नियंत्रण को ढीला करना लिखा है वह कथा में का विषय नहीं है वह श्रापका श्रपना मनीनीत विषय है।

कथाश्रों का तो स्पष्ट उल्लेख है कि "भद्रवाहु के संघसिंहत दक्षिण भारत जाने के बाद भयं कर दुष्काल के प्रभाव से उत्तर भारतका जो मुनि संघ था वह दिन्गम्बर चर्या छोड़कर साम्बरचर्या वाला हो गया। "दुष्काल बीत जाने पर भी उस शिथिलाचारका उस साधु संघ ने त्याग नहीं किया। तब से ही श्वेताम्बर संघ चल पड़ा।" यह सब कथाश्रों की सच्चो बात है उसको श्रापने २५ष्ट नहीं लिखा। यह चित्तपर श्राकित सामान्यवाद की पारणांत का पारणाम है। यदि ऐसी मनोनीत बात न लिखी जायगी तो फिर श्राचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी की मुख्य गाथायें जो कि उनके खास दिगम्बरत्य को स्चित करती हैं उन को चेपक का कैसे करार दिया जायगा। जब कि प्रस्तावनाकार उनको दिगम्बर श्राचार्य मानते हैं और

फिर उनकी दिगम्बरत्व कृति को चेपक बतलाते हैं तो फिर वे किस आधारसे उन्हें दिगम्बराचार्य सिद्धकरते हैं। यदि दिगम्बराचार्य थे तो उनकी वस्न-त्याग से मोच-विधानकी जो कृति है वह चेपक भी कैसे ?

इसी तरह कुन्दकुन्द स्वाभी को प्रथम भद्रवाहु का शिष्य न मानका भी अयुक्त है। जब कि कोई भी शिलालेख या प्राचीन प्रनथ असंदिग्ध रूप से ईसाकी पहली सदी का उनका अस्तित्व नहीं बताता और स्वतः कुंदबुंद स्वामी अपनी कलम से अपनी लघुता के साथ अपने को 'द्वादशांग ज्ञाना भद्रवाहु स्वामी का शिष्य' लिख रहे हैं। फिर उनको अपनी कल्पनामात्र के आधारमे श्री भद्राहु स्वामीक गुरुभावमें उनके शा-रीरिक शिष्यपने का सम्बन्ध न स्वीवार करके आर्तिमक शिष्य-सम्बन्ध स्वीकार करना यह एक निरा-धार कल्पना है।

यदि श्रात्मिक शिष्यता ही उनकी होती तो वे श्रपने को भद्रवाहु का ही शिष्य क्यों लिखकर, श्री महाबीर भगवान का ही शिष्य क्यों न लिख देते ? परन्तु उनने बेसा लिखा नहीं। श्रतः माल्म होता है कि उनने श्रपने को जिनका शिष्य स्वीकार किया है उनके ही वे शारीरिक सम्बन्ध से ही साचात शिष्य थे।

तथा श्रुतज्ञान के सम्बन्ध में जो उनका मन्तव्य है दह ही सच्चा मन्तव्य है, अर्थात पूर्ण द्वादशांग का जो ज्ञाता है वह ही पूर्ण श्रुत केवली है। यह पद्धित पूर्णता से भद्रवाहु स्वामी तक ही रही, बाद को उत्त-रंत्तर उसका हास होता गया। हास मार्ग से सभी अंश उसका न चला जाय तथा हास से उस आर्ष कथन की आगे स्मृति ही न रहे, इस भय से उस द्वादशांग श्रुत के आधार से उनने अपनी बुद्धि को

शास्त्र-लेखन की तरफ लगाया। जिसका परिणाम त्राज तक त्राक्षुण्ण उसकी स्मृति दिला रहा है तथा सत्यमार्ग का दर्शन करा रहा है।

श्रागे नियमसार की गाथा देकर जो कुछ श्राभ-प्राय प्रस्तावनाकार तथा उनके सहयोगियों ने लिखा है उसका श्राभिप्राय सिर्फ यह है कि वे श्रपनी हार-जीत का सवाल शास्त्रार्थ का सा न रखकर जो सच्ची बात थो उसे कह देते थे। बाद-विवाद उनको पसंद नहीं था क्योंकि वे निष्पृह बीतरागी सच्चे साधु थे, इस लिये उनकी जो सच्ची चर्या थी उसी का दिग-दर्शन उनने—

नाना जीवा नाना कर्म नाना विधा भवेल्लिब्धः । तस्माद् वचनविवादः ःवपरसमयैः वर्जनीयः॥

इस नियमसार के श्लोक में सूचित किया है कि 'वाद-ित्रवाद में परिणामों को क्लेश पहुंचता है और इससे त्रिशुद्ध वृत्ति में चित आती है, इस लिये किसी को कुछ सत्यमार्ग समभना हो वह उसे सरलमार्ग से समभाना चाहिये।' श्लोक का सिर्फ अभिप्राय यही है, न कि किसी के सामने सच्चा पदार्थ भी न

श्रापने प्रस्तावना में जो यह लिखा है कि 'स्त्री-मुक्ति के विषय पर कोई प्राचीन मंथ निश्चित रूप से इस समस्या को इल नहीं करता, यदि ऐसा कोई मंथ होता तो तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचियता स्वामी उमा-स्वाति इस विषय की उपेचा न करते। दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस प्रश्न को युक्तियुक्त इल नहीं किया बल्कि ऐसा श्राशय निकाल लिया।"

इस तिस्नानका युक्तियुक्त समाधान इतना ही पर्याप्त है कि त्र्यापने यह बात जो तिस्त्री है वह गहरे विचार से प्राचीन प्रंथों का अवस्तोकन न करके तिस्त्री है। प्राचीन प्रन्थों में जो पट्खण्डागम है उसके सत्-प्ररूपणा के ६३ दें सूत्र से तथा श्रान्य सूत्रों से भी यह ही बात निकलती है कि द्रव्यक्ती को पांचर्चे गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान नहीं होता, जब ऊपर का गुणस्थान ही नहीं होता तो इसको मोक्त भी कैसे सम्भवित है।

प्राचीन पट्खण्डागम के सृत्रों से मैंने प्रोफेसर हीरालाल जी के मन्तन्यों के समाधान से इस परिशिष्ट में यह बात श्रम्ञी तरह सिद्ध करती है। वहां से यह बात जान कर प्रस्तावनाकार को जो सत्य बात प्राचीन मत से हैं उसका निश्चय श्रवश्य करना श्राचीन मत से हैं उसका निश्चय श्रवश्य करना श्राचीन मत से हैं उसका निश्चय श्रवश्य करना श्राहिये। तथा तत्वार्थाधिगमसूत्र के कर्ता उमास्त्राति महाराज ने भी इस विषय की उपेत्ता नहीं की हैं कारण कि उनने परीपहों के सृत्र में वावीस परीपह लिखी हैं वहां 'श्री' परीषह का तो विधान किया है परन्तु 'पुरुष परीषह' का विधान नहीं किया है इससे माल्म होता है कि स्त्री यदि प्रवृज्या श्रीर मोत्त की श्राधिकारिणी होती तो श्राचार्य 'श्री' परीषह की तरह 'पुरुष परीषह' भी लिखते, परन्तु उनने वैसा

नहीं किया है।

इससे स्पष्ट है कि तत्वार्थसृत्रकार द्रव्यस्ती को मोत्त होने की ऋधिकारिणी नहीं मानते हैं। प्राचीन आचार्यों के जो अभिप्राय होते हैं वे किसी न किसी रूप से अपनी कृति में व्यक्त कर ही देते हैं। प्रकृत में वह ही बात उमाह्याति महाराज ने अपनी इस प्रकृत सूत्र की कृति में व्यक्त की है जो कि विचारशील अन्वेपकों के लिये उनकी संकेत कृति से उस विषयक ज्ञान के लिये पर्याप्त है।

ऐसे सब उद्धरणों को लेकर जो प्रस्तावना लाला जगतप्रसाद जी ने लिखी है वह ठीक नहीं है उसमें पर्याप्त त्रुटियां हैं। श्रेच्छा होता कि ऐसे विचार प्रस्तावना में न लिख कर श्रम्यत्र लिखे जाते। कारण कि प्रस्तावनागत जो विवादस्थ श्रीर श्रमुपयुक्त विषय है वे सर्वसाधारण की बुद्धिगत न होने विपर्यय फल-प्रदायी होने से प्रंथ के महत्व के वाधक हो जाते हैं। इस लिये पुस्तकके श्रंग रूप प्रस्तावना में ऐसे संदिख्य विषय रखना उपयोगी नहीं।





### [3]

## , क्या निर्युक्तिकार भद्रवाहु त्र्योर स्वामी समन्तभद्र एक हैं॥

( ले०-न्यायाचार्य पं० दरबारीलाल जैन कोठिया )

हालुमें श्रीमान प्रो० हीरालाल जी जैन एम० ए० श्रमरावती ने 'जैन इतिहास का एक विलय अध्याय' नाम का नियन्य लिखा है, जो गत जनवरी मास में बनारस में होने वाले ऋखिल भारतवर्षीय प्राच्य सम्मेलन के १२वें ऋधिवेशन पर खंग्रेजीमें पढ़ा गया श्रौर जिसे बाद को श्रापने स्वयं हिन्दी में श्रन्य-दित करके एक अलग दैक्ट के रू।में प्रकाशित किया है। इस नियन्य में खोजपूर्वक जो निष्कपें निकाले गये श्रीर जो सभी विचारणीय हैं उनमें एक निष्कर्प यह भी है कि श्वेताम्बर आगमों की १० नियुक्तियाँ के कर्ता भद्रवाह द्वितीय और श्राप्तमीमांमा (देवा-गम ) के कर्ता स्वामी समन्तभद्र दोनों एक ही व्यक्ति हैं-भिन्न भिन्न नहीं, और यही मेरे आज के इस लेख का विचारणीय विषय है। इस निष्कर्ष का का प्रधान आधार है, श्रवणवेलगोल के प्रथम शिला-लेखमें ढादशवर्पीय टुर्भिन्न की भविष्यवाणी करने वाले भद्रवाह दितीय के लिये 'स्वामी' उपाधि का प्रयोग और उधर समन्तभद्र के लिये अनेक आचार्य वाक्यों द्वारा 'स्वामी' पदवी का रुढ़ होना । चुनांचे प्रोफेसर साहब लिखते हैं :-

"दूसरा (दितीय भद्रबाहु द्वारा-वादश-वर्षीय

दुर्भित्त की भित्रिप्य वाणी के अतिरिक्त । महत्वपूणे संकेत इस शिलालेख से प्राप्त होता है कि भद्रबाहु की उपाधि स्वामी थी जो कि साहित्य में प्रायः
एकान्ततः समन्तभद्र के लिये ही प्रयुक्त हुई है
यथार्थतः बड़े बड़े लेखकों जैसे विद्यानन्द× और
बादिगज+ सूरि ने तो उनका उल्लेख नाम न देकर
केवल उनकी इस उपाधि से ही किया है और यह वे
तभी कर सकते थे जब कि उन्हें विश्वास था कि उस
उपाधि से उनके पाटक केवल समन्तभद्र को ही
समभेंगे, अन्य किसी आचार्य को नहीं। इस प्रमाण
को उपयुक्त अन्य सब बातों के साथ मिलाने से यह
प्रायः निस्सन्दंहरूप से सिद्ध हो जाता है कि समन्तभद्र और भद्रबाहु द्वितीय एक ही व्यक्ति हैं।

यह आधार-प्रमाण कोई विशेष महत्व नहीं रखता; क्योंकि 'स्वामी' उपाधि भद्रबाहु आर समंत-भद्रके एक होने की गारंटी नहीं है। दो व्यक्ति होकर

<sup>\*</sup> यह ट्रैक्टके भीतरका आशय वाक्य लेखकका है

<sup>× &#</sup>x27;स्तोत्रं तीथोपमानं प्रथितप्रश्चपथं स्वामिमीमां-सितम् तत्'। —श्वाप्तपरीज्ञा

<sup>+</sup> स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् । देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदृश्येते ॥ —पार्श्वनाथचरित

भी दोनों 'स्वामी' उपाधि से भूषित हो सकते हैं। एम० ए० उपाधिधारी अनेक हो सवते हैं। करण चार भी एकाधिक मिल सकते हैं। श्रीर शशि'भी श्रदेक व्यक्तियों की उपाधि या नाम देखे जाते हैं। फिर भी इनसे अपने अपने प्रसंग पर अमुक अमुक का ही बोध होता है। अतः किसी प्रसंग में यदि दिद्यानंद और वादिराज ने मात्र स्वामी पदका प्रयोग किया है और उससे उन्हें स्वामी समंत-भद्र विवित्तित हैं तो इससे भद्रबाहु और समन्तभद्र बैसे एक हो गये ? दूसरी बात यह है कि विद्यानन्द ने जहां भी स्त्रामी' पद का प्रयोग समन्त्रभदके लिये किया है वहां आप्तमीमांसा (देवागम) का स्पष्ट सम्बन्ध है। श्राप्तपरीका के 'स्वामिमीमांकितं तत्' डल्लेख में स्पष्टतः 'मीमांसित' शब्द का प्रयोग है, जिससे उनके विज्ञ पाठक भ्रम में नहीं पड़ सकते भौर तुरन्त जान सकते हैं कि आप्त की मीमांसा स्वामी ने - समन्तभद्र ने की है, उन्हीं का विद्यानन्द ने उल्लेख किया है। इसी तरह वादिराज सूरि के 'स्वामिनश्चरितं' उल्लेख में भी 'देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदश्यंते' इन आगेके वाक्यों द्वारा 'देवा-गम ( आप्तमीमांसा ) का स्पष्ट निर्देश है, अतः यहां भी उनके पाठक भ्रम में नहीं पड़ सकते। श्लोक के पूर्वाध में प्रयुक्त स्वामी पद से फौरन देवागम के कर्ता समन्तभद्र का ज्ञान कर लेंगे।

तीसरी बात यह है कि 'साहित्य में एकान्ततः' स्वामी पद का प्रयोग समन्तभद्र के लिये ही नहीं हुआ है। विद्यानन्द के पूर्ववर्ती श्रकलंकदेवने पात्रकेशरी स्वामी या सीमंधर स्वामी के लिये भी उसका प्रयोग किया है। \* रवेताम्बर साहित्य में सुधर्म गण्धर के

लिये स्वामी पद का बहुत कुछ प्रयोग पाया जाता है। और भी कितने ही आचार्य स्वामी पद के साथ उल्लेखित मिलते हैं। स्वयं प्रोफेसर साहब ने आ-वश्यक सूत्रचुणि और श्वेताम्बर पट्टावली में उल्ले-खित 'बज खामी' नाम के एक श्राचार्य का टल्लेख किया है श्रीर उन्हें भी द्वादश वर्षीय दुर्भित्तक कारण दिल्या को विद्वार करने बाला लिखा है। यदि द्व'दशवर्षीय दुर्भिन्न की भविष्यवाणी करके दिन्निण्को विहार करने और स्वामी नामक उपाधि के कारण वक्रस्वामी भी भद्रवाह हितीय और समन्तभद्र से भिन्न व्यक्ति नहीं है तो फिर इन वन्नस्वामी की तीसरी पीढ़ी में होने वाले उन समन्तभद्र का क्या बनेगा। जिन्हें प्रो० सादव ने पट्टावली के कथन पर आपत्ति न करके बन्नास्वामी का प्रपोत्र शिष्य स्वीकार किया है और समन्तभद्र तथा सामन्तभद्र को एक भी बत-लाया है क्या प्रितामह (पड्डाबा) और प्रपात (पड़पोता) भी एक हो सकते हैं ? अथवा क्या प्रपौत्र की भित्रयवाणी पर ही प्रपितामह ने दिन्तण देश को विहार किया था? इस पर प्रोफंसर सा० ने शायद ध्यान नहीं दिया। श्रास्त, यदि बन्न स्वामी भद्रबाह द्वितीय श्रीर समन्तभद्र से भिन्न हैं श्रीर स्वामी पद का प्रयोग पात्रकेसरी जैसे दूसरे श्राचार्यों के लिये भी होता रहा है तो खामी उपाधि का 'एका-न्ततः समन्तभद्र के लिये ही' प्रयुक्त होना श्रव्यभि-चरित तथा अभ्रांत नहीं कहा जा सकता और इस तिये 'स्वामी' उपाधि के आधार पर भद्रवाहु द्विनीय समन्तभद्र को एक सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से सिद्धि का प्रयत्न बहुत कुछ आपत्ति के योग्य है।

इसमें सन्देइ नहीं कि एक नाम के अनेक व्यक्ति

<sup>\*</sup> देखो, सिद्धिविनिश्चयका 'हेतुलच्चणसिद्धि' नाम स्म झटा प्रस्ताव, बिस्नित प्रति पत्र ३००।

भी सम्भव हैं और अनेक नामों वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है। इसी दुनियाद पर समन्तभद्र के भी श्रानेक नाम हो सकते हैं श्रीर समन्तभद्र नाम के श्रनेक व्यक्ति भी सम्भव हैं। परन्तु यहां प्रस्तुत विचार यह है कि श्राप्तमीमांसाकार स्वामी समन्त-भद्र और दश नियुक्तियों के कर्ता भद्रबाहु द्वितीय क्या श्रभिन्न हैं-एक ही व्यक्ति हैं ? इसका ठीक निर्णय हम जितना अधिक इन दोनों ही आचार्यों के साहित्य का श्राभ्यन्तर परी चाण द्वारा कर सकते हैं उतना दूसरे भिन्न-वालीन उल्लेख वाक्यों, बाह्य-साधनों अथवा घटनाओं की कल्पना पर से नहीं कर सकते। इसी को न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार जी के शब्दों में यों कद सकते हैं कि-"दूसरे समका-लीन लेखकों के द्वारा हि.स्वी गई विश्वस्त सामग्री के श्रभाव में प्रत्थों के श्रान्तरिक परीक्षण को श्रधिक महत्व देना सत्य के अधिक निकट पहुं चनेका प्रशस्त मार् है। आन्तरिक परीच्या के सिदाय अन्य बाह्य साधनों का उपयोग तो खींचतान करके दोनों श्रार किया जा सकता है तथा लोग करते भी हैं।"\*

श्रतः इस निर्ण्यके लिये भद्रवाहु द्वितीय की नियु क्तियों श्रीर स्वामी समन्तभद्र की श्रातमीमांसादि
कृतियों वा श्रन्तः परी चर्णा होना श्रादश्यक है। समंतभद्र की कृतियों में श्रोफंसर साहब रत्नकरण्ड श्रावकाचार को नहीं मानते परन्तु मुख्तार श्री पं० जुगलकिशोर जी के पत्र के उत्तर में उन्होंने श्राप्तमीमांसा
के साथ युक्त्यनुशासन श्रीर स्वयम्भू—स्तोत्र को भी
समन्तभद्रकी कृतिकृप से स्वीकार कर लिया है। ऐसी
हालत में समन्तभद्र के इन तीनों प्रन्थों के साथ

निर्युक्तियों × का अन्तः परी क्षण करके मैंने जो कुछ अनुसंधान एवं निर्णय किया है उसे मैं यहां पाठकों के सामने रखता हूं, जिससे पाठक और मान्य प्रोक साइव इन दोनों आचार्यों का अपना अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व और विभिन्न समयवर्तित्व सह ज में ही जान सकेंगे कि दोनों ही आवार्य भिन्न भिन्न परम्पराओं में हुये हैं:—

(१) निर्युक्तियार भद्रबाहु केंद्रली भगवान के केंद्र तझान आर केंद्रलदर्शन का युगपत-एक साथ सद् भाव नहीं मानते—कहते हैं कि केंद्रली के केंद्रलदर्शन होने पर केंद्रलझान और केंद्रलझान होने पर केंद्रलदर्शन दर्शन नहीं होता, क्योंकि दो उपयोग एक साथ नहीं बनते । जैसा कि उनकी आवश्यक निर्युक्ति की निम्न गाथा (नं० ६७६) से स्पष्ट है—

न.एमि दंसएंमि अ इत्तो एगयरयमि उवजुत्ता। सन्त्रास केवलिस्सा\* जुगवं दो निस्थि उवश्रोगा॥

इसमें कहा गया है कि 'सभा कर्वालयों क चाहे वे तीथंकर केवली हों या सामान्य कवली श्रादि, — ज्ञान श्रीर दर्शन में कोई एक ही उपयोग एक ही समय में होता है। दो उपयोग एक साथ नहीं हो ते।'

श्रावश्यक निर्युक्ति की यथा प्रकरण श्रीर यथा

<sup>\*</sup> देखो, अफलक प्रन्थत्रय की प्रस्तावना पूर १४

अप्रवाहुकत् के दश नियुक्तियें प्रांसद्ध हैं और ये श्वेताम्बर परम्परा में प्रसिद्ध आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि आगम-सूत्रों पर लिखी गई हैं। उनमें से सूर्यप्रक्रिप्ति निर्युक्ति और ऋषिभाषित नियुक्ति अनुपलस्थ है। ओघ नियुक्ति और संसक्त निर्युक्ति वीर-संवामन्दिर में निर्दे हैं। बादी ६ निर्युक्तियों का ही अन्तः परीज्ञण किया गया है।

<sup>\* &#</sup>x27;केवित्रसि वि' पाठान्तरम्

स्थानपर स्थित यह गाथा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व भी है। छौर कितनी ही उलभनों को सल-माती है। इसमें तीन बातें प्रकाश में आती हैं-एक तो यह कि भद्रबाह दितीय केवली को ज्ञान श्रीर दर्शन उपयोग में से किसी एक में ही एक समय में उपयुक्त बतला कर क्रमपत्त का सर्व प्रथम समयेन एवं प्रस्थापन करते हैं। श्रीर इस लिये वे ही क्रम-पत्त के प्रस्थापक+ एवं प्रधान पुरस्कर्ता+ हैं। दमरी बात यह कि भद्रबाहु के पहिले एक ही मान्यता थी श्रौर वह प्रधानतया युगपन्तपत्त की मान्यता थी जो दिगम्बर परम्परा के भूतबली, कुन्दकुन्द आदि प्राचीन श्राचार्योके बाङ्मयमें और श्वे० भगवतीसूत्र [४-४] तथा तत्वार्थभाष्य [१-३१] में ७पत्तव्य है और जिस का कि उन्होंने (भद्रवाहु ने ) इसी गाथकि उत्तरार्थ में 'जुगवं दो नात्य उबच्चोगा' कहकर खंडन किया है। ऋौर तीसरी बात यह कि नियुक्तिकार भट्ट-बाह के पहले या उनके समय में केवली के उपयोग-द्वय का अभेदपत्त नहीं था। अन्यया कमपत्त के समर्थन एवं स्थापन और युगपनपत्त के खंडनके साथ ही साथ अभेरपत्त का भी वे अवश्य खण्डन करते।

अतः अभेदपत्त उनके पीछे प्रस्थापित हुआ फलित होता है और जिसके प्रस्थापक सिद्धसेन दिवाकर हुए जान पड़ते हैं। यही कारण है कि सिद्धसेन कमपत्त और युगपनपत्त दोनों का सम्मति सृत्र में जोरों से खण्डन करते हैं और अभेदवाद को अस्थापित करते हैं। हमारे इस कथन में जिनमद्रगणि ज्ञमाश्रमण की विशेषण्डनीगत वे दोनों गाथायें भी सहायक होती हैं, जिनमें 'केई' शब्द के द्वारा सर्वन्थम युगपपत्त का और 'अप्णे' शब्द के द्वारा परचान कमपत्त का अपने में दूसरे 'अण्णे' शब्द से श्रमिन्नपत्त का उल्लेख किया है, जो उपयोगवाद के विश्वासन्नम को ला देता है और उमास्वाति, विश्व क्तिकार भद्रवाह तथा सिद्धसेन दिवाकर के समय का भी ठीक निर्णाय करने में खास सहायना करता है।

यहां एक बात और खास ध्यान देने योग्य है और वह यह कि दिगम्बर परम्परामें अकलंकके पहिले किसी दिगम्बर आचार्य ने कमपत्त या अभेदपत्त का खरहन नहीं किया। केवल युगपतपत्तका ही निर्देश किया है। \* पुज्यपाद के बाद अकलंक ही एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतर पत्तों कमपत्त्री और अभेदपत्ति §

<sup>+</sup> यदि प्रज्ञापनासूत्र पद ३० सू० १३४ को क्रमध्य परक माना जाये तो सूत्रकार क्रमग्रच के प्रस्था-पक और नियुक्तिकार भद्रवाहु उसके सर्वप्रथम समर्थक माने जायेंगे।

<sup>+</sup> आ० हिरिभद्र, अभयदेव और उपाध्याय यशो-विजय ने कमपत्त का पुरस्कर्ता जिनभद्र गर्णा त्तमाश्रमण को वतलाया है, पर जिनभद्र गणि जब स्वयं 'अएले' कहकर कमगत्त के मानने वाले अपने किसी पूर्ववर्ती का उल्लेख करते हैं, (देखो विशेषण्वती गाथा १८४) तब वे स्वयं कमपक्तक पुरस्कर्ता कैसे हो सकते हैं ?

<sup>+</sup> देखो, सम्मतिसूत्र २-४ से २-३१ तक

<sup>×</sup> केई भग्गीत जुगबे जाग्यइ पासइ व केवली ग्रियमा श्रम्णे प्रश्तियां इन्द्धेति सुश्चीवपसेग्गे॥ श्रम्णे ग्राचेव बीसुंदंक्ष्णामिष्ट्यति जिग्गविद्स्स जंचि य केवललाग्गंति चि य से दरिसग्गं विति॥ — विशेषग्रवती, १०४, १०४

<sup>\*</sup> इस बात को रवेताम्बरीय विद्वान श्रद्धेय परिहत सुखलाल जी भी स्वीकार करते हैं। देखो, ज्ञानिबन्दु प्रस्ता० पृ० ४४

<sup>‡</sup> देखा, अष्टराती का० १०१ की वृत्ति श्रीर राज० ६-१३ =

<sup>§</sup> देखो, राजवार्तिक ६-४-१४, १४, १६

का स्पष्टतया खडन किया और युगपतृपत्त का सयक्तिक समर्थन किया है।+ इससे यह फलित होता है कि पूज्यपाद के बाद और श्रकलंक के पहले क्रमपत्त और श्रभेदपत्त पैदा हुये तथा नियुक्तिकार भद्रबाहु श्रौर जिन भद्रगीं ज्ञामाश्रमण तथा श्रकलंक का मध्यकाल श्रभेदपत् के स्थापन श्रीर इसके प्रतिष्ठाता (सिद्धसेन) का होना चाहिये ।× इसका स्पष्ट खुलासा इस प्रकार है -

श्वेताम्बर परम्परा में केवली के केवलज्ञान और केवल दर्शनोपयोग के सन्बन्ध में तीन पत्त हैं १-क्रम पच २-युगपनपच श्रीर तीसग अभेदपच। कुछ श्राचाय ऐसे हैं जो केवली के ज्ञान श्रीर दर्शनोपयोग को कमिक मानते हैं और कुछ आचार्य ऐसे हैं जो दोनों को योगपद्य मानते हैं तथा कुछ आचार्य ऐसे हैं जो दोनों को अभिन्न- एक मानते हैं। \* किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में केवल एक ही पत्त है और वह है योगपरा का

श्राचार्य भूतवली कं षट्खरडागम से लेकर श्रव तक के उपलब्ध समस्त दिगम्बर बाङ्मय में यौगपरा पत्त ही एक स्वर संस्वीकार किया गया है। ‡ प्रत्युत अकलंकदेव ने तो क्रमपत्त× और अभेदपत्त+ का खरडन भी किया है श्रीर युगपत् पत्तको मान्य रखा है। इतना ही नहीं किन्तु क्रमपत्त मानने वालों को केवल्यवर्णवादी तक कहा है।\*

इतना प्रासङ्गिक कहने के बाद अब मैं नियुक्ति-कार भद्रवाह की उपर्य क गाथासे विरोध प्रकट करने वाले समन्तभद्र के श्राप्तमीमांसा श्रीर स्वयंभूस्तोत्रगत उन वाक्यों को रखना हं जिनमें केवली के ज्ञान श्रीर दर्शन उपयोग के यौगपद्यका कथन किया है -

'तत्वज्ञानं प्रमाएां ते युगपत्सवभासनम्।

--श्राप्तमी० का० १०१

नाथ युगपद्खिलं च सदा, त्वमिदं तलामलकवद्विवेदिथ । —स्वयंभूग्तोत्र १२६

ख-जुगवं वट्टइ णाएं केवलणाणिस्स दंसणं च तहा दिगायरपयासतापं जह वट्टइ तह मुगोयव्वं ॥ —कुंदकुंद, शियम० गां० १४६

ग-परसदि जाएदि यतहा तिरिएएविकाले सपन्जए सब्वे तह वा लोगमसेसं परसदि भयवं विगत मोहो ॥ भावे समिवसयत्थं सूरो जुगवं जहा पयासेइ। सब्बं त्रि तथा जुगत्रं केवलणाएं पयासेदि ॥ —िरावार्य, भगवतीत्राराघ० गा० २१४१ २१४२ घ-साकारं ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति । तत इदास्थेषु क्रमेण वर्तते। निरावरणेषु युगपत्।' सर्वार्थ-सिद्धि १-६ 'जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरतं ' --पूज्यपाद, सिद्धभ० ४

देखो. राजवातिक ६-४-१२

<sup>×</sup> श्रद्धेय ५० सुखनाल जी ने जो सिद्धसेन से भी पहले अभद्यत्त की सम्भावना की है (ज्ञानविन्दु प्र० ए० ६० ) वह विचारणीय है; वयोंकि उसमें कितना ही आपत्तियां उपस्थित होती हैं।

<sup>\*</sup> देखो, पिछले फुटनोट में उल्लिखित विशेषए वती की १८४, १८४ नम्बर की गाथा।

<sup>‡</sup> यथा-

क-सयं भयवं उपपरण्णाणाद्रस्थि सः सञ्बलोए सञ्बजीवे सञ्बभागे सञ्बं समं जाणुदि परसदि" —पट्खएडा० पर्याद्यश्यु० सु० ७≈

क - 'स्रावरणात्यन्तसंभये केवलिनि युगपत्केवल-ज्ञानदर्शनोः साहचर्य। भारकरे प्रतापप्रकाश-साहचयंवत्।'

<sup>—</sup>तत्वार्थराजवा० ६-४-१२

इन दोनों जगह स्पष्टतया कहा गया है कि 'हे जिनेन्द्र आपका ज्ञान एक साथ समस्त पदार्थों को प्रकाश करता है।' आपने समस्त चराचर जगत को हस्तामलकवत्-हाथ में रक्खे हुए आंवलेकी तरह युगपत—एक साथ जाना है और यह जानना आपका सदा—अर्थात नित्य और निरन्तर है—ऐसा कोई भी समय नहीं जब आप सब पदार्थों को युगपत न जानते हों।'

(पृष्ठ ६४ की टिप्पिश्यां)

ष-'दंसग्रपुन्वं गागं ब्रदुमत्थागं ग दुग्गि उनश्चोगा जुगवं जम्हा केवलिगाहे जुगवं तु ते दो वि । दृन्यसं० ४४

- × 'तज्ज्ञानदर्शनयोः क्रमवृत्तौ हि सव क्रत्वं कादा-चित्कं स्यात्। — अष्टशती का० १०१
- + 'तत्र झानमेव दर्शनमिति केविलनोऽतीतानाग— तद्शित्त्रमयुक्तं ? तन्न कि कारणं ? निरा-वरण्त्वात् । यथा भारकरस्य निरस्तघनपटला— वरणस्य यत्र प्रकाशस्तत्र प्रतापः यत्र च प्रतापस्तत्र प्रकाशः । तथा निरावरणस्य केविलभस्करस्या— चिन्त्यमाद्दात्न्यविभूतिविशेषस्य यत्र झानं तत्रा— वश्यं दर्शनं यत्र च दर्शनं तत्र च झानं ।

किंच-सद्भृद्वन्तेः ।।१४॥ यथा हि असद्भृतममुपिष्टं च जागाति तथा पश्यति किमत्र भवतो
हीयते । किंच- विकल्पात् ।।१६॥ ××इति
सिद्धं केवित-स्निकालगोचरं दश्नं।

-राजवा० ६-४

- '''कालभेदवृत्तज्ञानदर्शनाः केवितनः इत्यादि-वचनं केवितिष्ववर्णवादः।
  - —राजवार्तिक० पृ० २६२, ६-१३--

पाठक देखेंगे कि यहां समन्तभद्र ने युगपतपत्त का जोरों से समर्थन किया है। उनके 'युगपत' 'श्रखिलं' 'च' 'सदा' श्रोर 'तलामलकत्रतृ' सब ही पद सार्थक और खास महत्व के हैं। उनका युगपनपत्त का समर्थन करने वाला 'सदा' शब्द तो खास तौर से ध्यान देने योग्य है, जो प्रकृत विषय की प्रामाणि-कता की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से अपना खास महत्व रखता है श्रीर जिसकी उपेचा नहीं की जा सकती। वह स्पष्टतया केवली के क्रमिक ज्ञान-दर्शन का विरोध करता है और यौगपद्यवाद का प्रवल समर्थन करता है। क्योंकि ज्ञान-दर्शन की कामक दशा में ज्ञान के समय दर्शन और दर्शन के समय ज्ञान नहीं रहेगा। श्रीर इस लिये कोई भी ज्ञान सदाकालीन शास्त्रत नहीं वन सकेगा। श्रद्धेय पं० सुखलाल जी ने भी, ज्ञान-विन्दु की प्रस्तावना (पृ० ४४) में केवल श्राप्तमीमांसा के उक्त उल्लंख के श्रा-धारपर समन्तभद्रको एकमात्र यौगपद्यपत्तका समर्थक बतलाया है। इस मान्यता—भेद से निर्युक्तिकार भद्रबाहु श्रीर श्राप्तमीमांसाकार समन्तभद्र में सहज ही पार्थक्य स्थापित हो जाता है। यदि भद्रवाह श्रीर समन्तभद्र एक होते तो नियुक्ति में क्रमबादका स्थापन और युगपनवाद का खंडन तथा आप्तमीमांसा में युगेपत्रवाद का कथन श्रीर फलितरूपेए। क्रिमकवाद का खंडन दृष्टिगोचर न होता।

श्रतः स्पष्ट है कि समन्तभद्र श्रीर निर्युक्तिकार भद्रवाहु श्रभिन्न नहीं हैं—भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं।

(२) निर्युक्तिकार भद्रबाहुने श्वेताम्बरीय श्रागमों की मान्यतानुसार चौबीसों तीर्थंकरों को एक वक्ष से प्रवृजित होना माना है जैसा कि उनकी निम्न गाथा से स्पष्ट है— सब्बेऽति एगदूसेण िएगाया जिएवरा चउव्यीसं।
न य नाम श्रप्णालिंगे नो गिहिलिंगे कुलिंगं वा।।
—श्रावश्य० नि० गा० २२७

इस गाथा में बतलाया गया है कि 'सभी ऋपभ श्रादि महाबीर पर्यन्त चौबीसों तीर्थं कर एक दृष्य-एक वस्त्र के साथ दीचित हुये।'

यहां भद्रवाहु तीर्थंकरोंको भी एक वस्त्ररूप उपिध+ रखने का उल्लेख करते हैं, अन्य साधुस्रों की तो वात ही क्या। पर इसके विपरीत समन्तभद्र क्या कहते हैं, इसे भी पाठक देखें:—

श्राहसा भूतानां जगित विदितं ब्रह्म परमं-न सा तत्रारम्भोऽस्त्यगुरिप च यत्राश्रमिवधौ। ततस्तित्सद्ध चर्थं परमकरणो प्रन्थमुभयम्-भवानेवात्यात्तील च विकृतवेषोपिधरतः॥

—स्वयंभू तोत्र ११६

यहां कहा गया है कि 'हे निमिजिन! प्राणियों की श्राहिंसा—उन्हें घात नहीं करना प्रत्युत उनकी रज्ञा करना लोकिविदित परमन्नद्धा है—श्राहिंसा सर्वोत्कृष्ट श्राहमा-परमात्मा है, वह श्राहिंसा उस साधुवर्ग में कदापि नहीं बन सकती है जहां श्राणुमात्र भी श्रारंभ है। इसी लिये हे परम कार्राण्क ! श्रापने उस परम न्नद्धास्करप श्राहिंसा की सिद्धि के लिये उभय

+ यहां आ० हरिभद्र की टीका दृष्ट्य है—"सर्वे ऽपि एक दृष्येण' एकबस्नेण निर्मताः जिनवराश्च-तुर्विशतिः, + + कि पुनः तन्मतानुसारिणो न सोपध्यः ? तत्रश्च य उपधिरासेवितो भगव-द्भिः स साज्ञादेवोक्तः, य पुनर्विनयेभ्यः स्थविर-कल्पिकादिभेदभिन्नभयोऽनुज्ञातः स खलु अपि-शब्दात् क्रेय इति।'

-- आवर्ण निर्मार २२७

प्रकार के प्रन्थ का —परिष्रह का — त्याग किया और विकृत वेष-अक्ष्मा भाविक वेष ( भस्माच्छ्रदनादि रूप में ) तथा उपि — त्रसमें या आभरणादि में आसक्त नहीं हुए।

जहां भद्रवाहु नियुंक्ति में तीर्थंकरों के उभय परिम्रह को छोड़ देने पर भी उनके पीछे एक वस्त्र रखने का सुरपष्ट विधान करते हैं वहां समन्तभद्र उभय परिम्रह के छोड़ देने श्रीर श्राणुमात्र भी श्रारंभ का काम न रखने की व्यवस्था करते हैं। साथ ही नग्नवेष के विरुद्ध वस्त्रादि धारण को विकृत वेष श्रीर उपधि× का धारण बतलाकर उसका निपेध करते हैं श्रीर उनकी यह मान्यता स्त्रयंभू स्तोत्र के ही निम्नवाक्य से श्रीर भी स्पष्ट हो जाती है:—

वपुर्भू पावेषव्यवधिरहितं शान्ति (शांत) करणं-यतस्ते संचष्टे स्मरशरिवषातंकविजयम् । विना भीमैः शस्त्रेरदयहृदयामर्पवित्तयं-ततस्त्वं निर्मोहः शुरणमसि न शांतिनित्तयः ॥१२०

इसमें निर्माजन को स्तुति करते हुए बतलाया है कि 'हे भगवन ! श्रापका शरीर भूषा-श्राभूषण; वेप भस्माच्छादनादि लिङ्ग श्रीर व्यवधि वस्त्र से रहित है श्रीर वह इस बात का सूचक है कि श्रापकी समस्त इन्द्रियां शांत हो चुकी हैं श्रथवा इसी लिये वह शांति का कर्ता है—लोग श्रापके इस स्वाभाविक शरीर के

 भद्रवाहु को भी 'उपिथ' का श्रर्थ वस्त्र विवित्तत
 दे। यथा—'द्यापक्तेचिय वासं सव्वं उविद्य धुवंति जयणाए'।

पिंडनि० २६ 'पत्ते धोवण काले उवहिं वीसामए साहू' पिंडनि० १८ 'वासासु ऋधोवणे दोसा' यथाजात नग्नरूप को देखकर न तो वासनामय राग-भाव को प्राप्त होते हैं और न आपके शरीर पर आभूषणादि के अभाव को देखकर द्विष्ट, लुभित अथवा खिल्ल ही होते हैं। क्योंकि द्वेप लोभादि के कारणभूत आभरणादि हैं। अतः वे आपके इस निर्मम आडंबरादि विहीन शरीर को देखकर आपके 'वीतरागमय' शांति को प्राप्त करते हैं। और आप का यह बखादिहीन शरीर कठोर अस्त्र-शस्त्रोंके बिना ही कामदेव पर किये गये पूर्ण विजय को और करता है।'

यहां 'वपुभू षावेषव्यवधिरहितं' श्रीर 'स्मरशर-विपातंकविजयं' ये दो पद खास तौर से ध्यान देने योग्य हैं, जो बतलाते हैं कि जिनेन्द्र का बस्तादि से अनाच्छादित अर्थात नग्न शरीर है और वह काम-देवपर किये गये विजय को घोषित करता है। श्रनग्न शरीर से कामदेव पर प्राप्न विजय प्रायः प्रकट नहीं हो सकती-वहां विकार (लिङ्गरपन्दनादि) ब्रिपा हुआ रह सकता है और विकार हेतु मिलनेपर उसमें विकृति (ब्रह्मस्वलन) पैदा होने की पूरी सम्भावना है। चुनांचे भूषादिहीन जिनेन्द्र का शरीर इस बात का प्रतीक है कि बहां कामरूप मोह नहीं रहा, इसी लिये समन्तभद्र ने 'ततस्त्वं निमांहः' शब्दों के द्वारा जिनेन्द्र को 'निमंहि' कहा है। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र जिनेन्द्रों को वस्त्रादि रहित बतलाते हैं और भद्रबाहु उनके एक वस्न के रखने का उल्लेख करते हैं, जो श्वेताम्बरीय श्राचारांग श्रादि सूत्रों के श्रनुकृत है। इतना ही नहीं पिंडनियुं कि में 'परसेय " चीरधोवएं चेव' (गा० २३) बह्म प्रचालन का विधान, उसके वर्षा-

काल को छोडकर शेषकाल में धोने के दोष आर 'वासासु ऋघोवरो दोसा' (पि० नि०२४) शब्दों द्वारा अप्रज्ञालन में दोष भी बतलाते हैं। क्या यह भी समन्तभद्र को विवित्तत है ? यदि हां, तो उन्हों ने जो यह प्रतिपादन किया है कि 'जिस साधुवर्ग में श्रल्प भी श्रारम्भ होगा वहां श्रहिंसा का कदापि पूर्ण पालन निर्वाह नहीं हो सकता - श्रहिंसा रूप पर्म बह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है' (न सा तत्रारम्भो ऽस्त्यसुर्पि च यत्राश्रम—विधो ); तब इसके क्या मायने हैं ? क्या उनके उक्त कथन का कुछ भी महत्व नहीं है- श्रोर उनके 'श्रण' 'श्राप' शब्दों का प्रयोग क्या यों ही है किन्तु ऐसा नहीं है, इस बातको उनकी प्रकृति स्रोर प्रवृत्ति स्पष्ट बतलाती है। स्रन्यथा 'ततस्तित्व नथ्यं परमकहणो प्रथम् भयं' यह न वहते इस मान्यता भेद से भी समन्तभद्र श्रीर भद्रवाह एक नहीं हो सकते। वे वास्तव में भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं श्रीर जुदी जुदी दो परम्पराश्रों में हुए हैं।

(३) भद्रबाहु ने स्इन्ट्रताङ्ग नियुक्ति में स्तुति निचेष के चार भेद करके आगन्तुक ( ऊपर से परि-चारित ) आभूषणों के द्वारा जिनेन्द्र की स्तुति करने को द्रव्यस्तुति कहा है।

थुइणिक्खेवो चटहा आगंतुअभूपणेहिं दव्वधुई। भावे संताण गुणाण कित्तणा जे जिहें भणिया॥ सूत्र० नि० गा० ८४

यहां तीर्थं करदेव के शरीर पर श्राभूषणों का विधान किया है और कहा गया है कि जो श्रागन्तुक भूषणों से स्तुति की जाती है वह द्रव्यस्तुति है श्रीर विद्यमान कथायोग्य गुणों का कीर्तन करना भाव-स्तुति है। लेकिन समन्तभद्र स्वयंभू स्तोत्र में इससे विकट ही कहते हैं श्रीर तीर्थं हुए के शरीर की श्राभूषण वेष खोर उपिच रहित रूप से ही रनुति करते हैं जैसा कि पूर्वोहिजिखित 'वपुभू पावेषव्यवधिरहितं' वाक्य से स्पष्ट है। इसी स्वयंभू स्तोत्र में एक दूसरी जगह भी तीर्थकरों की आभूगिंद रहित रूप से ही स्नृति की गई है और उनके रूप को भूपणादि-हीन प्रकट किया है—

भूपावेषायुधत्यागि विद्यादमद्यापरम् । रूपमेव तवाचाटे धीर दोषविनित्रहम् ॥६४॥

इसमें बतलाया है कि 'दाह्यमें आभूषणों, वेपों तथा आयुधों-श्रस्त्रशास्त्रों से रहित श्रीर आभ्यन्तर में दिद्या तथा इन्द्रिय नियह में तत्पर आपका रूप ही आपके रिदेंपियने को उठिर करता है—जो बाह्य में सुपणों वेपों और आयुधों से सहित हैं और आभ्यन्तर में ज्ञान तथा इन्द्रिय नियह में तत्पर नहीं हैं वे अवश्य सदोप हैं।'

यहां समन्तभद्र शरीर पर के भूषणादि को स्पष्ट-तया दोष बतला रहे हैं और श्नसे विरहित शरीरकों ही 'होषों का विनिम्नहकर्ता' दोप-विजयी (निर्देष) ठहराते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन भद्रबाहु अपनी परम्परानुसार भूषणों के द्वारा उनकी स्तृति करना वतलाते हैं और उनके शरीर पर भूषणों का सद्भाव मानते हैं। यह मतमेद भी नियुक्तिकार भद्रबाहु और स्वयंभू स्तीय के कर्ता स्वामी समन्तभद्र के एक व्यक्ति होने में बाधक है।

(४) भद्रवाहु मुनिको 'कंबल' रूप उपि। का दान करने का विधान करते हैं श्रीर उससे उसी भव से भोच जाने का उल्लेख करते हैं:—

तिल्लं तेगिच्छसुस्रो कंबलगं चंदणं च दाणियस्रो।
दाउं स्रभिणिकसंतो तेणेव भवेण स्रंतगस्रो॥
—स्यावश्यक नि० गा० १७४

जब कि समन्तभद्र मुनि को उभय बन्थ का त्यानी होना अनिवार्य और आवश्यक बतलाते हैं उस के बिना 'समाधि'-आत्मध्यान नहीं बन सकता है। क्योंकि पास में कोई प्रंथ होगा तो उसके मंरल्लादि में चित्त लगा रहने से आत्मध्यान की ओर मनोयोग नहीं हो सकता। इसी लिये वे कहते हैं कि—

'समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये

द्वयेन नैर्मन्थ्यगुरोन चायुजत्।'
—स्वयंभू० १६

श्रथात — हे जिनेन्द्र ! श्राप श्रात्मध्यान में लीन हैं श्रीर उस श्रात्मध्यान की प्राप्ति के लिये ही ब्राह्म श्रीर श्राभ्यन्तर दोनों निर्श्रन्थता गुर्गों से युक्त हुए हैं।

(४) नियुं किकार भद्रवाहु कहते हैं कि केवजी तीर्थं हुर को प्रणाम करते हैं श्रीर तीन प्रदक्षिणा देते हैं:—

केवित्वणो तिउण जिला तित्थपणामं च मग्गश्रो तस्स —श्रावश्य० नि० गा० ४४६

नियुं क्तिकार के सामने जब प्रश्न श्राया कि केवली तो कृतकृत्य हो चुके वे क्यों तीथं द्धूर को प्रणाम श्रीर प्रदित्तणा देंगे ? तो वे इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं:—

तत्पुव्विया श्ररहया पृहयपृता य विशायकम्मं च । कयिक्चो वि जह कहं कहए समए तहा तित्थं ॥

—श्रावश्य० नि० गा० ५६०

लेकिन समन्तभद्र ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कि जो हितेषी हैं—अपना हित चाहते हैं, अभी जिन का पूरा हित सम्पन्न नहीं हुआ है और इस लिये जो अकृतकृत्य हैं वे ही तीर्थं द्भर की स्तुति, वंदना प्रणाम आदि करते हैं।

- (१) 'भवन्तमार्थाः प्रशाता दितेषिणः । स्वयं० ६४ उपसर्गी को सहते रहे, फिर उन्हें केवलज्ञान हुआ ।
- (२) 'स्तुत्यं स्तुत्रस्ति सुश्चियः व्य**हितैक**तानाः।' स्वयं० ८५
- (३) 'स्वार्थानयतमनसः सुधियः प्रणमन्ति
  मंत्रमुखरा महर्पयः ।' स्वयं० १२४
  ऐसी दशा में समन्तभद्र स्वौर भद्रबाहु दोनों एक
  नहीं हो सकते ।
- (६) भद्रवाहु वर्द्धमान तीथङ्कर के तपः कर्म (तप-अवर्षा) को तो सोपसर्ग प्रकट करते हैं किन्तु शेष तीर्थङ्करों के, जिनमें पारर्वनाथ भी हैं, तपः कर्म को निरुपसर्ग ही बतलाते हैं—

स्टबैसि तत्रोकस्मं निरुद्धमां तु दिएएय जिएएए।
नत्रं तु वद्धमाण्यस सोवसमां मुणेयव्वं ॥
—श्राचारा० नि० गा० २५६

रवेताम्बर मान्यता है कि भगवान महाबीर कुरुडमाम से निकलकर जब दिन श्रस्त होते कर्मार प्राम पहुंचे तो वहां उनपर बड़े भयानक और वीभ-स्य उपद्रा एवं उरासमें किये गये। श्राममसूत्रों में भगवान महाबीर पर हुये इन उपसर्गों का बहुत भयानक वित्र खींचा गया है क्या तिये कच क्या मनुष्य श्रीर क्या देवदानव सबने उनपर महान उपसर्ग किये। बारह वर्ष छह महीने श्रीर १४ दिन तक इन

\* तथा च छुंडप्रामान्सुइतशयं दिवस कराराः— ममाप, तत्र च भगवानित आरभ्य नार्गावया— निष्ठदेषेतो घोरात् परी ग्रहोपसर्गानि सिस्हमानो महासत्वतया म्लेच्छान्त्युपशमं नयत् द्वादशवर्षाण्ण साधिकानि छुद्याश्यो मौनवती तपश्चकार।'

-शीलांकाचायटीका पृ० २७३

+ देखो, त्राचारांग सूत्र पृ० २७३ से २८३, सूत्र ४६ से ६३ तक।

भगवान महावीर के उपसर्गी का इतना बीभरस्य वर्णन करते हुए भी भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्गी का सुत्रों में या निय्क्ति में कोई उल्लेख तक नहीं है। जब कि समन्त्रभद्र इससे विरुद्ध ही वर्णन करते हैं। वे स्वयंभूम्तोत्र में पाइवंनाथ के उन भयंकर उपसर्गों का स्पष्ट और विस्तृत विवेचन करते हैं जो दिगम्बर परम्परा के साहित्य में बहुलतया उपलब्ध हैं \* यहां तक कि भ० पारबेनाथ की फरणाविशिष्ट प्रतिमा भी उसी का प्रतीक है, किन्तु भगवान महा-बीर के स्तवन में उन उपसर्गी का जिनका खेतांबरीय श्चागम सुत्रों में विस्तृत वर्णन है श्रीर निर्वाक्त में जिनका सुराष्ट्र विधान एवं समर्थन भी है, कोई चल्लेख तक नहीं करते हैं। स्वयंभूखोत्र के इन रज़ोकों को नीचे प्रकट किया जाता है जिसमें भ० पारबंताय के भयानक उपसर्गी का स्पष्ट चित्रण किया गया है और इस लिये समन्तभद्र ने उनके ही तयः कर्म को सोपसर्ग बनाया है, बद्धमान के नी-

तमाजनीलैः सधनुस्तब्द्गुएैः

प्रकीर्सा नीमाशानिवायुवृष्टिभः । वलाहकेवैरिदशैं स्पद्रतो महा-मना यो न चचाल योगतः ॥ युद्दत्कस्मामण्डलमण्डपेन यं स्फुरत्तर्डित्यङ्गहचो ।सर्गिस्सम् ।

\* प्रसिद्ध धवल'टीकाकार वीरसनाचार भी भ० पारवनाथ का मंगलाभिवादन सक्ते वेसगे— विजयी रूप से करते हैं:— सक्तोवसगाणिवहा संवरणे सेव जस्स फिट्टन्ति। फासस्स तस्स समित्रं फासिस्योशं पह्नेमो।। —धवला, फासास्यियोगद्दार० जुगृह नागो धरणो धराधरं
विरागसन्ध्यातिहिद्दम्बुदो यथा ॥
स्वयोगि छिश्रानिशातधारया
निशास्य यो दुर्जयमोहिविद्विपम् ।
श्रवापशर्हन्त्यमचिन्त्यमद्भुतं
विलोकपुजातिशयास्यदं पदम् ॥

—स्वयं मू० १३१ से १३३ तक पाठक देखिये, समन्तभद्र ने भ० पार्श्वनाथ के उपर अपने पृष्य व के देरी वमठ के जीव के द्वारा किये गये उपसर्गी का कितने भयानक रून में वर्णन किया है, जिनका कि भद्रवाहु ने अपनी निर्युक्ति में नामोल्लेख तक भी नहीं विया, प्रत्युत पाश्चनाथ के तपः कर्म (तप्रश्चर्या) को निरुप्तर्ग ही वतलाया दे यदि निर्युक्तिकार भद्रवाहु और स्वामी समन्तभद्र एक होते तो ऐसा स्पष्ट विरुद्ध कथन उनकी लेखनी से कदानि प्रमृत न होता। इत सब विरुद्ध कथनों को मीजूरगी में यह विव्कृत स्पष्ट हो जाता है कि समन्तभद्र और भद्रवाहु एक नहीं हैं, हो व्यक्ति हैं और वे कमशः हिगम्बर श्वेताम्बर दं निभिन्न परस्पराओं में हमें हैं।

में समभता हूं नियुक्तियार भद्रवाहु और स्वार समन्तभद्र को प्रथक प्रथक व्यक्ति सिद्ध करने के लिये ६५र्युक्त कोड़े से प्रमाण पर्याप्त हैं। जरूरत होने पर और भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

समन्तभद्र और भद्रवाहु को पृथक् सिद्ध करने के बाद अब मैं इनके भिन्न समय-त्रित्त के सन्बन्ध में भी कुछ कह देना चाहता हूं।

समन्तभद्र, दिगराग (३४४-४२४ A.D.) श्रीर पृज्यपाद (४४०- A.D.) के पूर्ववर्ती हैं \* यह

निर्विवाद है। बौद्धतार्किक नागार्जुन (१०१ A.D.+) के साहित्य के साथ समन्तभद्र के साहित्य का अन्तः-परीक्षण× करने पर यह माल्स होता है कि समन्तभद्र पर नागार्जुन का ताजा प्रभाव है इस लिये वे नागर्जुन के समकालीन या कुछ ही समय बाद के ही विद्वान हैं। अतः समन्तभद्रके समय की उत्तराव-विध तो दिग्नाग का समय है और पूर्वाविध नागा-र्जुन का समय है। अर्थान समन्तभद्र का समय दूसरी तीसरी शताब्दी है जैसा कि जैन्समाज की आम मान्यता है। अर्था प्रोपेसर साहव भी इसे स्वीकार करते हैं। अतः समन्तभद्र के समय सम्बंध में इस समय और अधिक विचार करने की जहरत नहीं है।

श्रव निर्युक्तिकार भद्रवाहु के समय-सम्बन्ध में विचार कर लेना चाहिये। स्व० श्वेताम्बर मुनि विद्यान श्री चतुरिवजय जी ने 'श्री भद्रवाहु स्वामी' शीपंक अपने एक महत्व एवं खोजपूर्ण लेख में श्र श्रनेक प्रमाणों द्यारा यह सिद्ध किया है कि 'निर्युक्ति-कार भद्रवाहु विक्रम की छठी शताब्दी में हो गये हैं वे जाति से ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी चराहमिहर इनका भाई था ××× निर्युक्तियां स्राह्म सर्व कृतियां

<sup>\*</sup> देखो, 'समन्तभद्र अहि दिग्नाम में पृबंबर्ती कीन' शीर्षक लेख 'अने कांत' वर्ष ४ किरण १२।

<sup>+</sup> देखो, तत्त्रसंग्रह की भूमिका LXVIII, बाद-न्याय में २४० A. D. दिया है।

<sup>×</sup> अप्रकाशित 'रागार्जुन और समन्तभद्र' शीपंक मेरा लेख।

<sup>‡</sup> देखो, स्त्रामी समन्तभद्र

<sup>#</sup> मृत लेख गुजराती भाषामें है श्रीर वह 'श्रात्मा-नन्द जन्म—शताब्दी प्रन्थ में' प्रकट हुआ था। श्रीरहिन्दी श्रनुवादित होकर 'श्रनेकान्त' वर्ष ३ किरण १२ में प्रकाशित हुआ है।

इनके दुद्धिये भव से उत्पन्न हुई हैं × × × बराइमिइर का समय ईसा की छठी शताब्दी (४०४ से ४८१ A. D. तक) है। इससे भद्रवाहु का समय भी छठी शताब्दी निर्विवाद सिद्ध होता है।'

में पहिले यह कह आया हूं कि मद्रवाहुने केवली के उपयोग के क्रमचार का प्रध्यापन किया है और कुगरत्वाद वा खरण्डन किया है। ईसा की पांचवीं आर विक्रम की छठी शताब्दी के विद्वान आचार्य पूज्यपाद ने अपनी लर्बाधिसिंछ में (१-६) युगपत वाद का समर्थन मात्र किया है पर क्रमवाद के सम्बंध में कुछ भी नहीं लिखा। यह क्रमवाद इनके पहिले प्रचलित हो चुका होता तो वे इसका अवश्य आलो-चन करते। जैसा कि पूज्यपादके उत्तरवर्ती अकलंक देव ने क्रमवाद का खरण्डन किया है और युगपतवाद का ही समर्थन किया है। इससे भी माल्म होता है कि निर्युक्तिकार ईसा की पांचवीं शताब्दी के बाद के विद्वान हैं। उधर निर्युक्तिकार ने सिद्धसेन के धरेदवाद की कोई आलोचना नहीं की सिर्फ युगपत

दाद का ही खरडन किया है। इस लिये इनकी उत्तरावधि सिद्धसेन का संमय है अर्थात सातवीं शताब्दी है। इस तरह नियुक्तिकार का वह समय प्रसिद्ध होता है जो श्री मुनि चतुरविजय जी ने बत-लाया है। अर्थात छठी शताब्दी इनका समय है। ऐसी हालत में निर्यक्तिकार भद्रवाहु उपर्यक्त आप-त्तियों के रहते हुए दूसरी तीसरी शताब्दी के विद्वान स्वामी समन्तभद्र के समकालीन कदापि नहीं हो सकते। समन्तभद के साथ उनके एक व्यक्तित्व की बात तो बहुत दूर की है। श्रीर इस लिये श्रीपे सर साहब ने बीर निर्वाण से ६०६ वर्ष के पश्चात निकट में ही ऋर्थात दूसरी शताब्दी में निर्युक्तिकार भद्रवाह के होने की जो कल्पना कर हाली है वह किसी तरह भी ठीक नही है। आशा है प्रोफेसर सा० इन सव प्रमाणों की रोशनी में इस विषय पर फिरसे विचार करने वी कृता करेंगे।

(अनेकान्त)



## क्या रत्नकरगडश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है ?

-4430 A

( ले०-न्यायाचाय्यं पं० दरबारी जाल जैन को ठिया )

प्रोफेसर हीराजाल जो जैन एम० एम० ने, 'जैन इतिहान का एक विलुप्त श्रध्याय' नाम के निवन्ध में कुछ ऐसी वातों को प्रस्तुत किया है जो आपत्तिजनक हैं। उनमें से स्वेतान्बर आगमोंकी दश निर्धु कियों के कर्ता भद्रवाहु द्वितीय और आप्रमीमांसा के कर्ता स्वामी समन्तभद्र को एक ही व्यक्ति बतलाने की बात पर तो में पिछले लेख ('अनेकान्त' की गत संयुक्त किरण नं० १० ११) में विश्वत विचार करके यह स्पष्ट कर आया हूं कि नियु किकार भद्रबाहु द्वितीय और आप्रमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्र एक व्यक्ति नहीं हैं—भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं और वे जुदी दो विभिन्न परम्पराओं ( स्वेतान्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों ) में कमराः हुए हैं—स्वामी समन्तभद्र जहां दूसरी तीसरी शताब्दीके विद्यान हैं वहां नियु क्तिकार भद्रबाहु छठी शताब्दी के विद्यान हैं।

श्रव में प्रांफेसर साहब की एक दूसरी बात को लेता हं, जिसमें उन्होंने रत्नकरण्ड-श्राववाचार को श्राप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्र की कृति स्वीकार न करके दूसरे ही समन्तभद्र की कृति बतलाई है श्रीर जिन्हें त्रापने श्राचार्य कुन्दकुन्द के उपदेशों का समर्थक तथा रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि का गुरु संभावित किया है। जैसा कि श्रापके निवन्ध

की निम्न पंक्तियों से प्रकट है।

'रत्नकरण्डश्रावकाचारको उक्त समन्तभद्र प्रथम (स्वामी समस्तभद्र) की ही रचना सिद्ध करनेके लिये जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं उन सब के होते हुए भी मेरा श्रव यह मत हद हो गया है कि वह उन्हीं मंथकार की रचना कदापि नहीं हो सकती जिन्होंने श्राप्तमीमांसा लिखी थी, क्योंकि उसमें दोष का+ जो स्वरूप समकाया गया है वह श्राप्त-मीमांसाकार के श्राभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता। में समभता हूं कि रत्नकरण्ड श्रावकाचार कुन्दकुन्दा-चाय के उपदेशों के परचात उन्हीं के समर्थन में लिखा गया है। इस मंथ का कर्ता शिवकोटि का गुरु भी हो सकता है जो श्राराधना के कर्ता शिव-भृति या शिवायं की रचना कदापि नहीं हो सकती।"

यहां मैं यह भी प्रकट कर देना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने आज से कुड़ अर्से पहले 'सिद्धांत और उनके अध्ययन का अधिकार' शीर्षक लेख में, जो बाद को धवला की चतुथे पुस्तक में भी सम्बद्ध किया गया है, रत्नकरण्ड श्रावकार को स्वामी समंत-

<sup>+</sup> श्चित्विपासाजरातङ्कजन्मान्तंकभयस्मयाः । न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥ —रत्नकरण्ड० ६

भद्र कृत स्वीकार किया है श्रीर उसे गृहस्थों के लिये सिद्धान्त श्रन्थके श्रध्ययन-विषयक नियंत्रण न करने में प्रधान और पुष्ट प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। यथा—

"श्राबकाचार का सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम श्रोर सुप्रसिद्ध प्रन्थ स्वामी समन्तभद्र कृत रत्नकरण्ड श्रावकाचार है, जिसे वादिराज सूरि ने, 'श्रचयसुखा-वह' श्रौर प्रभाचन्द्र ने श्राखिल 'सागारधर्म को प्रका-शित करने वाला सूर्य 'कहा है। इस प्रंथ में श्रावकों के श्राध्ययन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया किन्तु उसके विपरीत.... ....।"

- चेत्रस्पर्शन० प्रस्ता० पृ० १२

कुिन्तु अब मालूम होता है कि प्रोफेसर साहव ने अपनी वह पूर्व मान्यता छोड़ दो है और इसी लिये रत्नकरण्ड को स्वामी समन्तभद्र की कृति नहीं मान रहे हैं। अस्तु।

प्रोफेसर साहब ने अपने निबन्ध की उक्त पंक्तियों में रत्नकरण्ड शावकाचार को स्वामी समन्त-भद्र कृत सिद्ध करने वाले जिन प्रस्तुत प्रमाणों की खोर संकेत किया है वे प्रमाण वे हैं जिन्हें परी ज्ञा खाने क प्रन्थों को जाली सिद्ध करने वाले मुख्तार श्री पं० जुगलिकशोर जी ने माणिकचन्द्र प्रन्थमालों में प्रकाशित रत्नकरण्ड शावकाचार की प्रस्तावना में विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। में चाहता था कि उन प्रमाणों को यहां उद्धृत करके अपने पाठकों को यह बतलाऊं कि वे कितने प्रवल तथा पृष्ट प्रमाण हैं परन्तु वर्तमान सरकारी आर्डिनेंस के कारण पत्रों का कलेवर इतना कृश हो गया है कि उममें अधिक लम्बे लेखों के लिये स्थान नहीं रहा और इस लिये मुझे

अपने उक्त विचार को छोड़ना पड़ा, फिर भी मैं यहां इतना जरूर अकट कर देना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने अपने निबन्ध में उक्त प्रमाणों का कोई खरड़न नहीं किया—वे उन्हें मानकर ही आगे चले हैं। जैसा कि "उन सबके होते हुए भी मेरा अब यह हद मत हो गया है" इन शब्दों से प्रकट है। जाने पड़ता है कि मुख्तार साहब ने अपने प्रमाणों को प्रस्तुत कर देने के बाद जो यह लिखा था कि "प्रन्थ (रत्नकरण्ड श्रादकाचार) भरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं है जो आचाय महोदय के दूसरे किसी प्रन्थ के विरुद्ध पड़ता हो" इसे लेकर ही प्रोफेसर साहब ने 'दोष' के स्वरूप में विरोध प्रदर्शन का कुछ यत्न किया है, जो ठीक नहीं है और जिसका स्पष्टीकरण आगे चलकर किया जायगा।

यहां सबसे पहले रत्नमाला के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित जान पढ़ता है। यह रत्न माला रत्नकरण्ड श्रावकाचार के निर्माता के शिष्य की तो कृति माल्म नहीं होती, क्योंकि दोनों ही कृतियों में शताब्दियों का अन्तर ल जान पड़ता है, जिससे दोनों के कर्ताओं में सालान गुरु शिष्य सम्बन्ध अत्यन्त दुर्घट ही नहीं किन्तु असम्भव है। साथ ही इसका साहित्य बहुत घटिया तथा अक्रम है। इतना ही नहीं इसमें रत्नकरण्ड श्रावकाचार से कितने ही ऐसे सैद्धान्तिक मतभद भी पाय जाते हैं जो प्रायः सालात गुरु और शिष्य के बीच में सम्भव में प्रतीत नहीं होते। नमूने के तौर पर यहां दो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं:—

(१) रत्नकरण्ड में शिक्ताव्रतों के चार भेद वत-लाये हैं । १-देशावकाशिक, २-सामाधिक, ३-प्रोपधोपवास और ४-वैयावृत्य। लेकिन रत्नमाला

<sup>+</sup> देखो, प्रस्तावना पृ० ४ से १४ तक।

में देशावकाशिक को छोड़ दिया गया है—यहां तक कि उसको किसी भी व्रत में परिगणित नहीं किया श्रीर मारणान्तिक सल्लेखना को शिद्यावतों में गिनाया है। यथा—

देशात्रकाशिकं वा सामयिकं प्रोपधोपवासो वा। वैयावृत्यं शिद्याव्यतानि चत्वारि शिष्टानि॥ —रत्नकरण्ड० ६१

सामायिकं प्रोपधोपवासोऽतिथिसु पृजनम् । मारणान्तिकसल्लेख इत्येवं तचतुष्टयम् ॥ —रत्नमाला १७, १≍

(२) रत्नकरण्ड में उत्कृष्ट श्रावकके लिये मुनियों के निवासम्थान वन में जाकर बतों को प्रहण् करने का विधान किया गया है; जिससे स्पष्ट माल्हम होता है कि दिए मुनि उस समय वनमें ही रहा करते थे। जब कि रत्नमाला में मुनियों के लिये वनमें रहना मना किया गया है और जिन मन्दिर तथा प्रामादि में ही रहने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। यथा—,गृहतो मुनिवनिमत्वा गुइपकण्ठे ब्रतानि परिगृह्य। भैद्याशनस्तपस्यन्तुत्कृष्टश्चेलखण्डयरः॥

—रत्नकरणड० १४**७** 

कर्जी काले वन वासी वर्ज्यते मुनिसत्तमैः । स्थीयते च जिनागारे प्रामादिषु विशेषतः ॥

- गतनमाला

इन वातों से मालूम होता है कि रत्नमाला रतन-करण्ड श्रादकचार के कर्ता के शिष्य की वृति वह-लान योग्य नहीं है। साथ ही यह भी मालूम होता है कि रत्नमाला की रचना उस समय हुई है जब मुनियों में वाकी शिथिकाचार आ गया था और इसी से पं० आशाधर जो जेसे विद्वानों को 'पण्डित-श्रेष्टचारित्रैः वठरैश्चतपोधनैः। शासनं जिनचन्द्रस्य

निर्मलं मिलनीकृतम् ॥' कहना पड़ा। पर रतन-करएड पर से रत्नकरएडकार के समय में ऐसे किसी भी तरह के शिथिलाचार की प्रकृति का संकेत नहीं मिलता श्रीर इस लिये वह रत्नमाला से बहुत प्राचीन रचना है। रत्नमाला का सुदम श्रध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि यह यशस्तिलक चम्पू के कर्ता सोमदेव से, जिन्हों ने अपने यशस्तिलक की समाप्ति शक सं० ==१ (वि० १०१६) में की है श्रीर इस तरह जो वि० की ११ वीं शताब्दी के विद्वान हैं, बहुत बाद को रचना है, क्यों कि रत्नमालामें आ० सोमदेव का \* आधार है और जिनमन्दिर के लिये गाय, जमीन, स्वर्ण और खेत आदि के देने का उप-देश पाया जाने से + यह भट्टारकीय युग की रचना जान पड़ती है। श्रतः रत्नमाला का समय वि० की ११ भी शताब्दी से पूर्व सिद्ध नहीं होता, जब कि रत्नकरएड श्रावकाचार और उसके कर्ता के श्रास्तित्व का समय विक्रम की छठी शताब्दी से पूर्व का ही प्रसिद्ध होता है। जैसा कि नीचे के कुछ प्रमाणों से प्रकट है-

१—वि० त्री ११ वीं शताब्दी के विद्वान आ। वादिराज ने अपने पार्यनाथ चरित में रत्नकरण्ड

सत्रमेव हि जैनानां त्रमाणं लौकिको विधिः ।
 यत्र सम्यवत्वहानिनं यत्र न व्रतदृपण्म ॥

—यशस्तिलक

सवंमेव विधिर्जेनः प्रमाएं लौकिकः सताम । यत्र न ब्रतहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्य च खंडनम् ॥ —रःनमाला ६४

+ गोभूमिस्वर्णकच्छादिदानुं वसतयेऽर्हताम्।

— रत्नमाला

श्रावकाचार का स्पष्ट नामोल्लेख किया है।× जिस से प्रकट है कि रत्नकरण्ड बि० की ११ वीं शताब्दी (१०८२ बि०) से पूर्व की रचना है और वह शता—ब्दियों पूर्व रची जा चुकी थी तभी वह वादिराज के सामने इतनी अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण छति समभी जाती रही कि आचार्य वादिराज स्वयं अधिक प्रसिद्ध और 'दिष्टः' कह आचार्य सुखावह' बतलाते हैं और 'दिष्टः' कह आगम होने का संकेत करते हैं।

२—११ वीं शताब्दी के ही विद्वान और वादिराजें के कुछ समय पूर्ववर्ती आ० प्रभाचन्द्र ने‡ प्रस्तुत प्रन्थ पर एक ख्यात टीका लिखी है जो माणिकचन्द्र प्रन्थमाला में रत्नकरण्ड के साथ प्रकाशित हो चुकी है और जिससे भी प्रकट है कि यह प्रन्थ ११ वीं सदी का से पूर्व का है। श्री प्रभाचन्द्र ने इस प्रन्थ को स्वामी समन्तभद्र कृत स्पष्ट लिखा है। यथा— दिव

'श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रत्त्रणोपायभृतरत्न-करण्डकप्रख्यं सम्यग्दर्शनादिरत्नानां पालनोपायभृतं रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्रं कर्तुकामो......।'

अतः इन दो स्पष्ट समाकालीन उल्लेखों से यह निश्चित है कि रत्नकरण्ड ११वीं शताब्दीके पहिले की रचना है, उत्तरकालीन नहीं।

३—आ० सोमदेव (वि० सं० १०१६) के यश-स्तिलक में रत्नकरण्ड श्रावकाचार का कितना ही उप-योग हुन्ना है जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं— स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः। सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैविंना।।
—रत्नकर० २६

यो मदात्समयस्थानामबह्धादेन मोदते । स नूनं धर्महा यस्मात्र धर्मो धार्मिकैर्विना ॥ —यशस्तलक पृ० ४१४

नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे। नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो प्रियते॥ —रत्नकर० ८७

यमश्च नियमश्चेति द्वे त्याज्ये वस्तुनी स्मृतं । यावज्जीवं यमो झेयः सावधिर्नियमः स्मृतः ॥ —यशस्ति० पृ० ४०३

इससे साफ है कि रत्नकरण्ड और उसके कर्ता का अस्तित्व सोमदेव (वि०१०१६) पूर्वका है।

४-विक्रम की ७ भी शताब्दी के ब्रा० सिद्धसेन दिवाकर के प्रसिद्ध 'न्यायावतार' प्रनथ में रत्नकर्ण्ड श्रावकाचारका 'श्राप्तोपज्ञमनुरुलंह्य' श्लो० ६ ज्यों का त्यों पाया जाता है, जो कि दोनों ही प्रन्थों के संदर्भी का ध्यान से समीच् करने पर निःसन्देह रत्नकरंड का ही पद्य स्पष्ट प्रतीत होता है। रत्नकरण्ड में जहां वह स्थित है वहां उसका मृल रूप से होना श्रायन्त श्रावश्यक है। किन्तु यह स्थित न्यायाव-तार के लिये नहीं है। वहां वह रलोक मृल रूप में न भी रहे तो भी प्रन्थ का कथन भंग नहीं होता। क्योंकि वहां परोच्च प्रमाग् के 'अनुमान' और 'शाब्द ऐसे दो भेदों को बतलाकर के स्वार्थानुमान का कथन करने के बाद 'स्वाथ' 'शाब्द' का कथन करने के लिये रलोक दरचा गया है और इसके बाद उपर्यक्त 'श्राप्तोपज्ञ' रक्षोक दिया गया है। परार्थ शाब्द और परार्थ अनुमान को वतलाने के लिये भी आगे स्वतंत्र स्वतंत्र श्लोक हैं अपतः यह पद्य श्लोक 🖛 में उक्त

<sup>×</sup> त्यागी स एव योगीन्द्रः येनाक्ष्यपुखावहः। श्रुविने भव्यपार्थाय दिष्टः रत्नकरण्डकः॥

<sup>‡</sup> इनका समाग्र पं० महेन्द्रकुमार जी ने ई० ६८० से १०६४ दिया है।

<sup>--</sup> न्यायकुमुद् द्वि भाग की प्रस्ता

विषय के समर्थनार्थ ही रत्नकरएड से अपनाया गया है+ यह स्पष्ट है। और उसे अपनाकर प्रन्थकार ने अपने प्रन्थ का उसी प्रकार श्रङ्ग बना लिया है जिस प्रकार अकलंकदेव ने आप्तमीमांसा की 'सूद्मान्तरि-तदूरार्थाः' कारिका को अपना कर अपने न्यायिव-निश्चय में कारिका ४१४ के रूप में प्रन्थ का अंग बना लिया है। न्यायावतार के टीकाकार सिर्डिप ने, जिनका समय ६ वीं शताब्दी है, इस उक्त पद्य की टीका भी की है, इससे रत्नकरएड की सत्ता निश्चय ही ६ वीं और ७ वीं शताब्दी से पूर्व पहुंच जाती है।

४—ईसा की पांचवीं (विक्रम की छठी) शता-व्दी के बिद्धान आ० पूज्यपाद ने सर्वार्थिसिंद्ध में रत्नकरण्ड श्रावकाचार के कितने ही पद, वाक्यों और विचारों का शब्दशः और अर्थशः अनुसरण किया है जिसका मुख्तार श्री जुगलिकशोर जी ने अपने 'सर्वार्थिसिद्धि पर समन्तभद्र का प्रभाव' नामक लेख के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया है।× यहां उसके दो नमुने दिये जाते हैं:—

क- 'तिर्यक् क्लेशवणिज्याहिंसारम्भप्रलम्भनादीनाम् । कथाप्रसङ्गप्रसवः स्मर्तेज्यः पाप- उपदेशः ॥ —रत्नकरण्ड० ७६

'तिर्यक्कतेशवाणिज्यप्राणिवधकारम्भकादिषु पाप-संयुक्तं वचनं पापोदेशः।'—सर्वाधिसिद्धि ७-२१ ख- 'अभिसंधिकृता विरतिः' 'वतं भवति।'

—रत्नकरण्ड० ८६

'ब्रतमभिसन्धिकृतो नियमः।'

—सर्वार्धसिद्धि ७-१

ऐसी हालत में छठी शताब्दी से पूर्व के रिचत रत्नकरण्ड के कर्ता (समन्तभद्र) ११ वी शताब्दी के उत्तरवर्ती रत्नमालाकार शिवकोटि के गुरु कदापि नहीं हो सकते।

श्रतः उपर्युक्त विवेचन से जहां यह स्पष्ट है कि रत्नकरण्डके कर्ता श्रीसमन्तभद्राचार्य रत्नमालाकार शिवकोटि के साज्ञान गुरु नहीं हैं। वहां यह मी स्पट हो जाता है कि रत्नकरण्ड श्रावकाचार सर्वार्थ-सिद्धि के कर्ता पूज्यपाद (४४० A. D.) से पूर्व की कृति है।

श्रव में प्रोफेसर साहव के उस मत पर विचार करता हूं जिसमें उन्होंने दोष के स्त्ररूप को लेकर रत्नकरण्ड श्रावकाचार श्रीर श्राप्तमीमांसार के श्रामित्रायों को भिन्न बतलाया है श्रीर कहा है कि "रत्नकरण्ड में जो दोष का स्त्ररूप सममाया गया है, वह श्राप्तमीमांसाकार के श्राभित्रायानुसार हो ही नहीं सकता।" इसका श्राधार भी श्राप्तने यह बत-लाया है कि समन्तभद्र ने श्राप्तमीमांसाकी कारिका+ ६३ में वीतराग मृति (केवली) में सुख-दुःख की वेदना स्त्रोकार की है। इसपर में कहना चाहता हूं कि 'दोष के स्त्ररूपके सम्बन्ध में रत्नकरण्डकार श्रीर श्राप्तमीमांसाकार का श्राभित्राय भिन्न नहीं है—एक ही है, श्रीर न स्त्रामी समन्तभद्र ने केवली भगवान में सुख-दुःख की वेदना स्त्रीकार की है। इसका खुलासा निम्न प्रकार है—

रत्नकरण्डश्रावकाचार में श्राप्त के तत्त्रण में एक खास विशेषण 'उच्छिन्नदोष' दिया गया है श्रीर उस के द्वारा श्राप्त को दोष-रहित वतलाया गया है।

<sup>+</sup> विशेष के लिये देखों, 'स्वामी समन्तभद्र' पृ० १२७ से १३२

<sup>×</sup> देखो अनेकान्त वर्ष ४ किरण १०-११

<sup>+</sup> पुण्यं ध्रवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । बीतरागो सुनिर्विद्वास्ताभां युक्त्यान्निमित्ततः ॥

आगे दोष का स्वरूप सममाने के तिये निम्न श्लोक रचा गया है-

श्चितिपासाजरातङ्कजनमान्तकभयसम्याः । न रागदोषमोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीत्येते ॥६॥ इस रलोक में प्रायः उसी प्रकार क्षधादि दोषोंको गिना कर दोप का स्दरूप समभाया गया है जिस प्रवार कुन्दकुन्दाचार्य ने+ नियमसार की गाथा× नं० ६ में वर्णित किया है। अब देखना यह है कि आप्त-मं मोंसाकार को भी ये क्षुधादि दोप अभिमत हैं या नहीं ? इसके लिये हमें आप्तमीमांसाकार की दृसरी छतियों वा भी सूर्म सभीद्रण करना चाहिये तभी हम आहमीमांसाकार के पूरे और ठीक अभिप्रायको समक सकेंगे। यह प्रसन्नताकी दात है कि प्रोपे सर साहब ने खर्भ तीत्र और उवत्यनुशासन की आह-मीमांकावार खामी र मन्द्रभद्र की ही कृतियां ग्दीकार बिया है। स्वयंभूकोत्र में स्वामी समन्तभद्र ने 'दोष' का स्वरूप दही समभाया है जो रत्नवरण्ड में दिया है। यथा-

श्रुधादिदुःखप्रतिकारतः स्थितिनं चेन्द्रियार्थप्रभवा-लपसौख्यतः । ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीद-मित्यं भगवान व्यक्तिज्ञपन् ॥

— स्वयं भूर= पाठक देखेंगे कि समन्तभद्र कितने स्पष्ट शब्दों में श्चाह केवली के श्वाहारादि श्रभाव का श्रीर सुधादि सुख दुःख वेदनात्रों के श्रभाव का प्रतिपादन करते हैं। यहां तक कह देते हैं कि इनसे आत्मा का उप-वार होना तो दूर रहा, शरीर -का भी कोई उपकार नहीं होता। जब इनसे कोई उपकार नहीं तो उनका प्रहण क्यों होगा ? अर्थान नहीं होगा । 'क्षुधादि-दुःखप्रांतकारतः न स्थितिः' श्रीर 'ततो गुएो नास्ति च दृहदेहिनोः' ये तीन पद खास ध्यान देने थोग्य हैं जिनके द्वारा जहां आप्त में क्ष्यादि हु:स्वीं (दोपों) श्रीर इन्द्रिय विषय हुखों का अभाव बतलाया गया है वहां प्रतिकारस्वरूप भोजनादि से शरीर शरीरी के उपकार का अभाव भी प्रतिपादन किया गया है। दुसरी बात यह है कि भो जनादि करना और इन्द्रिय-विषयसुखों वा अनुभव करना तो सट्ट्य का स्वभाव है, म एय-स्दभाव से रहित केवली भगवान का नहीं, वे उस म्बभाव से सर्दथा छट चुके हैं । मतुष्य श्रीर केवली को एक प्रकृति का कथीं बतलाया जाता है ? स्वयं स्वामी समन्तभद्र क्या कहते हैं। देखिये

मानुषी प्रकृतिसभ्यनीतवान-देवनास्विष च देवना यतः। तेन नाथ परिमासि देवता, श्रेयसे जिनसूप प्रसीद नः॥

—स्वयंभू० ७४

इससे यह निर्दिवाद प्रवट है कि समन्तमद्र आप्त को क्षुधादि-दोष-रहित मानते हैं श्रीर जिसकी प्रतिज्ञा-मामान्यविधान तो रत्नकरण्ड के उक्त पद्य में किया है श्रीर युक्ति से समर्थन स्वयंभू- म्तोत्र के प्रजुत पद्य में किया है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि 'क्षुधादि' पद में प्रयुक्त 'श्रादि' शब्द से शेष दुपादि दोषों का भी मह्ण किया गया है श्रीर उनका

<sup>+</sup> डा० ए० एन० उपाध्ये ने प्रत्रचतसार की भूमिका में आ० कुन्दकुन्द का समय ई० भी पहिली शताब्दी दिया है।

श्रुइतण्हभीररोसी रागी,
 मोहो चिंता जगरुजामिक्च्।
 स्वेदं खेद मदो रइ बिण्डियणिहा जणुक्वेगी ॥

केवली में श्रामाय स्त्रीकृत है। महत्व की बात तो यह है कि समन्तभद्र ने शेष जन्माहि दोपों को श्रोर उनके केवली में श्रामाव को स्वयम्भूग्तोत्र के दृसरे पद्यों में भी बतला दिया है। यहां कुछ को दिया जाता है:—

श्चन्तकः कन्दको नृणां जन्म-ज्यरसस्य सदा। त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः वामयारतः ॥६३॥ 'ध्वंसि कृतान्तचक्रम्' (७६)

यहां अन्तव-मरण और उसके साथी जन्म और ब्बर (रोग) इन तीन दोषों वा अभाव वतलाया है।

'जन्म-जर्गाजहास्त्या' (४६) 'ज्यर-जरा-मर्गो-पशान्त्यें' (६१) इनमें जन्म ज्यर और मरण तो पहले आ ग्यें। 'जरां का भी श्रभाव बतलाया ग्या है। यहां 'जिहासा' और 'उपशान्ति' शब्दों से केदली श्रवस्था पाने पर श्रभाव ही विवित्ति है, यह स्पष्ट है।

'विरक्तो निर्क वयुः' (११३) 'निर्मोहः' (१२०) 'त्वं जिन' गतमदमायः' (१४१) 'धीतरागे' 'विवान्त-वेरे' (४७) 'भयकामदस्यो' (३४) 'भूयाद्भवलेश-भयोपशान्त्यें ' (६०) इन पदों के हारा वहीं शत्वतः छोर वहीं अर्थतः क्रमसं मल, मोह, मद, राग, चेर, (हेप), रनेह, वलेश छोर भय इन दोपों का केवली भगवान में अभाव प्रतिदादन किया है।

यहां यह खास स्मरण रखना चाहिये कि उत्र दि० परम्परा-सम्मत ही दोषों का उत्लेख है— र्वे० परम्परा-सम्मत नहीं माना है । रवेताम्बरों के यहां दोषों में छुचा, तृपा जन्म उद्दर, जरा को नहीं माना है। अतः यह रष्ट है कि रतनवरण्ड आपका— चार-कार को जो दोप का स्टक्ष्य छुपादि आभिमत है दही आप्त भीमांसावार को भी श्रभिमत है— उनका भिन्न अभिप्राय कदापि नही है। और इस लिये विद्यानन्द के व्याख्यान का भी, जो उन्हों ने आहल कारिका ४ और ६ में किया है और जिसको फुल में प्रस्तुत किया है, यही आश्य लेना चाहिये। यह भी स्मरण रहना चाहिये कि वहां उनका दृष्टिकोण दार्शनिक भी है। अतः उसको लेकर उन्होंने दोप का विस्लेपण किया है। और दर्शनान्दरों में भी मान्य अज्ञान, राग और द्वेप को करठोक्त कहकर 'आदि' शब्द द्वारा अन्यों का अहण किया है। यदि ऐसा न हो तो उन्हों के श्लो कवातिक गत (पृष्ठ ४६२) व्याख्यान से, जहां सबलता से श्रुवाद वेदनाओं का अभाव सिद्ध किया है। विरोध कार्येगा, जो विद्यानन्द के लिये किसी प्रकार इप्ट नहीं कहा जा सकता।

समन्तभद्र का भिन्न ऋभिप्राय वतलाने के लिये जो यह कहा गया था कि ,केवली में उन्होंने सुख-दुःख की वेदरा स्कीकार की हैं उसका भी उपयक्ति विवेचन से समाधान हो जाता है; क्योंकि समन्तभद्र ने स्पष्टतः स्वयम्भू स्तोत्र का० १८ के द्वारा सुख-दुःख का केवलीमें स्वयं अभाव घोषित किया है और 'शर्म शाश्वतमदाप शंकरः' (७१) 'विषयसौख्यपराङमु-खोऽगृन' (=२) कहकर तो विल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जिनेन्द्र में शाश्वत-सदा कालीन सुख है विषय जन्य अलावालिक सुख नहीं। दो सुख एक साथ नहीं रह सकते; क्योंकि व्याप्यवृत्ति सजातीय दो गुरा एक साथ नहीं रहते । श्रीर दुःख तो सुतरां निषिद्ध हो जाता है। ऐसी हालत में मुख दुःख की वेदना स्वीवार करने पर केवली में 'शाश्वत-सुख' कदापि रहीं बन सबता। इमारे इस कथन की पुष्टि आर विद्यानन्द के निम्न दथन से भी हो जाती है-

'ख्रुधादिवेदनोद्भूतो नाईतोऽनन्तशर्मता' (श्लोकत्रार्तिक पृ० ४६२)

अब मैं यह भी प्रकट कर दूं कि आप्तमीमांसा कारिका ६३ में जो वीतराग मुनि में मुख-दुःख स्वी-कार किया गया है वह छठे श्रादि गुएस्थानवर्ती वीत-राग मुनियों के ही बतलाया है न कि तेरहवें, चौदहवें गुणस्थानवर्ती वीतराग मुनि-केवलियों के। कारण कि समन्तभद्र को 'वीतराग मुनि' शब्द का अर्थ केवली या अरहंत विविद्यत नहीं है यह हम उनके पूर्वापर कथनों वर्णनों और संदर्भों के आधार पर समभ सकते हैं। वस्तुतः 'वीतराग मुनि' शब्द से यहां समन्तभद्र को वह मुनि विवित्ति है जिसके केशलोंचनादि कायक्लेश सम्भव है। और यह निश्चित है कि वह केवली के नहीं होता। 'वीतराग मुनि' शब्द का प्रयोग केवली के अलावा छठे आदि गुणस्थानवर्तियों के लिये भी साहित्य में हुआ है \*। श्रीर यह तो प्रकट ही है कि वर्तमान दिगम्बर जैन साधुद्यों के लिये भी होता है। स्वयं स्वामी समन्त-भद्र ने 'बीतराग' जैसा ही 'बीतमोह' शब्द का प्रयोग केवली-भिन्नों के लिये श्राप्तमी० का० ६८ में किया है इससे स्पष्ट है कि रत्नकरण्ड और आप्रमीमांसा का एक ही श्रभिप्राय है श्रीर इस लिये वे दोंनों एक ही प्रंथकार की कृति हैं और वे हैं स्वामी समन्तभद्र।

आप्तमीमांसाकार ही रत्नकरण्ड के भी कर्ता हैं, इस बात को मैं अन्तःपरीच्चणद्वारा भी प्रकट कर देना

—प्रवच० १-१४

स-'सूरमसाम्परायद्धग्रास्थवीतरागयोश्चतुर्दश'

—तत्वार्थसूत्र ६-१०

चाहता हूं ताकि फिर दोनों के कर्त त्वके सम्बन्ध में कोई संदेह या भ्रम न रहे:—

(१) रत्नकरण्ड श्रावकाचार श्लोक ६ में शास्त्र के लच्चणमें एक खास पद दिया गया है। जो बड़े महत्व का है श्रीर जो निम्न प्रकार है:—

''श्रद्धेष्टिविरोधकम्। ''शास्त्रं '' 'रतक०६ श्री स्त्रामी समन्तभद्र शास्त्र के इसी लच्चए को युक्त्यनुशासन, श्राप्तमीमांसा श्रीर स्त्रयंभूस्तोत्रमें देते हैं। यथा—

(क) दृष्टागमाभ्यामधिरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनु-शासनं ते ।

—युवत्यनु० ४६

(ख) 'युक्तिशास्त्राविरोधवाक् ।
'ख्रविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।'—
ख्राप्तमी०

(ग) 'दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः' स्वयंभू० १२ प्रदां तीनों जगह शास्त्र का वही लक्षण दिया है, जिसे रत्नकरण्डशावकाचारमें कहा है और जिसे यहां तार्किकरूप दिया है। पाठक, देखेंगे कि यहां शब्द और अर्थ प्रायः दोनों एक हैं।

(२) रत्नकरण्डमें ब्रह्मचर्य प्रतिमाका तत्त्रण करते हुए कहा गया है कि 'पूर्तिगन्धि बीभत्सम् श्रिश्चम्' (रत्नक० १४३) श्रीर यही स्वयंभूग्नोत्र में सुपारवं जिनकी स्तुति में कहा है ''जीवधृतं शीरम्। बीभत्सु पृति त्त्रिय—' (श्लो० ३२)

यह दोनों वाक्य स्पष्ट ही एक व्यक्ति की भावना को बतलाते हैं।

(३) रत्नकरण्ड श्रावकाचार में श्राप्तका लन्नण् निम्न लिखित किया गया है जो खास ध्यान देने योग्य है:—

क-सुविदिदपदत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो ।
 समणो समसुहदुक्खो भिणदो सुद्वोवश्रोगो ति ॥

आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना।
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेन।।
इस श्लोक को पाठक, आप्तमीमांसा की निम्न
कारिकाओं के साथ पढ़ने का कष्ट करें—

सर्वेषामाप्तता लास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरः।
दोषावरणयाहानिनिश्शेषाऽस्त्यतिशायनान।
कच्चिथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलच्यः॥
सूद्मान्तरितदृशर्थाः प्रत्यच्याः कस्यच्यिथा।
श्रानुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सबेश्चसंश्यितः॥
स त्वमेवासि निदेषि युक्तिशास्त्राविशेषिवाक्।
श्रावराधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न वाध्यते॥
त्वन्मतामृतवाद्यानां सबेथंशन्तवादिनाम्।
श्राप्तामिमानदृश्यानां स्वेष्टं हष्टेन बाध्यते॥
—श्राप्तृ का० ३ सं ७ तक

यहां देखेंगे कि रत्नकरण्ड में आप्त का ऋग-मिक दृष्टि से जा स्वरूप बताया गया है उसे ही समन्तभद्र ने आहमीमांसा की इन कारिकाओं में दार्शनिकों के सामने दार्शनिक ढङ्ग से अन्ययोगव्य-वच्छेद्वचंक रखा है और प्रतिज्ञात आप्त स्वरूप की ही अनुवं शली संसिद्ध किया है। 'आप्न' के लिय सबसे पहिले 'उच्छिन्नदोप' होना आवश्यक और श्रनिवार्य है, फर 'सर्वज्ञ' श्रोर उसके बाद 'शास्ता' जो इन तीन बातों से विशिष्ट है। वही सच्चा श्राप्त है। इसके बिना 'श्राप्तता' संभव नहीं है। समन्तभद्र श्राप्तमीमांसा में इसी वात की युक्ति से सिद्ध करते हैं। 'दोप-परणयोः' कारिका के द्वारा · उच्छिन्नदोष' ·सृदमान्तरितदूरार्थाः' के द्वारा 'सर्वद्वा' श्रोर 'स अमेबासि निदंपि।' तथा 'स्वन्मतामृत' इन दो कारिकाओं के हारा 'शास्ता-अविरोधिकका' कहा है। सबसे बड़े महत्वकी बात तो यह है कि रतन-

करएड में 'श्राप्तत्व' के प्रयोजक क्रम-विकसित जिन गुणों का प्रतिपादन कम रक्खा है उसे ही आप्रमी-मांसा में अपनाया और प्रस्फुटित किया है। 'ह्यन्यथा श्राप्तता न भवेत' श्रोर 'सर्देषामावतः नास्ति' ये दोनों पद तो प्रायः एक हैं औं र इस लिये जो एक दूसरे का ऐक्य बतलाने के लिये खास महत्व के हैं श्रीर जो किसी भी प्रकार उपेच्चणीय नहीं हैं। श्रान्यथा आमता क्यों नहीं वन सकती ? इसवा स्पष्ट खुलासा रत्नकरण्ड श्रावकाचार में नहीं मिलता श्रौर जिसका न मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि रत्नकरण्ड आग-मिक श्रोर विधिपरक रचना है, साथ ही में संद्रिप्त श्रीर विशद गृहस्थाचार की प्रतिपादक एक कृति है। सक्रमारमति गृहस्थों को वे यहां युक्ति जाल में आ-बद्ध करना (लपेटना ) ठीक नहीं समभते, किन्तु वे इसका खुलासा श्राप्तमीमांसा की 'त्वन्मतामृतबाह्यानां श्चादि कारिकाश्चों में करते हैं और कहते हैं कि 'उच्छित्रत्रदोपत्वादि' के न होने से सदोषता में आप्तता नहीं बन सकती है। अप्रतः यह स्पष्ट है कि रतन-करएड श्रावकाचार और श्राप्तमीमांसादि के कर्ता एक हैं और वे स्वामी समन्तभद्र हैं।

यहां यह शंका उठ सकती है कि रत्नकरण्डश्राववाचार के भाषा-साहित्य और प्रतिपादन-शैली
के साथ आप्त-भीमांसादि के भाषा-साहित्य और
प्रतिपादन-शैली का मेल नहीं खाता। रत्नकरण्ड
श्रावकाचार की भाषा अत्यन्त सरल और स्पष्ट है
प्रतिपादन शैली भी प्रसन्न है पर गहरी नहीं है जब कि आप्तमीभांसादि कृतियों की भाषा अत्यन्त गृह
और जटिल है थोड़े में अधिक का बीध कराने वाली
है—प्रतिपादनशैली गम्भीर और सुत्रात्मक है। अतः
इन सबका कता एक नहीं हो सकता ? यह शंका

एक कर्तृकता में कोई वाधक नहीं है। रत्नकरण्ड-श्रावकाचार श्रागमिक दृष्टि से लिखा गया है और उसके द्वारा सामान्य लोगों को भी जैन धर्म का प्राथ-मिक ज्ञान कराना लदय है। श्राप्तमीमांसादि दार्श-निक कृतियां है और इस लिये वे दार्शनिक ढङ्ग से लिखी गई हैं उनके द्वारा विशिष्ट लोगों को — जगत के विभिन्न दार्शनिकों को जैनधर्म के सिद्धान्तों का रहस्य सममाना लद्य है।

दूर नहीं जाइये, अकलंकदेव की ही लीजिये। अकलंकदेव जब तत्वार्थसूत्र पर अपना तत्वार्थवार्तिक भाष्य रचते हैं तो वहां उनका भाषा—साहित्य कितना सरल और विशद हो जाता है, प्रतिपादनशैली न गम्भीर है और न गृह है। किन्तु वही अकलंक जब लघीयस्वय, प्रमाणसंग्रह, न्याय निनिश्चय, सि—द्विविनिश्चय और अष्टशती इन दार्शनिक कृतियों की रचना करते हैं तो उनकी प्रतिपादनशैली कितनी अधिक सूत्रात्मक, दुरवगाह और गम्भीर हो जाती

है। वाक्यों का विन्यास कितना गृह और जिटल हो जाता है कि उनके टीकाकार बरबस कह उठते हैं कि अकलंक के गृह पदों का अर्थ व्यक्त करने की हम में सामर्थ्य नहीं है। \* अतः जिस प्रकार अकलंक देव का राजवार्त्तिक भाष्य आगमिक दृष्टि से लिखा होने से सरल और विशद है और प्रमाण-संप्रहादि दार्शोनक दृष्टि से लिखे होने से जिटल और दुरवगाह हैं किर भी इन सबका कर्ता एक है और वे अकलंक देव हैं उसी प्रकार 'रत्नकरण्ड शावकाचार' आगमिक दृष्टिकोण से लिखा गया है और आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन और स्वयन्भूकोत्र दार्शोनक दृष्टिकाण से। अतः इन सबका कर्ता एक ही है और वे हैं स्वामी समन्तभद्र।

— अनेकांत

\* देवस्यानन्तवीयंडिप पदं व्यक्तृं तु सर्वतः ।
 न जानीतेऽकलंकस्य चित्रमेतत्परं भुवि ॥
 —श्रनन्तवीयं



#### [4]

# शिवभृति ऋौर शिवार्य ऋभिन्न नहीं है

( ले०-श्री० पं० रामप्रसाद जी जैन शास्त्री बम्बई )

श्रीमान प्रोफेसर ही रालाल जी साहव अमरावती ने अभी छुड़ थोड़े समय में दो ट्रैक्ट प्रकाशित किये हैं उनमें एक तो 'शिवभूति और शिवाये' पहला ट्रेक्ट है और दृसरा 'जैन इतिहास का एक विलुप्त अध्याय' है । दोनों ट्रैक्ट आपने वड़े परिश्रम से अपनी बुद्धि के अनुसार गवेपणा को लिये हुए लिखे हैं । वे ट्रैक्ट बास्तव में अभी गवेपणा के मार्ग पर स्थित है न कि उन ट्रेक्टों का विषय एक कोटिरूप निश्चयता को लिए लिये हुए है । गवेपियों के ऐसे विषय किसी अनिश्चित पदार्थ को विशद निश्चय करने की दृष्टि से विद्वानों के समत्त रक्षेत्र जाते हैं । इस लिये वे उपेन्ना के विषय नहीं होते, किन्तु वे खास एक विचारणा की दृष्टि के होते हैं । अतः उसी दृष्टि को रख कर उन दोनों ट्रैक्टों पर क्रमशः मेरा यह विचारणा का उपक्रम है ।

श्रापने शिवभूति श्रोर शिवार्य नाम के प्रथम ट्रेंक्ट में प्रथम ही श्वेताम्बर श्रावश्यक मृल भाष्य की नं० १४४-१४६-१४७-१४० की गाथाश्रों द्वारा यह लिखा है कि-"शिवभूति नामके एक प्राचीन श्राचाय थे, उनने रहवीर नगर के दीपक उद्यान में श्रार्थकन्ह के समत्त 'बोडिश्र-बोटिक' मत की स्थापना की जो कि वह ही मत श्वेताम्बर हिष्ट से दिगम्बर माना जाता है श्रोर जिसका समय श्री वीरनिर्वाण से ६०६ के श्रान्तर पड़ता है।

मूलाराधना—भगवती आराधना जो कि दि० सम्प्रदाय का एक मुनिधर्म का मुख्य प्रंथ है उसके कर्ता शिवार्य हैं। इनमें 'आयं' और शिवभूति में 'भूति' ये नाम के अंश न होकर उपाधि हैं। अतः 'शिव' नामके दोनों व्यक्ति एक ही हैं।" यह आपके दें कट का मुख्य विषय है।

यहां पर प्रथम ही आपने 'आर्य' और 'भूति' इन दो शब्दों को नामांश न बतलाकर उपाधि बतलाई है उसके लिये कोई भी खास ऐसा प्रमाण उपस्थित नहीं किया कि जिससे यह शब्द नामांश न होकर उपाधिरूप सिद्ध हो जांय, मेरी समम से यहां ये दोनों उपाधि न होकर नामांश ही हैं। कारण कि यदि 'भूति' उपाधि होती तो रवेताम्बर सम्प्रदाय के २४-३० श्राचार्यों के नाम के साथ यह अवश्य पायी जाती तथा यदि 'आयं' भी उपाधि होती तो दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्यों के साथ भी बहुतों से नामांतर में पाई जाती। दसरे श्वेताम्बर स्थविरावली के गद्य की लिखावट से शिवभूति के गुरु धनगिरि हैं

श्वेरस्सण् ऋज्जर्धाणगरास वासिट्टगुत्तस्स ऋज्ज-सिवभूई थेरे ऋंतेवासी कच्छगुत्ते ॥१६॥

श्रीर भगवती श्राराधना के कर्ता—शिवार्य के गुरु-जिननिन्दनणी शिवगुप्तगणी श्रीर श्रार्यमित्रनिन्द हैं। इस लिये ज्ञात होता है कि यदि शिवार्य ही शिव-भूति होते तो श्रपने महत्व के श्रंथ भगवती श्रारा-धना में श्रपने पूर्वगुरु धनगिरि का श्रवश्य श्राद्रके साथ उल्लेख करते। भगवती श्राराधना में शिव-भूति के गुरु का उल्लेख नहीं है, इस लिये स्पष्ट है कि शिवभूति श्रीर शिवार्य एक व्यक्ति नहीं है। श्री प्रोफेसर साहब ने जो यह लिखा है कि 'शिवभूति ने दिगम्बर सम्प्रदाय के निन्दसंघ में प्रवेश किया' इस लिखाबट से सिद्ध है कि दिगम्बर सम्प्रदाय पहले से ही था, न कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय के मन्तव्य से रिवभूति ने दिगम्बर सम्प्रदाय की 'वोटक' नाम से

शिवार्य के तीन गुरुष्यों में 'शिवगुप्त' नाम जो दीख रहा है वह 'शिव को गुप्त कर चन्द्रप्रभको प्रकट करने वाले समन्तभद्र' का सूचक क्वात होता है। इस नाम से यह बात समक्त में आ 'जाती है कि भगवती आराधना के कर्ता शिवार्य और शिवकीट एक व्यक्ति हैं न कि श्वेताम्बर मान्य शिवभृति शिवार्य हैं।

श्री कुन्दकुन्दाचायं ने भावपाहुडकी ४३ वीं गाथा में तुषमाप× की घोषणा करते हुए भावविशुद्ध जिन महानुभाव शिवभूति का टल्लेख किया है वे पहले द्रव्यितिगी (दिगम्बर) शिवभूति दृक्षरे थे, कारण कि उनको केवलज्ञानी लिखा है। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार केवलज्ञान और मोच की विद्धित्त
जम्बृ स्वामी के मोच गये बाद हो गई थी। अर्थात
जम्बृ स्वामी के बाद फिर किसी को भी मोच दिगंबर
सम्प्रदाय में नहीं मानी गई है। और जम्बृ स्वामी
तक ६२ वर्ष महाबीर स्वामी के समय से लेकर समय
माना गया है और इन श्वेताम्बर मान्य शिवभूति का
समय बीर निर्वाण्से ६०६ वर्ष माना गया है अतः
कुंदकुंद सम्मत भावपाहुड़के शिवभूति दृसरे रिष्धभूति
हो सकते हैं जो कि महाबीर स्वामी के समय से पुर्व
के होंगे अथवा उनके समय के ही कोई होंगे।

दूसरे—बात ऐसी है कि—शिवभूति या शिवार्य एक ही होते तो उन शिवभूति की कुन्दकुन्द प्रशंसा, भी क्यों करते, क्योंकि उनने तो अपवादक्ष के वस्त्र को भी मुनिलिंग माना है जिसका कि श्री कुन्दकुन्द तीव्रतासे विरोध करते हैं। अतः इससे भी पाया जाता है कि कुन्दकुन्द के वे शिवभूति नहीं हैं जिनको कि आप समस रहे हैं।

भगवती श्वार धना की गाथा+ ११२० का श्रामप्राय कुंदकुन्द की भावपाहुड़ की ४३ नम्बरकी गाथा से
कुछ विशेष अर्थ को लिये हुए हैं श्रीर कुन्दकुन्द का
वास्त्रविक श्राम्नाय जो कि मोक्तोपयोगी है उसका
सूचक है। गाथा का श्राम्याय यह है—-तुप-छिलके
के सहित तंदुल या धान्य में बुंडुश्रा नामक मललग
जाता है वह तुप को दूर किये बिना तंदुल या धान्य
से जुदा नहीं हो सकता। इसका श्रमली भाव, कर्म
नोकर्म से परस्पर सम्बन्धित है। श्रथान—कर्मस्थानापन्न कुंदुश्रा मल श्रोर नोकर्म स्थानापन्न बन्नादि

<sup>+</sup> श्राञ्जिजिस्यां दिगीस सन्वगुत्तर्गास श्राञ्जीमत्त-संदर्शि । श्रवगीमय पादमूले सम्मं सुत्तं च श्रात्थं च ॥२१६१॥

<sup>×</sup> तुसमासं घोसंतो भावविशुद्धो महासुभावो य । स्थामेस य सिवभूई केवलसासी फुडं जाओ।।४३ ( भा० पा० )

जह कुंडुओं न सक्कों मध्येतृं तंडलस्य सनुतस्य ।
 तह जीवस्य ग्रायकं मोदमलं संगमतस्य ॥११२०

परिव्रह है—यानी वस्नादि परिव्रहका त्याग किये विना द्रव्यकर्म और भावकर्म मल दूर नहीं हो सकते। इस प्रकार का गाथा का श्रामित्राय मोत्तोपयोगिता में वस्न का सर्वथा त्याग सूचित करता है। और श्राम्यत्र इस प्रन्थ में मुनि श्राम्या में वस्न का प्रहरण है वह श्राक्तता में मुनिदशा की श्रभ्यासवा का सूचक है। परन्तु कुन्दकुन्द भावी - शेथिल्य की सम्भावना से खसका भी जबरन निष्ध करते हैं। इससे माल्यम होता है कि कुन्दकुन्द और शिवाय में मुनिमार्ग स्थित का कुछ मतभेद है परन्तु मोत्तोपयोगिता में दोनों दिगम्बरता से एक है।

भावपादुड़ की ४१ वी गाथा में भावश्रमण शिवकुमार मुनि के लिये जो युवितजनवेष्टित होकर संसार
से पार उतरने का कथन आया है। वैसा ही भगविती आराधना की ११० माथा से १११६ गाथा में
विश्वेन आया है। उसमें आपने जो यह समभा है
कि भगवती आराधना के कर्जा शिवाय के लिये ही
कुंद्धुंद के वे उद्गार हैं। परन्तु गाथा में संसार
को पार कर गये यह बात जो लिखी है वह शिवाय
के लिये नहीं हो सकती। कारण कि शिवाय का
समय गोन्न जाने का साधन नहीं था। इस लिये
मानना पड़ेगा कि कुन्दकुन्द के शिवायू नहीं हैं।

#### इस लेख से सम्बन्धित एक विषय

शिव भूति कोई श्वेतांबर सम्प्रदाय के आचार थे उनने दिगम्बर मान्यता को श्रेष्ठ समफ्तकर श्वेताम्बर साध्यों को बोध कराने के लिये बोडिश्र मत की स्थापना की । 'बोडिअ' का अर्थ 'बोधक' होता है और वह ही अर्थ यापनीय का होता है। क्योंकि 'यापनीय' का 'ज्ञापनीय' अर्थ होता है। अतः बोधक श्रोर ज्ञापनीय एक श्रर्थ के बोधक हैं। आप न 'बोडिय' शब्द का अर्थ 'बटेर' लिया है जिसके कि पंख की पीछी की सम्भावना कर भगवती आरा-धना कथित पीझी का साहश्य मिलाया है वह किसी तरह भी संभवित नहीं होता। कारण कि बटेर एक चिड़िया के समान इतना छोटा पत्ती होता है कि जिसके पंखों की पीछी बन नहीं सकती। यह पत्ती यु० पी० में बहुताता से पाया जाता है जिसकी आंखें बहुत ही फटी हुई सरीखी खुत्ती हुई रहती हैं। अत-एव यू० पी० में बटेर की सी आंखों की कहावत मशहूर है। भगवती आराधना में जो पिच्छी का लच्या जिखा है उसका मिलान दिगम्बर सम्प्रदाय की मयूर पिच्छ से मिलता है खतः सपष्ट है कि भग-वती आराधना के कर्ता मूल संघान्तायी दिगम्बर थे जो कि यापनीय संघ के स्थापक शिवभूति से जुदे थे। -- जीन बोधक

### [§]

# शिवभूति ऋौर शिवार्य।

(प्रो॰ दीरालाल जी जैन, अमरावती)

उक्त शीर्षक मेरे लेख में मैंने श्वेतांवर स्थविरा-बली व आवश्यक मूल भाष्य में उल्लिखित शिव-भूति और भगवती आराधना के कर्ता शिवार्य को श्रभित्र बतलाने का प्रयत्न किया है। इसपर सर्व-प्रथम समालोचना पं० रामप्रसाद जी शास्त्री मुंबई ने जैनबोधक के ता० २२-३-४४ के अंक में प्रकाशित अपने 'शिवभूति श्रोर शिवार्य श्रभित्र नहीं हैं' इस शीर्षक लेख में किया है। परिडत जी ने प्रथम ही जो यह स्पष्टीकरण किया है कि मेरे ट्रेक्ट गवेपणाके मार्ग पर स्थित हैं, उन्हें निश्चय कोटि में नहीं लेकर उनपर विचार करना चाहिये। यह सर्वथा उपयुक्त 🝍। मैं पण्डित जी के इत मत से पूर्णतः सहमत हूं और उनके इस स्पष्टीकरण का स्वागत करता हूं। किसी भी नये दृष्टिकोण को सन्मुख लाने वाले लेख अन्य विद्वानों के लिये विचार की सामग्री हुआ करते हैं और विषय के अन्तिम निर्णय के लिये विद्वानों को उन रर अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार हुआ करता है जिसका अवश्य उपयोग करना चाहिये।

किन्तु यह विचार प्रकटीकरण तभी निर्णय में सद्दायक हो सकता है जब लेखक द्वारा प्रस्तुत किये हुए मुद्दों पर ठएडे दिल से किया जाय। लेख की जन्यपूर्वेक पूर्वतः विचार किया जाय। लेख की किसी वात को या तकेणा के आवश्यक अंग को दबाकर या उसकी उपेत्ता करके किसी विषय का खएडन करना निर्णय में जरा भी सहायक नहीं हो सकता, केवल पाठकों के हृष्टि—विन्दु को दिशाभ्रष्ट कर सकता है और उससे निर्थंक समय और शक्ति का घात भी होता है। पण्डिन रामप्रसाद जी के लेख में कुछ ऐसा ही पाया जाता है जैसा कि निम्न विवेचन से प्रकट होगा।

पिएडत जी ने उक्त नामों के समीष्टकरण के विरुद्ध जो पहली आपत्ति उठाई है वह यह है कि "शिवार्य और शिवसूति इन दो शब्दों को नामांश न बतलाकर उपाधि चतलाई है उसके लिये कोई भी खास प्रमाण उपस्थित नहीं किया कि जिससे ये शब्द नामांश न होकर उपाधि रूप सिद्ध हो जांय।" ५० जी के इन शब्दों को पढ़कर मुझे ख्याल होता है कि या तो पएडित जी ने मेग लेख ध्यान से पढ़ा हो नहीं है और या याँद पढ़ा है तो वे जान वृक्तकर उसमें दिये हुये विषय वियेचन को छिपा रहे हैं और मेरी तर्कणा के दोप दिखाने का पत्त छट रहे हैं। पिछडत

जी की उक्त आपित के उत्तर में केवल अपने लेख के एक अंश को उद्धृत कर रहा हूं जो इस प्रकार है—

"श्रव हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या इन आर्य शिवभृति का दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी श्राचायें के साथ एकत्व सिद्ध होता है। उक्त नाम हमें आराधना एवं भगवती आराधना के कर्ता का स्मरण दिलाता है जिनके साथ उक्त एकत्व कदाचित संभव हो, क्योंकि इन श्राचाय का नाम प्रथ में शिवार्य पाया जाता है। जिनके तीन गुरुश्रां के नाम त्रार्य जिननंदिगिए। शिवगृतगुणी है श्रीर श्रार्य मित्रनान्द कहे गये हैं। इन नामोल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि आये नाम का अंश नहीं किन्तु एक श्रादरसूचक उपावि थी जो स्थितरावली में सभी श्राचार्यों के नामों के साथ लगी हुई पायी जाती है। श्रतः शिवार्थे श्राये शिव के स्वरूप हैं जिसका एकत्व श्रार्य शिवभूति के साथ वैठालना कठिन नहीं है। क्योंकि नाम के उत्तराधं को छोड़ कर उल्लेख करना एक साधारण बात है, जैसा कि रामचन्द्र के लिये राम, कृष्णचनद्रके लिये कृष्ण व भीमसेनके लिये भीम के उल्लेखों में पाया जग्ता है।

(शिवभूति और शिवार्य पृ० ३-४)

इसपर से पाठक स्वयं विचार कर देखें कि मैंने 'भूति' को नामांश बतलाया है या उपाधि तथा आर्य को उपाधि तथा भूति नामांश को छोड़कर नाम के एकदेश के उपयोग के लिये प्रमाण उपस्थित किये हैं या नहीं।

पिंडत जी की दूसरी श्रापांत्त यह है कि ''यदि शिवार्य ही शिवभूति होते तो अपने महत्व के प्रन्थ भगवती श्रारायना में अपने पृष्णुक धर्मागरि का श्रादर के साथ उल्लेख करते।" किन्तु मैं श्रपने लेख में बतला चुका हूं कि शिवभूति ने स्थविरसंघ को छोड़कर 'निन्दसंघ में प्रवेश किया श्रोर उस संघ के श्रागम का जिननिन्द सर्वगुप्त श्रोर मित्रनिन्द इन तीन श्राचार्यों से उपदेश पाया।" इसी उपदेश के श्राधार से उन्होंने भगवती श्राराधना की रचना की। श्रतः उसमें उनके इन गुरुश्रों का उल्लेख करना स्वाभाविक था, न कि छोड़ेहुए संघके गुरुका।

परिडत जी की तीसरी आपत्ति यह है कि कुंद्कुंद ने अपने बोधपाहुड़ में जिन शिवभूति का उल्लेख किया है वे स्थविरावली में उल्लिखित शिवभृति से भिन्न और बहुत पूर्व के होना चाहिये, 'कारण कि उनको केवलज्ञानी लिखा है दिगम्बर सम्प्रदाय के श्रनुसार केवलज्ञान श्रीर मोच की विच्छित्त जंबू-स्वामी के मोच गये बाद हो गई थी" किन्त ऐति-हासिक गवेपणा में इस युक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह विषय स्वयं विचार-णीय है। कि केवलज्ञान तीथंकरत्व श्रीर मोच के सम्बन्ध और व्युच्छित्ति की मान्यता कितनी पुरानी है। उदाहरणार्थ स्त्रयं कुन्दकुन्दाचार्य ने सूत्रपाहुडकी गाथा २३ में कहा है कि जैनशासन में तीर्थंकर होकर भी यदि बस्त्रधारी है तो वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसी की टीका करते हुए श्रुतसागर जी ने कहा है कि कोई तीर्थंकर परमदेव भी हो जाय. उसके पंचकल्याएक भी हो जांय तो यदि वह बस्नधारी है तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। फिर अन्य अन-गार व केवली आदि की तो बात ही क्या है। इससे विदित होता है कि वस्त्रधारी अनगार भी हो सकता है केवलज्ञानी भी हो सकता है और तीर्थकर भी हो सकता है आश्चर्य नहीं जो यह गाथा भी कुंदकुंद ने शिवभृति को ही दृष्टि में रखकर लिखी हो। ऐसी अवस्था में परिडत जी की उक्त आपत्ति में कोई बल नहीं क्खाई देंता।

खसी प्रकार परिहत जी ने जो यह कहा है कि शिवकुमार के संसार से पार उतरने की जो बात कुन्द-कुन्द ने कही है वह "शिवार्य के लिये नहीं हो सकती कारण कि शिवार्य का समय मोत्त जाने का साधन नहीं था।, इसमें भी कोई बल नहीं, क्योंकि ऐसे कथन बहुत मिलते हैं। अपने भावपाहुड़ के अन्तमें कुंदकुंद ने कहा है कि जो कोई इस भावपाहुड़ को पढ़े सुने और भावना भावे वह अविचल स्थान अर्थान मोत्त को प्राप्त होता है। इसमें भी यह आपनि उठाई जा सकती है कि जब आजकल वा समय ही मोत्त के योग्य नहीं तो तब किर इस भावपाहुड़ को ही पढ़कर कोई कैसे मोत्त प्राप्त कर लेगा। जो समाधान यहां हो सकता है, वह पूर्वोक्त प्रकरण में भी लाग हो सकता है।

पिछत जी ने जो इसी विषय में एक और बात यह कही है कि यह 'शिवभृति और शिवार्य एक हो होते तो उन शिवभृति की कुन्दकुन्द प्रशंसा भी क्यों करते क्योंकि उनने तो अपवारक्ष्य से वस्न को भी मुनिलिंग माना है जिसका कि कुन्दकुंद तीव्रता से विरोध करते हैं" इसका उत्तर यह है कि शिवभृति के निर्दिष्ट आधार से उतना मतभेद होते हुए भी कुंदकुंदाचार्य में इतनी उदारता और महानता थी कि वें अपने पूर्ववर्ती उन महीपुरुषों के सद्गुरों की श्रीर ज्ञान की प्रशंसा करें, यथाथंतः उन्होंने शिव-भूति का उदाहरए। ही इसी लिये दिया है कि बाह्यालग न होने पर भी भाव की विशुद्धि से वे केवलज्ञानी हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

परिडत जो की चौथी आपत्ति यह है कि बटेर के पंख छोटे होते हैं अतः उनकी पीछी बन नहीं सकती है। पर यथार्थतः यह बात नहीं है, उनकी पीछी बन सकती है, हां, यह बहुत छोटी होगी, शिवाय ने भगवती आराधना में प्रतिलेखन के 'लघुव' को एक उसका आवश्यक गुरा वतलाया है । अन्तमें परिहत जी ने जो दोडिय का अर्थ बोधक एवं याउनीय का अर्थ ज्ञापनीय जिसका पुनः ऋर्थ बोधक किया है यह किस श्राधार पर और उससे प्रकृत निपय पर क्या प्रकाश पडता है यह कुछ समभ में नहीं श्राया। इस लेख को समाप्त करने से पूर्व में पुण्डत जी को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता। क्यों कि उनके लेख की प्रथम आपत्ति में विषय को कुछ अन्वेरे में डालने की प्रवृत्ति होते हुए भी शेव भाग में उन्होंने लिखा बहुत सीजन्यपर्वक है और पहले इस विषय की ऊराबोह प्रारम्भ की है। आशा है पण्डितजी व अन्य निवास इस विषय को निर्णय की श्रोर बढाने में हाथ बटावेंगे।

—जैन बांधक

## [0]

## शिवभूति ऋौर शिवार्य ऋभिन्न नहीं है।

(तेखकः - पं० रामप्रसारजी जैन शास्त्री वंबई)

उपयक्त मेरा लेख ता० २२-३-४४ के जैन-बोधक संख्या ११ में प्रकाशित हुआ था, उसके प्रति-बाद सरीखा लेख प्रोफेसर हीरालाल जी जैन अमरा-वतो का ता० ४-४-१६४४ के जैनबोधक संख्या १२ में प्रकाशित हम्रा है। उसमें प्रथम ही स्नापने स्रपन दें क्टों की गवेषणा की स्थिति पर जिस मेरी सम्मित को उपयुक्त बतला कर उसका स्वागत किया है उसके लिये में आपका आभारी हूं। परन्तु आगे चलकर उसी लेख में 'लेखक द्वारा प्रस्तुत किये हुए मुद्दों पर ठएंड दिल से निष्पद्य दृष्टि द्वारा सीजन्यपूर्व के पूर्णनः विचार किया जाय इत्यादि जो कुछ लिखा गया है, वह लिखान कहां तक ठएडे दिल का तथा निष्पत्त दृष्टि श्रीर सीजन्यपूर्ण हो सकताहै इसका श्राप अपने शान्त दिल से स्वतः विचार कर सकते हैं, तथा इन दोनों लेग्बों के प्रकाश में पाटकगण भी विचार कर सकते हैं। श्रापकी दृष्टि से किसी भूल वा होना तथा आपकर चीचत किये गये किसी अनावश्यक विषयों को छोड़ देना, ये सब आपके द्वारा उपयुक्त उद्धृत उद्गारों के साधक नहीं हो सकते हैं, अतः यहां ऋनावश्यक उद्गार नहीं होने चाहिये थे, परंतु हो रहे हैं यह आश्चर्य है।

ब्रस्तु - मेरे उस लेख में प्रथम ही प्रकृत विषय

नामांश और उपाधि वा है। शिवभूति के नाम में जिस तरह श्राप-कृष्णचन्द्र, रामचन्द्र, भीमसेन इनके लोकगृहीत संविध्न पूर्व भाग का दृष्टान्त देकर 'भूति' को उपाधि न बतलाकर नामांश बतलाते हैं उसी तरह शिवार्य का 'आये' उपाधि न होकर ना-मांश संभवित है। कारण कि 'आयं' को जिस तरह उपाधि माना है वह सर्वत्र नामके आदि में देखने में ही माना है। जैनबोधक के ता० २२ ३-४४ के श्रङ्क में मैंने यह ही बात दिखलाई थी परन्तु उस में गलती से 'नामान्तर' ऐसा छप गया है इसी कारण उस बात पर आपकी दृष्टि नहीं गई है। वास्तव में देखा जाय तो यहां प्रकृत में नामांश श्रीर उपाधि का कुछ भी महत्व का विषय नहीं है किन्तु शितभूति और शिवार्य, इन दोनों से दोनोंके 'शिव' शब्दों के सादृश्य से वा एकता से जो एकीकरण करके दोनों को अभिन्न समभा है वह ही सब आपके ट्रैक्ट भर में किसी भी श्रकाट्य युक्ति के न होने से सिर्फ बादरायण सम्बन्ध सरीखी युक्ति को चरितार्थ कर दोनों की भिन्नता को ही सिद्ध करता है, वारण कि भगवती आग्यना के मूल में तथा टीकाकारों की किसी भी टीका में कहीं भी यह बात नहीं पायी जाती कि-जिन आये शिवभूति ने बोडिअ (बोडिअ)

संघ की स्थापना की थी वे ही इस भगवती आराधना के कर्ता हैं। तथा उस प्रंथ में तथा टीका आं में भी-'सिवज्ज, शब्द का अर्थ-शिवभूति नहीं किया है। बल्कि भगवती आराधना की २१६६ नम्बरकी गाथा की-मूलाराधनादर्पण नाम की टीकामें 'सिव-ज्जेण' शब्द का अथ 'शिवकोट्याचार्येण' किया है तथा खेताम्बर सम्प्रदाय के भी किसी प्रनथ और किसी भी श्राचायं परम्परा में यह बात कहीं नहीं पायी जाती है कि शिवभूति ही भगवती आराधनाके कर्ता शिवार्य हैं। इस सब के होने से तथा अपने जेख में मैंने जो यह बात जिखी थी कि 'महत्व के मन्थ भगवती आराधना में अपने पूर्व गुरु-धन-गिरि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है' इसका ता-त्पर्य सिर्फ यही है कि गुरुपरम्परा या संघ आदिक संकेतों के सिवाय किसी भी व्यक्ति की अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो सकती - भगवती आराधना में कोई भी संकेत नहीं पाया जाता कि शिवार्य धर्नागरि के शिष्य व उस संघ के गरीधर थे। बहातो जिन-मन्दिगणी, सर्वगुप्तगणी और मित्रर्तान्दगणी गुरुश्रों का नाम मिलताहै। भगवती आराधनाकी २१६४वें नं० की गाथा की टीका जो अपराजित सूरिकी विजयो-दया है उसमें सर्वगुप्तगणी के संघ का कल्याण-कामना निमित्त उल्लेख है। यदि वहां शिवार्य का सथा उनके धन्य गुरु (धनर्गिर ) का कोई दूसरा संघ भी होता तो टीकाओं में उसका भी कल्याग्र-कामना निमित्त उल्लेख पाया जाता परन्तु यह कहीं भी पाया जाता नहीं है, इससे स्पष्ट है कि शिवभृति ही शिव। यें नहीं थे किन्तु वे दोनों अपने अपने व्य-क्तित्व को लिये जुदे जुदे व्यक्ति थे और शिवार्य सर्वेग्रहगयी (शिवगुप्तगयी) जो कि समन्वभद

स्वामी संभवित हैं उनके संघ में के प्रधान शिष्य थे जिनका नाम शिवकोटि भी था,न कि शिवभृति नाम था। श्रापके ट्रैक्ट की लेखनकला यह बात भी सुचित करती है कि 'वोडिऋ' उपाधि ही यापनीयसंघ की उदाविक है और उसके प्रधान श्राचार्य शिव-भूति हैं। ऐसी दशा में यह बात आ जाती है कि भगवती आराधना आपके मतसे यापनीय संघ के श्राचार्य शिवभृति की बनाई हुई है। परन्तु याप-नीय संघ जिस तरह दिगम्बर मुनिलगि की मान्यता का पत्तपाती था उसी तरह मान्यता में श्वेताम्बर आगमों की मान्यता का भी पत्तपाती था परन्तु भग-वती श्राराधना में उन श्रागमों के पहन की तो क्या किसी ऋंश की भी उन विषयक वहां गन्ध नहीं है। इससे भी यह वात सिद्ध है कि भगवती आराधना शिवभूति की कृति न होकर दिगम्बराचार्य समन्तभद्र के शिष्य शिवाये या शिवकोटि आचार्य की कृति है। इन सब उपयुक्त मेरी लिखावटों से स्पष्ट है कि केवल उभयत्र शित्र श्रोर शिव नामांशों की समानता से जो एकीकरण शिवभृति श्रौर शिवाये में किया गया है वह युक्तिशून्यता से बादरायण सम्बन्ध की बार्ता को चरिताथे करता है। सगवती धारायना में नन्दिसंघी शिवार्य के गुरुश्रों को देखकर जो आप यह लिखते हैं कि - शिवभूति ने ही निन्दसंघ में प्रवेश किया है'। यह तिखना भी केवल आपकी मात्र कल्पना ही है कारण कि इसके जिये भगवती श्वारायना में कोई भी श्वाधार नहीं मिलता है तथा श्रन्यत्र भी इत विषय के कोई श्राधार निलते नहीं हैं।

मैंने अपने लेख में जो यह लिखा था कि— श्री कुन्द्रकुन्दस्त्रामी ने अपने अष्टपाहुइसें जिन शिव- भृति श्रीर शिवकुमार को केवलज्ञानी श्रीर मोत्तगामी लिखा है। वे शिवभृति श्रीर शिवकुमार श्वेताम्बर स्थिवरावली के नहीं हैं कारण कि वह समय केवलशान श्रीर मोत्त वा नहीं था।

सबव कि जम्बू स्वामी के बाद कोई भी केवल-शानी और मोत्तगामी हत्रा ही नहीं है, यह दिगम्बर शास्त्रीय प्राचीन आम्नाय है. इसके खरडन में चाप लिखते हैं कि-"'ऐतिहासिक ग्वेपणा में इस युक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बह विषय स्वयं विचारणीय है कि - केवलज्ञान. तीर्थंकरत्व और मोत्त-सम्बन्ध और व्यक्तिंत की मान्यता कितनी पुरानी है । उदाहरणार्थ-स्वयं खंदकुंदाचार्य ने सुत्रपाहड की गाथा २३ में जैनशासन में तीथेह्नर होकर भी यदि वस्त्रधारी है तो वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता ।" इत्यादि लिखकर आप लिखते हैं कि-"अश्चर्य नहीं जो यह गाथाभी कुन्द-कुन्द ने शिवभूति को दृष्टि में रखकर लिखी हो। ऐसी अवस्था में पण्डित जी की उक्त आपत्तिमें कोई वल दिखाई नहीं देता। पाठक गए। विचार करेंगे कि ऋष्टपाहुड़ की गाथा में स्थिवरावली के स्वेताम्बर शिवभूति को टाजने के लिये जो युक्ति मैने दी है उसका खंडन क्या आपकी एतिहासिक ग्वेपणा में संघठित हो सकता है ? मैं जिख रहा हूं कि जिन शिवभूति को आप अष्टपाहुड़ की गाथा में देख रहे हैं उन शिवभूति के लिये वह समय केवलज्ञान का तथा मोच जाने का न होने से वे स्थितिरावली के शिवभूति उस गाथा के शिवभूति नहीं हो सकते। परन्तु श्राप वस्त्रसहित मुक्ति की बात की ऐतिहासिक गवेपणा की आड़ में लेकर लिख रहे हैं। आपकी यह ऐतिहासिक गर्नेषणा कहां तक प्रकृत विषय में

सम्बन्ध रखती है इसका आप स्वतः ही विचार कर सकते हैं। जम्बू स्वामी के बाद न तो कोई दि० सम्प्रदाय की मान्यता से केवलज्ञानी हुआ और न रवेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता से ही केवलज्ञानी और मोज्ञगामी हुआ है। श्रतः मानना होगा कि इस र्टाष्ट्र में जो ऐतिहासिक गवेषणा है वह स्पष्ट युक्त-युक्त महत्व के लिये हुए है। अब रही वस्न की ऐतिहासिकता सो उसके ऊपर सिर्फ इतना ही प्रकाश काफी है कि श्री कुन्दकुन्द अपने आपकी भद्रबाहु+ अतकेवली का शिष्य लिख रहे हैं, इस लिये वे बहुत प्राचीन आचार्य सिद्ध होते हैं श्रीर उनने सबस्र अनगार का तीव्रता से निष्ध किया है' क्योंकि वह समय मोज का तो था ही नहीं जिससे कि किसी सबस्य की मोच्न दृष्टि-गत हुई हो। केवल संघ विभक्ति से शिथिल द्वितीय संघ की वैसी मान्यता हो गई थी, उसको सम्बोधन के निमित्त जो महाबीर प्रभु की यानी मृत संघ के आम्नाय की सत्य बात है वह तिखी है। अतः ऐतिहासिकता ने वहां भी श्रपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा है। परन्तु यहां के प्रकरण में तो सबस्र का कुद्र भी सम्बन्ध नहीं था। उसे तो आप जबरन ले आये हैं और जो केवलज्ञान और मोच के असमय सम्बन्ध का विषय था उसे आपने यहां सर्वधा ही छोड़ दिया है। इससे लेख के विषय को अन्धेरे में डालकर पाठकोंक दृष्टिबन्दु को दिशाश्रष्ट करने के कारण लेखक के प्रस्तुत किये महें पर क्या ठएडे दिल से निष्पत्त दृष्टि के द्वारा

<sup>+</sup> श्री कुन्दकुन्द स्वामी के गुरु पंचम श्रुतकेवली भद्रवाहु ही थे। इसका समाधान हेतुपूर्वक ि. वे-चन मेरे 'जैन इतिहास का एक विलुप्त अध्याश नामक दूँ कर के खरहन में पीक्के मीजूर है।

सीजन्यपूर्वक यह विचार संभवित हो सकता है।

सूत्रगहुड़ की २३,वीं गाथा की टीका में जो श्रुतसागरसूरि ने यह लिखा है कि-"जिसके पंच-कल्यासक होगये हों तथा अनगार केवलीभी हो और यदि वह वस्त्रसहित हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता।" इसका तात्पये सबस्र को मोच सिद्धि का तीन निषेध है वह इस विषय का अतसागरसूर का कथन ऐसा है कि जैसे लोकोक्ति में-सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो तथा श्राग्न कदाचित श्राप्ते उच्छा स्वभावका त्याग कर दे, परनत वैसा नहीं हो सकता इसादि रूप से कह देते हैं वैसा ही यहां सममते का है। नहीं तो पंचकल्याएक में मोज आपही आजाता है। फिर उसका अन्य कल्यागाकों के साथ कथन करना किस प्रयोजन का हो सकता है तथा केवलज्ञान बाद मोच-सिद्धि अवश्य ही होती है। अतः वहां भी फेवलज्ञानी लिखना विसी वैसे प्रयोजन को नहीं रखता है। श्रर्थान उस सब का ताल्पर्य सिफ यही है कि सबस्न के योज्ञ-सिद्धि नहीं है।

इस विषय के आगे—भावपाहुड़-प्रथित शिव-कुमार के मोच सम्बन्धी विषय को लेकर मेरे द्वारा उल्लिखित विषय के खण्डन निमित्त आपने वर्तमान समय में मोत्त-सिद्धि बाबत ऐसा लिखा है —'इसमें भी कोई बल नहीं है, वयोंकि ऐसे कथन बहुत मिलते हैं। ''जैसाकि भावपाहुड़ के अन्त में कुन्दकुन्द ने जिखाहै कि जो कोई इस भावपाहुड़को पढ़े सुने और भावना भावे वह अविचल स्थान अर्थात मोच को प्राप्त हो सकता है।" इसमें भी यह आपत्ति उठाई जा सकती है जब आजकल का समय मोच के योग्य नहीं तब फिर इस भावपाहुड़ कोही पढ़कर कोई केंसे मोच प्राप्त कर लेगा जो समाधान यहां हो सकता है वह पूर्वोक्त प्रकरण में भी लागू हो सकता है।"

मेरी समम से यह सब श्रापका लिखना एकान्त दृष्टि को लेकर ही है, कारण कि श्री कंदबंद उधर तो सबस्य मोत्त का निषेध करते हैं श्रीर इधर भावपा-हुड़ के पढ़ने श्रादि से भावशुद्धि में मोच लिखते हैं। श्रतः इस सबका तात्पर्य स्पष्ट प्रतीत होता है कि-निवंख अर्थात दिगम्बर होकर जो भावशुद्ध होगा तथा उसके साथ काल और चेत्र भी योग्य होगा तो वह मोच को प्राप्त कर सकता है। न्याय का सिद्धांत है कि बिना द्रव्य, दोत्र, काल भाव ऋादि सामग्रियों के कार्य नहीं हो सकता है। इस तरह यहा वेसा ही समभना जरूरी है, कारण कि मोत्र प्राप्त भी एक मुख्य काय है उसके लिये भी जो साधन शास्त्रोक्त नियत हैं वे होने चाहिये। भावपाहड़ आदि का विषय इस सिद्धात को लिये हुये है कि जिस पदार्थ का कथन जिस स्थल में किया जाता है उसका उस प्रकरण में सर्वेत्क्रप्ट वर्णन किया जाता है। उससे फिर यह नहीं समभा जा। कि अन्यत्र अन्य पदार्थ का जो उत्कृष्ट वर्णन है वह कुद्र भी कार्य का नहीं रहा । इस सर्व प्रन्थ शैली के कथनका ताल्य सिफ्र इतना ही होता है कि कार्येसिद्धि में समध्त सामित्रयां श्रपने श्रपने त्रिपय की पूर्णता को लिये होनी चाडिये प्रकृत में भावपाइड़ का विषय इसी विद्वान्त की लिये हुए है। अप्रतः स्पष्ट है कि जिन शिवकुमार या शिवभूति का जो पाहुड़ में मोजगानी या केवलज्ञानी का कथन है वे स्थविरावली के शिवभूति से सर्वथा पृथक थे क्योंकि स्थावरावली के शिवभृति का जो समय है वह मोच जाने का नहीं था। इस सर्व कथनसं सप्टंडै कि जो प्रांफसर साहब ने इस संबंधमें

लिखा है वह कुछ भी बलको लिये हुए नहीं है अर्थात

श्रागे श्रापने स्थविरावली के शिवभूति की प्रशंसा के निमत्त जो यह लिखा है कि-'शिवभृति के निर्दिष्ट आधार से उतना मतभेद होते हुए भी कुन्दकुन्द श्राचार्य में इतनी उदारता श्रीर महानता थी कि वे अपने पूर्ववर्ती उन महापुरुषके सद्गुएों की प्रशंसा करें, यथार्थतः उन्होंने शिवभूति का उदा-हरण ही इसी लिये दिया है कि बाह्यलिंग न होने पर भी भाव की शुद्धि से वे केवलज्ञानी हए। इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं श्रोफेशर साहब की यह लिखा-वट भी इस प्रकरण में कुछ भी सत्व नहीं रखती। कारण कि एक तो इस बात की पुष्टि में ही आपने कोई भी ऐसा प्रमाण उपस्थित नहीं किया है कि वे रवेताम्बर स्थविरावली के ही शिवभूति हैं। जिनकी कि कुन्दकुन्द स्वामी प्रशंसा कर रहे हैं। कि 'स्थविरावली के शिवभूति केवलज्ञानी थे' इस बात का प्रकरण किसी श्वेताम्बर प्रन्थ तथा उनकी किसी पुरानी पट्टावली में भी नहीं आया है दूसरे द्रव्यतिंग के विना केवल भावतिंग से ही शुद्धि होकर केवलज्ञान हो जाता तो फिर श्री कुद्शुंद स्वामी का तीवता से 'सबस्र को केवलज्ञान श्रीर मोचर्रास्ट का निर्धेध हैं वह न्यर्थ पड़ जाता है। आश्चर है कि श्रापक मतमे कुन्दकुन्द स्वामी ने शिवभूतिकी प्रशंसा में बाह्य द्रव्यतिग की कुछ भी अपेता नहीं रखी आर सरलता से होने वाले मात-सिद्धि के कार्य में बस्न-निषेध का तीव्रता से निषेध किया। मेरी सम्भ से यह पूर्वापर विरुद्ध कथन का विधान श्रीनयज्ञ प्रोट् बीतराग अनगर कुंद्कुंद स्वामी का तो कभी भी नहीं हो सकता और यह बात किसी प्रद्वावान की बुद्धि- गम्य भी किसी प्रकार नहीं हो सकती । उदार और महान पुरुशों की उदारता और महानता की हद यहीं तक हो सकती है जहां तक कि—यथार्थ और मुख्य सिद्धान्त में किसी प्रकार का विरोध न आवे तथा उनकी वैसी कृति से सनातन मूल सिद्धान्त का ही उच्छें? न हो जाय । आश्चये हैं कि हमारे मित्र प्रोफेसर साहव इस निस्सार कल्पना की आड़ लेकर कुंदकुंद स्वामी सरीखे महान पुरुषों में पूर्वापर विरुद्ध उता का विधान दिखता रहे हैं जो कि वहां इस प्रकार की गंध भी संभवित नहीं हो सकती।

श्री प्रोफंसर साहव लिखते हैं कि-'बटेर की पीछी बन सकती है। हां ! वह बहुत ही छोटी होगी शिवार्य ने भगवती आराधना में प्रतिनेखन के "लघुत्व" को एक उसका आवश्यक गुण बहलाया है, इसका उत्तर सिर्फ इतना ही है कि-वंटर पत्ती वा मिलना यदि कदाचित उस समय छुलभ भी होगा फिर भी उसके पंखों की पीछी तो किसी हालतमें बन नहीं सकती। शायद छोटी से छोटी कूं ची भले ही वन सके। दूसरे बटेर जल्दी पकड़ में नहीं श्राता शायद ही कोई बड़े परिश्रम से उसे पकड़ सकता है इसी लिये उसकी दुर्लभ प्राप्ति होने के सबब विसी मन्द्रय को अलभ्य परार्थ की प्राप्ति में 'बटेर इसके हाथ आ गई' एसी कहाबत मशहर है । इसते उस के पंखों की पीछी का सुलभ होना भी ऋत्यन्त दुस्सा-ध्य है। भगवती आराधना में 'पीछ के गुणों में जो 'लघुत्व' गुण का वर्णन है उसका तात्पर्य सिर्फ हलकापन होता है। मयूर के पंखों की पीछी हलकी भी होती है तथा जिस तरह वहां पीछी का गुण हलकापन (लघुत्व) बतलाया है उसी प्रकार उस का कोमल होना मैल व पसीना आदि न लगरा आदि

श्रीर भी गुण बतलाये हैं। ये सब मयूर पिच्छी के सिवाय दुसरी जाति की पिच्छी में वैसे पाये नहीं जा सकते। श्रतः मृलाराधना (भगवती श्राराधना) के कथन से मयूर पिच्छी का ही वहां प्रह्मा हो सकता हैं। दसरी जाति की पिच्छी का किसी श्रंश में भी प्रहरा नहीं हो सकता। अपने ट्रेंक्ट में आपने 'बोटिक' शब्दको लेकर शब्द परिवर्तनों के रूपसे जो बटेरकी कल्पना की है वह अजीव और विवित्र होनेसे एक श्रसम्भव ही कल्पना है, क्योंकि वह दुष्कर होने के कारण निस्सार है। आगे आपने जो यह लिखा है कि-'बोडिश्च' का बोधक श्रोर 'यापनीय' का ज्ञापनीय अर्थ किया है वह किस आधार पर और उससे प्रकृत विषय पर क्या प्रकाश पड़ता है समभमें नहीं आता, इसमें पहले श्रंश का उत्तर यह है कि-बोहन्न का विकृत रूप लेखन विचित्र कला से 'वां-डिख' बन गया माछ्म होता है वारण कि 'ह' की 'त' ऐसी पूर्व रेखा ऊपर चढ़ जाने से 'डि' ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। और 'बोहक' का अर्थ 'बोधक' होता ही है जब कि बोडिश्र का अर्थ 'बो-टिक' करने में कुछ भी सार्थकता में उपाधि से संबंध

नहीं रखता। श्रीर 'यापनीय' 'या' गत्यर्थक श्रीर प्राप्त्यथंक धात से बनता है। व्याकरण में जो जो गत्यर्थक धातुएं होती हैं उनका ज्ञान, गमन, प्राप्ति श्रर्थ होता है। इस लिये यापनीय का अर्थ ज्ञाप-नीय हो ही जाता है। ऐसे अर्थों का इस प्रकरण से यह सम्बन्ध होता है कि जो बोधक उपाधि है वह साधुता सुचक करने निमित्त यापनीय संघ को समा-नार्थ बोधिका होने से मुख्यतया विशिष्टता हो सकती है जो कि वहां वही संभवित है: न कि 'बो-हिन्न' के बटेर सम्बन्धी श्रसंभावी कल्पना संभवित है। श्री प्रोफेसर साहब ने लेख की भाषा के सी-जन्य को लच्य कर जो धन्यवाद दिया है उसके त्तिये मैं श्रापके सौजन्य का श्राभारी हूं। किसी भी श्रपूर्व पदार्थ का निर्णय जितना शिष्ट सयुक्तिक भाषा सीजन्य से हो सकता है वह दूसरे मार्ग से कदापि नहीं हो सकता। इस लिये पदायँ-निर्णय में यही पद्धति विशेष लाभकारी तथा श्रेयस्करी है। अतः इसी का अनुकरण अभिकांचणीय है।

—जैन-बोधक



#### 

## शिवभूति शिवार्यं ऋौर शिवकुमार

(लेखकः- पं० परमानंद जी जैन शास्त्री, सरसावा)

प्रो० हीरालालजी जैन एम० ए० (श्रमरावती) ने हालमें 'शिवभृति और शिवार्य' नाम का एक लेख प्रकाशित किया है और उससे यह सिद्ध करनेका यत्न कियाँहै कि त्रावश्यक मूलभाष्य त्रोर श्वे. स्थविरावली में बोटिक संघ (दिगम्बर जैन सम्प्रदाय) के संस्थापक जिन 'शिवभूति' का उल्लेख है वे कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत भावपाहुडकी प्रदेवीं गाथामें उल्लिखित 'शिव-भृति' भगवती अराधना के कर्ता 'शिवार्य' और उक्त भावपाहुड की ४१ वीं गाथामें वर्णित 'शिवकुमार' से भिन्न नहीं हैं — चारों एक ही व्यक्ति हैं अथवा होने चाहियें। श्रीर इस एकता को मान कर श्रथवा इसके श्राधार पर ही श्राप 'जैन इतिहास का एक जिलुप श्रध्याय' नामका वह लेख लिखनेमें प्रवृत्त हुएहैं जिसे श्चापने श्चांखल भारतवर्षीय ब्राच्यसम्मेलन के १२ वें श्रिधिवेशन बनारस में ऋंग्रेजी भाषा में पढ़ा था, जो बादको हिन्दीमें अनुवादितकरके प्रकाशित किया गया श्रीर जो श्राज कल जैन समाज में चर्चा का विषय बना हत्रा है। इस विषयमें श्रोफेसर साहबके दोनों लेखोंके निम्न वाक्य ध्यानमें रखने योग्य हैं-

''त्रावश्यक मूलभाष्य की बहुधा उद्घितित की जानेवाली कुछ गाथात्रों के त्रानुसार वोटिक संघकी स्थापना महावीर के निर्वाण से ६०६ वर्ष के पश्चान रह्वीरपुरमें शिवभूतिके नायकत्वमें हुई, वोटिकोंको बहुधा दिगम्बरोंसे ऋभिन्न माना जाताहै। ऋतः श्वे-ताम्बर पट्टावित्योंमें वीरिनर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।"

"श्वेताम्बरोंद्वारा सुरत्तित त्राचार्योकी पट्टावित्यों में कल्पसूत्र-स्थिवरात्रली सबसे प्राचीन समभी जाती है। इससे हमें फग्गुमित्तके उत्तराधिकारी धनगिरिके पश्चात शिवभूतिका उल्लेख मिलता है। ये ही शिव-भूति मूलभाष्यमें उद्घिखित शिवभूतिसे अभिन्न प्रतीत होते हैं।"

''कुन्दकुन्दाचार्यने अपने भावपाहुडकी गाथा ४३ में शिवभूतिका उल्लेख बड़े सम्मानसे किया है और कहा है कि वे महानुभाव तुष-माष की घोपणा करते . हुए भावविशुद्ध होकर केवल झानी हुए। प्रसंग पर ध्यान देनेसे यहां ऐसेही मुनिसे ताल्पर्य प्रतीत होताहै जो द्रव्यलिङ्गी न होकर केवल भावलिंगी मुनि थे। ये शिवभूति अन्य कोई नहीं, वे ही स्थविरावलीके शिवभूति और आराधना के कर्ता शिवार्य ही होना चाहिये।"

भावपाहुडकी गाथा ४१ में शिवकुमार नःमक भावश्रमण्का उल्लेख है जो युवितजन से वेष्टित होते हुए भी विशुद्धमित रहकर संसार से पार उतर गये।
इसका जब हम भगवती श्राराधराकी ११०० से १११६
तककी गाथाश्रों से मिलान करते हैं जहां खियों श्रीर
भोगविलास में रहकर भी उनके विपसे बच निकलने
का सुन्दर उपदेश दिया गयाहै तो हमें यहभी सन्देह
होने लगता है कि यहां भी कुन्दकुन्दका श्राभिप्राय
इन्हीं शिवार्यसे हो तो श्राश्चयं नहीं। उनके उपदेश
का उपचारसे उनमें सद्भाव मान लेना श्रामम्भव नहीं
है।" (प्रथम लेख)

'मैंने अपने 'शिवभूति और शिवार्य' शीर्षक लेखमें मूलभाष्यमें उद्घिखित वोटिक संघके संस्थापक शिवभूतिको एक अोर वल्पसूत्र-स्थाविरावलीके आर्य शिवभूति और दूसरी ओर दिगम्बर प्रन्थ आराधना के कर्ता शिवार्यसे अभिन्न सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है, जिससे उक्त तीनों नामों का एक ही व्यक्ति से अभिन्नाय पाया जाता है जो महाबीरके निर्वाणसे ६०६ वर्ष पश्चान् प्रसिद्धमें आये। मूलभाष्यकी जिन गाथा-आं पर से मैंने अपना अन्वेषण प्रारम्भ कियाथा उन में की एक गाथामें शिवभूति की परम्परामें 'कोहिन्न-कुटुवीर' का उल्लेख आया है, अतः प्रस्तुत लेख का विषय शिवभूति अपर नाम शिवार्य के उत्तराधिका-रियों की खोज करना है।" (दितीय लेख)

ध्यव में ध्यपने पाठकों पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रो० साहव ने जिन दो शिवभृतियों, शियायें श्रीर शिवकुमारको एक व्यक्ति सिद्ध करनेका प्रयस्त किया है वह बहुत ही सदोप तथा श्रापित के योग्य है। ये चारों एक व्यक्ति नहीं थे श्रीर न किसी तरह पर एक व्यक्ति सिद्ध ही होते हैं, जैसाकि निम्न प्रमाणोंसे प्रकट है:—

(१) भावपादुवकी ४३६ी गाथामें जिन<sup>4</sup>श्वभृति

का उल्लेख है वे केवल ज्ञानी थे जैसा कि उस गाथा के केवल एए ए ए हैं। स्थित रावली के शिवभूति और भगवती आराधना के 'शिवार्य' दोनों ही केवल ज्ञानी न होकर छद्धारथ थे— जम्बुस्वामी के बाद कोई केवल ज्ञानी हुआ भी नहीं। भ० आराधना के कर्ता शिवार्य स्वयं गाथा नं० २१६७ में अपने को छद्धारथ लिखते हैं और प्रवचनके विकछ यदि कुछ निवछ हो गया हो तो गीतार्थों से उसके संशोधन की प्राथंना भी करते हैं। यथा:—

छदुमत्थाए एत्थ दु जं बद्धं पत्रयण्विरुद्धं । सोधेंतु सुगीदत्था त पत्रयण्यच्छलत्ताए ॥ श्रतः ये तीनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते ।

(२) केवलज्ञानी को सर्वज्ञ न मानकर मात्र निमंग्रज्ञानी मानने से भी काम नहीं चन्न सकता; क्यों
कि भावपाहुडकी उक्तगाथा ४३में 'नुसमासं घोसंती'
पदोंके द्वारा शिवभूतिकों 'बीजबुद्धि' सृचित किया दे
और जो बीजबुद्धि होते हैं ने एक पदके आधार पर
सक्तश्रुतको विचारकर उसे प्रदेश करते हैं \* तथा मोन्न
जाते हैं। चुनांचे आचार्य बीरसन ने अपनी धवला
टीक्रामें, वेदना अपर नाम कम्मपर्याह पाहुडके चौथे
'कम्म' अनुयोग द्वार का वर्णन करते हुए, ध्यान
निषयक जो शंका-समाधान दिया है उसमें म्पष्ट स्व
से शिवभृति को बोजबद्धि ध्यान का पात्र और मोन्न
गामी सृचित किया है; जैसाकि उसके निन्न अंशसं
प्रकट है:—

'जदि एवपपत्थिवसयए। गोग्नेय माग्नस्स संभवो होड, तो चोहस-दसएवपुट्यथरे मोत्तृण श्रण्यासि पि भागं किएए संपज्जदे ? चोहस-दस-एवपु-ट्वेहि विए। थोवेए वि गंथेश एवपयत्था-वगमो-वलंभा-

<sup>\*</sup> देखी विज्ञायवस्माची ४-६७६ ७६

तो। ए थोवेए गंथेए एिस्सेसमवगंतुं बीजबुद्धिमुग्ति एो मोत्तृण अरुएे सिमुवायाभावादो जीवाजीवपुरुए पावआसवसंवर्राण्डजराबन्धमोक्खेदि एवदि पयस्थे दि वदिरित्तमरुए ए किंपि अस्थि अरुप्वलंभादो तम्हा ए थोवेए सुदेए एदे अवगंतुं सिक्कडजंते विरोहादो ए च दब्बसुदेए एत्थ अद्यारो, योग्गलवियारस्य जलस्स मायोवलिंगभूदस्स सुदत्तविरोहादो।

थोबद्द्वसुदेग् अवगमासेसण्वपयत्थाणं सिवभूदि-आदिबीजनुद्धीग्भाणाभावेण् मोक्खाभाष्वपसंगादो ॥

—धत्रला, खनौली प्रति प० ६२६

जब ये शिवभृति मोच गये हैं श्रीर मोच दिना केवलज्ञान (सर्वज्ञता)की उत्पत्तिक नहीं बनता तब वे मात्र निर्मलज्ञानी न कहे जाकर सर्वज्ञ ही कह जांयने श्रीर यही भावपाहुडकी गाथा ४३में 'केवलगाणी' पर से श्रीकुन्दरुन्दको विविच्चत है। इसलिये स्थिवरावली के शिवभृति तथा श्राराधना के शिवार्य केसाथ इनका एक व्यक्तित्व घटित नहीं हो सकता। वे दोनों न तो वीजवुद्धि थे श्रीर न भोच ही गये हैं।

(३) भावपाहुड की ४१ वीं गाथा में जिन शिव कुमार का उल्लेख है उन्हें इसी गाथा में युवितजनमं वेष्टित विशुद्धमित आंग भावश्रमण लिखा है—द्रुव्य नहीं, तथा 'परीतसंसारी' हुआ बतलाया है, और यह उन शिवकुमार का प्रसिद्ध पौराणिक अथवा ऐतिहा— सिक उल्लेख है जो अन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामीक पूर्व (तीसरे) भव के विदेह सेबिस्थत महापद्म चक्रवर्ती के पुत्र थे सागरचन्द्र मुनीन्द्र से अपने पृबेभव श्रवण कर विरक्त हो गये थे और मुनि होते होते पत के तीव्र अनुरोधवश घर में इस आश्वासन को पाकर रहे थे कि वे घरमें रहते यथे प्सित रूप से उपनप तथा बतादिक का अनुष्ठान कर सकेंगे। चुनांचे मुनि वेष

को न धारण करते हुए भी वे घर में भात्रापेत्ता मुनि के समान रहते थे, अपनी अनेक क्षियों से घिरे रह कर भी कमल पत्र की तरह निर्लिप्त, निविकार और अकामी रह कर पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते थे, जैसा कि जम्बूस्वामी चरित्र और उत्तर पुराण के निम्न वाक्यों से अकट है:—

"एवमस्तु करित्येऽहं यथा तात ! मनीपितम् ॥१४६॥ कुमारस्तिनानृनं सर्वसङ्गपराङ्मुखः । ब्रह्मचार्यं ववस्तोऽपि मुनिवित्तप्तते गृहे ॥ १६०॥ श्रकाभी कामिनां मध्ये स्थितो वारिजपत्रवन् ॥" ज्ञ् "दिव्यस्त्री-सन्निधा स्थित्वा सदाऽविकृतचेतसा । तृशाय मन्यमानस्ता तपोद्वादश वत्सरान् ॥२०७॥ चरित्रव निशासासिधारायां संप्रवतेयन् । संन्यस्य जीवितप्रान्ते कल्पे ब्रह्मोन्द्रनामान् ॥"उ०पु०

अतः इन शिवकुमार को आराधना के कर्त्ता शिवार्य मान लेना भूल सं खाली नहीं है। और यह कल्पना तो बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है कि शिवार्य ने चंकि स्त्रीजनों और विषयों के विष से बच निक-लने का उपदेश दिया है इस लिये श्रीकुंदकुंदाचाये ने उपचार स उन्हीं को युवति जनों से वेष्टित विशुद्धमति मान लिया होगा और शिवकुमार नाम से उल्लेखित कर दिया होगा !परन्तु गाथा में शिवकुमार को द्रव्य रूप से अमण न बतला कर केवल भाव रूपसे अमण वतलाया है और आराधनाके कर्ता शिवार्य द्रव्यरूप संभी अमण् थे, साथही, युवतिजनोंसे परिवेष्टित रहने का उनके साथ कोई प्रसंग भी नहीं था। ऐसी हालत में शिवकुमारको शिवार्य नहीं टहराया जासकता श्रोर न उक्त दोनों शिवभूतियोंकेसाथ उसका एक व्यक्तित्व ही स्थापित किया जा सकताहै। स्थावरावलीके शिव-भृतिकी गुरुपरम्पराभी शिवायेकी गुरुपरम्परासे नहीं मिलती-शिवार्यने श्राराधनामें अपने गुरुश्रोंका नाम धार्य जिननन्दी, सर्वगुप्तगणी और श्रार्य मित्रनन्दी दिया है जबिक स्थितरावलीमें शिवभूतिको धनिगिरि का शिष्य श्रोर धनिगिरि को फगुमित्त का उतराधिकारी प्रकट कियाँहै। ऐसी स्थितिमें कुन्दकुन्दाचार्यको भगवती श्राराधनाके कर्ता शिवार्य से बादका विद्वान सिद्ध करने का यह सब प्रयत्न ठीक नहीं कहा जा सकता।

इस तरह प्रो० सा० ने जिन आधारों पर जो निष्कर्प निकाले हैं वे सदोप जान पड़ते हैं, और इस लिये उन निष्कर्पींकी बुनियादपर जैन इतिहासके एक विलुप्त श्रध्याय की इमारत खड़ी करते हुए शिवार्य के उत्तराधिकारियों की जो खोज प्रस्तुत की गई है वह वैसे निर्दोप हो सकती है ? इसे पाठक स्वयं समभ सकते हैं। यही कारण है कि श्राप की उस सदीप खोजका प्रवल विरोध होरहा है, जिसका एक उवलंत उदाहरण 'क्या निर्युक्तिकार भद्रवाहु श्रीर स्वामी समन्तभद्र एक हैं ?' इस शीपक का लेख है; जिसमें श्राप की इस मान्यता का प्रवल युक्तियों से खण्डन किया गया है कि श्वे० नियुक्तिकार भद्रवाहु श्रीर श्राप का गया है कि श्वे० नियुक्तिकार भद्रवाहु श्रीर श्राप भामी समन्तभद्र एक हैं।

अनेकान्त-





## [8]

श्री १०८ तपोनिधि, राजगरापूज्य,

च्यनेक शास्त्र—प्रणेता, विद्वहर, विश्वबन्ध,

पूज्य त्र्याचार्य कुन्थुसागरजी महाराज



# विश्व-कल्याण करने वाला बीतराग दि० जैन धर्म अनादि काल का है। जो उसे कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा स्थापित कहते हैं उनके वक्तव्य का निर्णेध।

[ ? ]

श्रीमान मान्यवर धर्मनिष्ठ पण्डित रामप्रसाद जी शास्त्री, परिडत कुमलकुमार जी श्रलीगढ निवासी तथा श्रीमान पण्डित उल्फतराय जी त्रादि महान्पुरुपों का लिखा हुआ पत्र ता० ३- = - ४४ को मिला । उसमें यह लिखा था कि ''श्रीमान मान्यवर अमरावती निवासी परिडत हीरालाल जी श्रोफेसर ने दिगम्बर धर्म व श्वेताम्बर धर्म में कोई विशेष भेद नहीं है। जो श्वेताम्बर जैन प्रन्थोंमें लिखा हत्रा है वही कुछ दिगम्बर जैन प्रन्थों में लिखा हुआ है। अर्थात श्वेताम्बर जैन प्रन्थों में स्त्री-मुक्ति, सबस्त-मुक्तिः केवली-कवलाहार ये तीन वातें लिखी हैं और यही तीन बातें दिगम्बर जैन प्रन्थ भगवती-श्राराधना, सर्वार्थ-सिद्धि, जयधवलादि प्रन्थों का सप्रमाण ट्रैक्ट निकाला है।" सो यह पत्र ऋाप श्रीमान योग्य पूज्यपाद गुरुवर्य के पास भेजते हैं सो युक्ति मप्रमाण उत्तर देने की कृपा करें यही नम्र विनती है।

सो श्राप श्रीमानों का इस तरह का लिखा हुआ पत्र श्राद्यंत पढ़ लिया। इसका उत्तर देने के लिये हमारे पास बिलकुल समय नहीं है मैंने सिफे सुबह =।। बजे धर्मचर्चा के लिये मौन खोला है श्रीर शाम को पांच बजे आध वग्टा आम पांचलक विश्वजीवन हितार्थ भाषणकोलये मीन खोलाहै। बाद वाकी समय सामायिक ध्यानाऽध्ययन और विश्व-आत्म शांति व आत्म-शान्ति के लिये साहित्य-निर्माण ही करता रहता हूं। तथा इस मतमतान्तर के भगड़ेमें पड़ना मेरे भाव नहीं हैं। क्योंकि मतमतान्तर के भगड़ेमें पड़ने से झुट कपाय, रागहेप, पच्चपात आदि प्राहु-भाव होते हैं। इन कपाय, पच्चपात को छोड़ने के लिये ही तो में साधु हुआ और ईपां, हेप, कलह, पच्चपात आदि में पड़ना में अच्छा नहीं सममता हूं। क्योंकि इसी से विश्वधर्म का विनाश हुआ है और हो रहा है। इम लिये में इस मंभट से दूर रहता हूं और सर्वधर्म-समन्त्रयी के द्वारा विश्व-शांति चाहता हूं। सर्वधर्म-समन्त्रयी के द्वारा विश्व-शांति चाहता हूं। सर्वधर्म-समन्त्रयीका अर्थ सत्याधंदशंन में लिखा हुआ है उससे जानना।

मैं किसी चिट्टी-पत्री का जवाब नहीं देता हूं फिर भी आप बम्बई निवासी समस्त पंचमहाजनोंके आति आप्रह से तथा पत्तपात—रहित सत्य आहिंसा बीतरागी धर्म का बास्तविक प्रतिपादन करने का सन्त महापुरुषों का कर्तब्य होने से मैं इस विषय को स्पष्ट लिखवा रहा हूं।

बात यह है कि इस भूतल पर धर्म एक ही गहा है और एक ही रहेगा। जब तक भूतल पर एक ही धर्म था तब तक सर्वत्र शान्ति व घर घर मंगलगान हुआ करता था। जबसे स्वार्थवशान धर्म धर्मान्तर होने लगे तबसे देश-विदेश में सर्वत्र हाहाकार मच गया। केवल हाहाकार ही नहीं मचा किन्तु मार-काट, छट हो रही है। यह सब दुराग्रह का दुष्फल ही है। तब यही प्रश्न होता है कि वह एक धर्म कीन सा है?

वह एक बीतराग दिगम्बर जैनधर्म या अहिंसा-धर्म है उसी का नामान्तर अपरिग्रह धर्म या त्याग-धम है ये सब एक ही धर्म हैं। सो जैनधर्मकी उत्प-त्यर्थ विशेष नहीं लिखता हुं क्योंकि उसके लिये सत्यार्थद्रों न नाम का प्रन्थ अलग छप चुका है सो उससे जान लेना चाहिये। यहां पर बीतराग धर्म श्रहिंसाधर्म या अपरिमहधर्म या त्यागधर्म या जैन-धर्म इन सबका अर्थ एक है। जैसे बीतराग्धर्म का श्रयं यह है-"रागईपरहितपना" श्रर्थात विश्व के सम्पूर्ण कुटुम्ब को न्यायपुर्वक समानभाव से पालन-पोपण करते हुए बची हुई विषय-वासनाओं को चीए करते २ निर्वाण प्राप्त करना—यह ही बीतराग धमें है। आर अहिसाधमें का भी यही अथे है। श्रन्न, वस्त्र, गृह, विद्या, अलंकार, श्राभूपण आदि से समानभाव से विश्वमात्र की रज्ञा करना अर्थात इन के विना किसी को नहीं मरने देना, अर्थात समय २ पर इनसे पालन पोपण करना यही ऋहिंसाधर्भ है। इसका विवेचन पूर्वाचार्यों ने यों किया है-

सम्पूर्ण हिंसा को छोड़कर विश्व व आत्मशांति के उपायों का प्रचार वरते हुए आत्मा में लीन होना यति धर्म है।

और यति धर्म के बतलाये गये स्वरूप का एक-देश पालन करना गृहस्थ धर्म है। अर्थात गृहस्थों को ऋहिंसा पालन के लिये चार भेंद बतलाये गये हैं। श्रीद्योगिक, श्रारंभिक, विरोधिक श्रीर सां-कल्पक। श्रोद्योगिक श्रोर आर्राभक हिंसा तो गृहस्थ को करनी ही पड़ती है। इसके बिना गृहस्थ जीवन चलता ही नहीं है। तथा कभी कभी विरो-धिक हिंसा भी करनी पड़ती है। जैसे दुष्टों दुरा-चारी वा श्रज्ञानी बाल-बच्चों को हित की दृष्टि से विद्या-विभूपित करने वा सन्मार्ग में लगाने के लिये या राष्ट्र शांति के लिये भी विरोधिक हिंसा करनी पड़ती है। यदि विरोधी हिंसा नहीं करे तो विश्व में अव्यवस्था हो जायगी। और स्वर्गतल्य मत्ये-लोक नरकत्रल्य बन जायगा। इस लिये विरोधी हिंसा भी करनी पड़ती है। इस प्रकार ये तीनों हिंसा तो गृहस्थों के लिये अनिवार्य हैं। अब रही संकल्पिक हिंसा-

जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये या अपनी
मान बड़ाई सुमेर पर चढ़ाने के लिये या खोटी
अपनी र स्वच्छन्द धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिये व
सत्यधर्म के मन्दिर जायदाद हड़पने के लिये मारकाटकर छट लेना ये सब संकल्पी हिंसा है। ऐसी
हिसाका विश्वस्थ गृहस्थों के लिये त्याग लिखा है। इस
का विशेष खुलासा देखना हो तो 'मनुष्यकृत्यसार"
या 'सार्थधर्मसार" प्रन्थ को देखना चाहिये। इस
प्रकार धीतराग अहिंसा धर्म का व्याख्यान किया।
इसी माफिक अपरिष्रह धर्म त्यागधर्म या जेनधर्म का
लक्षण जानना चाहिये। अथवा यों कहिये उपरोक्त

इस वीतराग श्रहिंसाधर्म को पालन करने वाले श्रनादिकाल से इस भूतल पर चौबीस तीर्थं कर नव-प्रतिनारायण, नवबलभद्र, १२ चक्रवर्ती श्रादि सदा से इस भूतल पर होते श्रा रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे। इस ध्रुवसत्य जैन के इतिहास से जनता का कितना कल्याण हुआ तथा होगा यह मानवमात्रको विचार करने की जरूरत है।

यह धर्म जब तक चत्रियों के तथा त्रेशठ शलाका पुरुषों के हाथ में रहा तव तक इस धर्म का प्रभाव सर्वत्र मानवमात्र पर पड़ता था और मानव तदनुकूल प्रवृत्ति करते थे उस समय धर्म धर्मान्तरता रागद्वेत ईपों श्रादि भाव परस्पर तिल्तुपमात्र भी नहीं था क्योंकि पहिले मानवमात्र का एक ही बीतराग श्रहिंसा धर्म का ही सबेंत्र प्रचार था। श्रीर त्रागम से भी प्रमाण है कि विश्व भूतल पर मानवमात्र का एक ही बीतराग धर्म है। आर यही एक धर्म आज वर्तमान में विदेह चेत्र में सर्वत्र फैल फुल रहा है वहां धर्मा धर्मान्तरता नहीं है। भले ही वहां भाव मिध्यात्वे हो किन्तु द्रव्य मिध्यात्व नहीं है। भाव मिथ्यात्वका मतलब यह है कि कुट्टम्ब परिवार शरीर श्रादि मेरे हैं श्रीर मैं उनका हूं ऐसा मानना सो भाव मिध्यात्व है। श्रीर द्रव्य मिध्यात्व पर वैष्णव मंदिर, रवेताम्बर मन्दिर, क्रिश्चियन मुसलमान पारसी मन्दिर, इस तरह धम्में धर्मान्तर का भेद भाव यहां भरत देव में है वैसा वहां नहीं है। वहां केवल बीतराग शासन श्रायतन के सिवाय श्रीर कोई धर्म नहीं है। श्रजरा-मरवृत्ति श्रनादिकाल से विदेह त्तेत्र में है। श्रीर श्रनंत काल तक रहेगी। वहां वीतराग शासन में कभी भी परिवर्तन होता नहीं है। किन्तु पञ्च भरत पञ्च ऐरावत चेत्र के अन्दर हंडावसिंपग्री काल के दोप से कलुक्त परिणाम तथा त्रिषय वासना आदि में अतिगृद्धता रखने वाले जीव होने से मत मतान्तर पैदा हुए।
और तब से विणिक पुत्रों के हाथ में यह बीतराग धर्म
आया किन्तु विणिक पुत्रों ने धर्म की तरफ लह्य न दे
कर धन को कमाया और ऐसे अमोलिक बीतराग धर्म
को खोया। सो विणिक पुत्र शार्याश्चत के पात्र हैं सो
जानना। क्योंकि इन्हों ने इस पित्र विश्व कल्याण
करने वाले बीतराग धर्म का प्रचार न करके सांसारिक
मायामधी दौलत के समान इस धर्म को ति बोड़ी में
बन्द कर रक्या।

इसी कारण से यह मतामतान्तर पेंदा हुई। यह कैनियों के प्रमाद का ही फल है। नहीं को आपको इस वक्त "स्त्री-मुक्ति, सक्क्ष-मुक्ति व केवली को कवलाहार" प्रोफेसरजी द्वारा निकाला देण्डांबल ट्रैक्ट हमारे पास भेजने की जरूरत ही क्या थी।

इस वीतराग श्रहिंसाधर्म का मानवमात्र पर कैमा श्रसर पड़ा था। इसका इतिहास में श्रापक सामने देता हूं। जिसमें श्रापकी शंका दूर होकर समृत नाश हो जायगा। श्रीर यह दिगम्बर प्रवृत्ति प्राचीन कब से है इसका भी श्रापको माल्म हो जायगा श्रेर कुन्दकुन्दाचार्य ने दिगम्बर जैनमत का स्थापना किया ऐसा कहने का साहस भी नष्ट हो जायगा। क्योंकि कुन्दकुन्दाचार्य के पहिले श्रानन्तकाल से यह दिगम्बर श्राम्नाय चला श्रा रहा है यह उसके इतिहास से स्पष्टतया माल्म हो जायगा।

कृष्णवाक्य महाभारत में लिखा है कि जब श्रजुन महाभारत के लिये जा रहे थे तब उनके सामने नियंन्थ मुनिराज आये तो अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा कि यह शकुन कैसा है १ तब श्रो कृष्ण ने कहा कि जल्दी जाओ धनुष हाथ में लो, सारो पृथ्वी जीतोगे। क्योंकि यह परमहंस परमात्मा दिगम्बर वेषधारी सामने आये यह शकुन बहुत अन्डा है। तब अर्जुन युद्ध के लिये चले गये।

हिन्दी इतिहास के अनुसार श्री ऋष्ण जी का काल ४००० पांच हजार वर्ष के पहिले का है उसका श्लोक लिख दिया जाता है।

श्रोरोहस्व रथे पार्थ, गांडीबं च करे कुरु। विजिता मेदिनी मन्ये, निर्मन्थो यस्य सम्मुखं। इति कृष्णवाक्य भारत०

दत्तात्रयो महायोगी, योगीशश्चामरप्रभुः । मुनिदिगम्बरो बालो, मायामुक्तो यदा परः ॥ इति दत्तात्रय स्तोत्र पा० २४

जैनमागरतो जितकोघो जितामयः । इति दिल्लामृति सहस्रताम ॐ नग्नं सुत्रीगं दिग्याससंब्रह्मगभेसनातनसुपैम ॥ इति यजुर्वेद श्रध्याय ६ म० २५

ॐ वृपभं पवित्रं नग्नमुपिव [ई] प्रसामहे । येषां नग्ना [नग्नये] जातिर्येषां वीराः ॥ इतिऋग्वेद मध्ये

नग्नं परमाह संस्तुतं वारं शत्रुं ज्ञयंतं पशुरिद्र-माहुरिति स्वाहा ।

इति यजुर्वेद अ० २४ म० ६

एकाकी निःग्ष्रहः शांतः कर्मनिम् लक्ष्मः । कदा शम्भो भविष्यामि पाणिपात्रो दिगम्बरः ॥ इति भर्त्वहरिकवि देराग्यशतक में लिखा है । शोचं निकामं मुनिपुङ्गवानां,

कमण्डलोः संश्रयणान् सर्मास्त । न चांगुलौ सपे विदुषिताया,

छिनत्ति नासां खलु कश्चिर्त्र ॥ पापिष्ठं पापद्देतुर्या, यचचानिष्ट विचेष्टितम् । श्रमंगलकरं वस्तु प्राथितार्थिविघाति च।।

हानध्यानतपःपृजा, सर्वसत्वहिते रतः।

किमन्यनमंगलं लोके, मुनयो यद्यमंगलं।।

पद्मिनिराजहंसाश्च निष्मेन्थाश्च तपोधनाः।

यं देशमुपसपैन्ति सुभिन्नं तत्र निर्दिशेत।।

हप्त्रानुयांतमृपिमात्मजमण्यनग्नं।

देव्यो हिया परिद्धुर्नं सुतस्य चित्रम्।।

तद्बीद्य प्रन्छिति मुनो जगदुस्तवास्ति।

स्वीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तहष्टेः॥

इति भागवते महापुराण-प्रथमस्कन्धे चतु
र्थाध्याये पंचम श्लोकः

त्र्यश्मीभिह्न वर्य भिज्ञामाशावासो वसीमिह्न । शयीमिह्न महीष्टेष्ठे कुर्वीमिह्न किभीश्वरैः॥ वराग्यशतक पृष्ठ १२१

जथाजातस्पधरो निर्मन्थो निष्परिमहः।
तद् ब्रह्मागों सम्यक् सम्पन्नः शुद्धमानसः।।
प्राणसंघारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैन्नमाचरन्तृद्रमात्रेण लाभालाभयोः समो भूत्वा शृत्यागारदेवगृहतृणाकूटवल्मीकष्टृत्तमृलकुलालशालाग्निहोत्र—
गृह्नदीपुलिन-गिरि-कुहर-कंदर-कोटर-निर्जनस्थंडि—
लेपु तेष्विनिकेतवासस्य प्रयत्नो निममः शुक्लध्यान—
परायणोऽध्यात्मनिष्ठो श्रशुभकर्म—,निमृ लनपरः
सन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नामेति।

वेंकटेश्वर छापा सन १६६६ का छपा गुटका पूर्व २६०-२६१ पर है।

श्राजानुलम्बबाहुः श्रीवत्साङ्कः प्रशांतमूर्तिश्च। दिग्वासासकणो रूपबांश्च कार्योऽर्हतां देवः॥ वराहमिहर बृहत्संहिता में श्च० ४० रलो० ४४ निरावरणा इति दिगम्बराः। कुसमाञ्जलि मन्थ के पृष्ठ १६ वें पर लिखा है कंथाकोपीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनो यथाजात-रूपधरा निर्मन्था निष्परिप्रहाः ।

इति संवर्तश्रुतिः

श्रहन्तो देवता यत्र निर्मन्थो दृश्यते गुरुः ।
दया चैव परो धर्मस्तत्र मोन्नः प्रदृश्यते ॥
पद्मपुराणभूमिखंड श्र० ३७-३८ पृष्ठ ३४-३६ में
जैनधमं की कथा लिखी है उसमें का यह श्लोक है ।
सर्वात्मनात्मिन स्थाप्य परमात्मानमीश्वरं ।
नग्नजटो निराहारो चिराध्वांतमतो हि सः ॥
इति लिंगपुराण श्र० ४७-४८ पृ० ६८ श्लो० २२
नाहं रामो न मे बांछा भावेषु च न मे मनः ।
शांतिमाम्थातुमिच्छामि स्त्रात्मन्येव जिनो यथा ॥
एको रागिषु राजते प्रियतमा देहाधंधारी हरो ।
नीरागेषु जिनो विमुक्तललना-संगो न यस्मान परः

श्चातिश्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहुः । रूपमुपासदामेयत् तिस्तो रात्रीः सुराः सुता ॥ यजुर्नेद् श्रध्याय १६ मंत्र १४ सत्यं जैनी तपस्या हि स्वैराचार्रावरोधिनी । भारतीय संस्कृत साहित्य में दिगम्बर जैन मुनि

का उल्लेख है-

पाणेः पात्रं पवित्रं श्रमणपरिगतं भैत्तमत्त्रयमत्रं। विस्तीर्णं वस्त्रमाशा सुदशकममलं तल्पमस्वल्पमुर्धी येषां निःसंगताङ्गीकरणपरिणतिस्त्रात्मसंतोषितास्ते धन्याः सन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्मनिम् लयति इति वैराग्यशतक

धैर्यं यस्य निता ज्ञमा च जननी शान्तिश्चरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भिग्नी श्वाता मनःसंयमः॥ शय्या भूमितलं दिशोऽिंप वसनं ज्ञानामृतं भोजनं। ह्येते यस्य कुटुम्बिनो बद सखे कस्माट् भयं योगिनः। -इति वैराग्यशतक।

इस प्रकार हिन्दू सम्प्रदाय में माने हुए परमहंस परिव्राजक नामक साधु दिगम्बर ही होते हैं। वे देश काल से परे स्वाचरण में निष्ठ होते हैं। इस प्रकार उनके प्रन्थों में प्रतिपादन किया हुआ है। हिन्दु आों के अनेक साधु नग्न थे और हैं जैसे छंभ मेला या प्रयाग में। यह सब बाल गोपाल जानते हैं। और श्रीमान देवीनारायण जी एडबोकेट शास्त्राचार्य काशी निवासी ने बेंक्टेश्वर पत्रमें अभी श्रावण मुदी द को लेख निकाला है उसमें लिखा है कि "हर साल कुंभ मेला में उज्जल भाव धारण करने वाले संकड़ों नंगे वावा जाते हैं।

यह बीतरागता का ही प्रभाव है परन्तु इसमें नग्न वेश तो है किन्तु खान-पान जेसा दिगम्बरों में है वेसा नहीं है। जब भूख लगे तब खा लेते हैं प्यास लगे तब पी लेते हैं। परन्तु बीतराग शासन में २४ घंटे में एक ही बार भोजन ब जल पीने की श्राज्ञा है। श्रोर यह अनादिकाल से धाराप्रवाह चला आ रहा है साधु जब ऐसी उज्जल कठिन वृत्ति से गिर गये तब ये मतमतान्तर स्थापित हुए। इसी खान पान की बजह से श्री ऋपभदेव के समय में अनेक साधु गिर गये थे और अब तक गिर रहे हैं। ये सब हुंडाबासांहिणी काल का दोप है। गिरकर भी अपना नाक उत्चा रख जो मोच जाना चाहे उसकी कथा तो भगवान ही जाने।

जब राजा परीचित को सर्पद्षृ हुआ तब उसको तत्बश्रवण की इच्छा हुई। तब दिगम्बरत्व के शांति मय उपदेश को शुकदेव मुनि ने दिया तब उसको शांति हुई।

राजा भर्तृहरि "कदा शंभो भविष्यामि पाणि-

पात्रो दिगम्बरः" इस पित्रत्र भावना को पिहले से ही भाते २ दिगम्बर पिरित्राजक हुए थे। इस प्रकार सैकड़ों ऐसे स्थान मिलेंगे जहां हिन्दू पुराण उपनिषत वेद आदि प्रन्थों ने दिगम्बरत्व के महत्व का गीत गाया है।

श्रव किदेश से श्राये हुए यवन समाज पर भी दिगम्बर बंकराग प्रभु का कैसा श्रसर व प्रभाव पड़ा सो श्राग सचेप से इल्लेख करता हुं सो ध्यान से सुनने को कृपा करिये—

मस्तवी ईरानी कुरानकर्ता मोलाना कृम कासीम रिगलानी नाम का साधु दिगम्बर ही रहता था।

अब्दुल नाम का श्रेष्ठ फकीर या मस्त दिगम्बर ही रहता था। पैगम्बर हजरत मुहम्मद ने खुद फरमाया है कि मैं किन्हीं नये सिद्धान्तों का उपदेशक नहीं हूं और मुझे नहीं मालुम कि मेरे या तुःहार साथ क्या होगा? सत्य का उपासक और कह ही क्या सकता है। उसे तो सत्य को गुमराह भाइयों तक पहुंचाना है। श्रीर उसे जैसे बनता है बैसे इस कार्य को करना चाहिये। महम्मद साहव को अरव के असभ्य से लोगों में सत्य का प्रकाश फैलानाथा। वेलोग ऐसे पात्र नथे कि एक्टम अंचे दर्जे का मिछान्त उनको सिखाया जाता। उस पर भी हजरत मुहम्मद साहब ने उनको स्पष्ट शिजा दी है कि संसार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ है। संसार मुसलमान के लिये एक कैंदखाना और कहत के समान है। श्रीर जब वे इसको छोड़ देते हैं तब तुम कह सवते हो कि उन्होंने कहत और कैदखाने को छोड़ दिया है। त्याग श्रीर वैराग्य का इससे बढ़िया उपदेश श्रीर हो ही क्या सकता है। हजरत मुहम्मद ने स्त्रयं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का यथासम्भन्न यत्न किया था। उसपर भी उनके कम से कम वस्त्रों का परिधान और हाथ की श्रंगृठी उनके नमाज में बाधक हुई थी। किन्तु वह उनके लिये इस्लाम के उस जन्म काल में सम्भन नहीं था कि वह खुद नम्न होकर त्थाग और वैराग्य, तर्के दुनिया का श्रेष्टतम उदाहरण उपस्थित करते।

यह कार्य उनके बाद हुए इस्लाम के सूफी तत्व-वेत्तात्रों के भाग में आया। उन्होंने तर्क अथवा त्याग धर्म का उपदेश स्पष्ट शब्दों में यूं दिया है—

दुनिया का सम्बन्ध त्याग देना, तर्क कर देना, एनकी आशायशों और पोशाक सब ही चीजों को अब की और आगे पैगम्बर साहब की हदीस के मुताबिक।

इस उपदेश के अनुसार इस्लाम में त्याग और वेराग्य को विशेष ग्थान मिला। इसमें ऐसे दरवेश हुए जो दिगम्बरत्व के हिमायती थे। और तुर्की—स्थान में 'अब्दुल' नामक दरवेश मादरजात नंगे रह कर अपनी साधना में लीन रहते बताये गये हैं। इस्लाम के महान सूफी तत्ववेत्ता और सुप्रसिद्ध 'मस्वती' नामक प्रन्थ के रचियता श्री जलालुदीन स्मी दिगम्बरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते हैं:—

१—गुप्त मस्त ऐ महतव वगुजार रब श्रज विहरना के तवां बरदन गरब। जिल्द २ सफा २६२

२—जामा पोपां रा नजर परगाज रास्त जामै श्रिरियां रा तजल्ली जेवर श्रस्त । जिल्ह २ सफा ३५२

३—याज ऋरियान वयकसूबाज र व याचृंईशांफारिग व वेजामा शव। ४—त्ररनमी तानी कि कुल ऋरियां रावी जामा कम कुन ता रह श्रीसत रवी। जिल्द २ सफा ३⊏३

इनका उर्दू में अनुवाद 'इल्डामें मन्जूम' नामक पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है—

- (१) मस्त बोला, महतब, कर काम जा' होगा क्या नंगे से तू अहदेवर आ"
- (२) है नजर धोबी पे जामै पोष की ' है तजली जेवर श्रारियां तनी "
- (३) या विरहनो से हो यकसू वाकई' या हो उनकी तरह बेजामे अस्वी "
- (४) मुतलकन श्रारियां जो हो सकता नहीं ' कपड़े कम यह है कि श्रोसत के करी "

भाव स्पष्ट है कोई तार्किक मस्त नंगे दरवेश से जा उलमा। उसने सीधे से कह दिया कि जा अपना काम कर, तू नंगे के सामने टिक नहीं सकता। वस्त्रधारी को हमेशा धोबी की फिकर लगी रहती है। किन्तु नंगे तन की शोभा देवी प्रकाश है। बस, या तो तू नंगे दरवेशों से कोई सरोकार न रख अथवा उनकी तरह आजाद और नग्न दिगम्बर हो जा। और अगर तू एक दम सारे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम से कम कपड़े पहिन और मध्यमार्गको प्रहण कर। क्या अच्छा उपदेश है। एक दिगम्बर जैन साधु भी तो यही उपदेश देता है। इस से दिगम्बरत्व का इस्लाम से संबंध स्पष्ट हो जाता है।

श्रीर इसलाम के इस उन्तरेश के श्रनुरूप सैकड़ीं मुसलमान फकीरों ने दिगम्बर वेश को गत काल में धारण किया था। उनमें श्रद्धल कासिम गिलानी, श्रीर सरमदशहीद, उल्लेखनीय हैं।

सरमद बादशाह श्रीरंगजेब के समय में हो गुजरा

है। श्रोर उसके हजारों नंगे शिष्य भारत में बिखरे पड़े थे । वह मूल में कजहाम (श्ररमेनिया) का रहने वाला एक ईसाई व्यापारी था। विज्ञान श्रीर विद्या का भी परम विद्वान था। ऋरबी ऋच्छी खासी जानता था । ज्यापार के निमित्त भारत में आया था । ठड़ा (सिंध) में एक हिन्दू लड़के के इश्क में पड़ कर मजन् बन गया । उपरान्त इस्लाम के सुफी दरवेशों की संगति में पड़ कर मुसलमान हो गया । मस्त नंगा वह शहरों और गलियों में फिरता था। अध्यात्मवाद का प्रचारक था । घूमता घामता वह दिही जा इटा । शाहजहां का वहां श्रंत समयथा । दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा लड़का उसका भक्त हो गया। सरमद आनन्द से अपने मन का प्रचार दिही में करता रहा। उस समय फ्रांस से ऋाये हुए डा० वर्रानयर ने खुद ऋपनी श्राखों से नङ्गा दिल्ली के गतियों में फिरता हुआ देखा था। किन्तु जब शाहजढां श्रीर दारा को मार कर श्रीरंगजेव वादशाह हुआ तो सरमद्की आजादी में भी श्रहुङ्गा पड़ गया । श्रीरंगजेबके बारशाह होने के समय मुहा को कोई नहीं मानता था श्रीर उनकी प्रतिष्ठा भी कम थी। जब औरंगजेब बादशाह हुआ तब मुहा ने नग्नता को पूर्व होप वश से अपनी श्रांतछा और स्वरा-चार प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिये औरंगजेब की नगत मनुष्य को कपड़ा पहनाने की सजाह दी । तब और क्र जेब ने सरमदसे कपड़ पहननेकी दरख्वास्त की । उत्तर में सरमद ने कहा-

त्रांकस कि तुरा कुलाह सुल्तानी दाद, मारा हम श्रो श्रस्वाव परेशानी दाद। पोशानीद लवास हरकरा ऐबेदीद, बेऐवारा लवास श्रयोनी दाद।

यानी जिसने तुमको वादशाही ताज दिया, उसी ने हम को परेशानी का सामान दिया। जिस किसी में कोई ऐव पाया उसको लिबास पहनाया और जिस में ऐव न पाया उस को नंगे-पन का लिवास दिया। इस प्रकार इस अमूल्य कवाईको सुनकर बादशाह चुप हो गया। सचसुच उस समय भारत में हजारों नंगे फकीर थे वे द्रवेश अपने नंगे तन में भागी २

चुप हो गया। सचसुच उस समय भारत में हजारीं नंगे फकीर थे वे दरवेश अपने नंगे तन में भारी २ जजीरें लपेट कर बड़े लंबे लंबे तीर्थाटन किया करते थे।

सारांशतः इस्लाम महज्ञय में बीतराग दिगम्बरत्य साधु पद का चिन्ह रहा किन्तु दिगम्बरियों में चौबीस घंटे में एकवार खाहार जल लेना और बीतराग वृक्ति-बधंक जो बत है वह उन में नहीं था। और उस को ख्रमली शक्ल भी हजारों मुसलमानों ने दी है। चृंकि हजरत महम्मद किसी नये सिद्धान्त के प्रचार का दावा नहीं करते इस लिये कहना होगा ऋषभाचल से प्रकट हुई दिगम्बर गंगा की एक धारा को इस्लाम के मुफी दरवेशों ने भी श्रपना लिया था।

अब ईसाई महजब से कुछ दिगम्बरत्व के लिये प्रमाण देता हूं सो ध्यान से सुनने की कृपा करिये—

ईसाई मजहब में भी दिगम्बरत्व का महत्व मुलाया नहीं गया है। बल्कि बड़े मार्के के शब्दों में उस का प्रतिवादन हुआ मिलता है। इस का एक कारण है। जिस महानुभाव बारा ईसाई धर्म का प्रतिपादन हुआ था वह जैन श्रमणों के निकट शिक्ता पा चुका था उसने जैंन धर्म की शिक्ता को ही अलंकृत भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचलित कर दिया। इस अवस्था में ईसाई मजहब दिगम्बरत्व के सिद्धान्त से खाली नहीं रह सकता। और सचमुच बाईबल में स्पष्ट कहा गया है कि—

''उसने अपने वस्त्र उतार डाले और सैमुयल के समन ऐसी घोषणा की। और उस सारे दिन तथा सारी रात वहां नंगा रहा इस पर उन्हों ने कहा क्या साल भी पैगम्बरों में से हैं ? सैमुयल १६/२४/ उसी समय प्रभु ने अमोज के पुत्र ईसाइया से कहा जा और अपने वस्त्र उतार डाल और अपने पैर से जुते निकाल डाल। और उसने यही किया' नंगा

श्रीर नंगे पैरों वह विचरने लगा। ईसाय्या। २०/२/

इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि बाइबिल भी मुमुक्षु को दिगम्बर मुनि हो जाने का उपदेश देती है। श्रीर कितने ही साधु दिगम्बर वेश में रह चुके हैं। दिगम्बरत्व की श्रावश्यकता पाप से मुक्ति पाने के लिये ही है। ईसाई मन्थकार ने इस के महत्व को खूब दर्शा दिया है। यही बजह है कि ईसाई मजहब के मानने वाले भी मैंकड़ों साधु हो गुजरे हैं। इसी तरह ईसाइयों के मत से दिगम्बरत्व सिद्ध होता है।

त्रव बौढ़ों के प्रमाण से भी दिगम्बरत्व का कुछ उल्लेख देता हूं। बौढ़ों का प्रकरण होने से यहां दि० जैन पद्म पुराण से भी उल्लेख दिये हैं। सो ध्यान से सुनिये—

निगएठो आवुसो नाथपुत्तो सञ्बग् सञ्बद्धसावी अपरिसेसं ज्ञाण दस्सनं परि जानाति । इति मञ्जिमनिकाय

निगण्ठो नाथपुत्ते। संघी चैव गणी गणाचार्यो। च ज्ञातो यसस्सी तित्थकरो साधु सम्मतो बहुजनस्स।। रत्तत्मु चिरपवजितो अद्धगतो वयो अनुप्पत्ता। इति दीर्घनिकाय॥

भाग्यवान महाबीर बर्द्धमान ज्ञातृवंशी चित्रयों के प्रमुख राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणी त्रिशला के मुपुत्र थे। रानी त्रिशला बिज्जयन राष्ट्रसंघ के प्रमुख लिच्छिन अप्रणी राजा चेटक की सुपुत्री थी।। लिच्छिन चित्रयों का आत्रास समृद्धिशाली नगरी

वैशाली में था। ज्ञात्क चित्रयों की वसती भी उसके निकट थी। कुण्डमाम और कोइना सिन्नवेश उन के प्रसिद्ध नगर थे। भगवान महावीर वर्डमान का जन्म कुण्डमाम में हुआ था। और वह आने ज्ञात्वंश के कारण "ज्ञात्युत्र" के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वौद्ध प्रन्थों में उनका उल्लेख इसी नाम से हुआ मिलता है। श्रीर वहां उन्हें भगवान गौतम बुद्ध का समकालीन बताया है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान महावीर आज से लग भग ढाई हजार वर्ष पहिले इस धरातल को पवित्र करते थे और वह चित्रय राजपुत्र थे।

भरी जवानी में ही मंडाबीर जी ने राज पाट का मोह त्याग कर दिगम्बर मुनि का वेश धारण किया था। और तीस वर्ष तक कठिन तपस्या कर के वह सर्वज्ञ और सर्व दशीं तीर्थ कर हो गये थे। ''मञ्किन-मनिकाय" नामक बौद्ध प्रन्थों में उन्हें सर्वज्ञ सर्वदशीं और अशेष ज्ञान तथा दर्शन का ज्ञाता लिखा है।

तीर्थंकर महावीर ने सर्वज्ञ हो कर देश विदेश में भ्रमण किया था। श्रीर उन के धर्म प्रचार से लोगों का श्रात्म—कल्याण हुआ था। उनका विहार संघ सहित होताथा। श्रीर उनका विनय हरकोई करताथा।

बौद्धपन्थ "दी चे निकाय" में लिखा है कि निर्पय हातुपुत्र (महाबीर) संघ के नेता हैं, गणाचार्य हैं, दर्शन विशेष के प्रगोता हैं, विशेष विख्यात हैं, तीर्थं कर हैं, सब मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, अनुभवशील हैं, बहुत काल से साधु अवस्था प्राप्त करते हैं, और अधिक वयप्राप्त हैं।

जैनशास्त्र हरिवंशपुराण में लिखा है कि भगवान महावीर ने मध्य के (काशी, कौशल, कौशल्यकुसंध्य, श्रश्यस, त्रिगर्तपञ्चाल, भद्रकार, पाटच्चार, मौक, भस्सय, कनीय, सृरसेन, एवं वृकार्थक) समुद्र तट के (किलिंग, कुरुजाङ्गल, कैकेय, आत्रेय, कांबोज, वाल्हक यवनश्रृति, सिन्धु, गांधार, सौवीर, सूर,भीरू,दशेरुक, वाडवान, भारद्वाज, काथतीय,)और उत्तर दिशा के (तार्ण, कार्ण, प्रज्ञाल, आदि) देशों में विहार कर उन्हें धर्म की श्रोर ऋजु किया था।

भगवान महात्रीर का धमें ऋहिंसा-प्रधान तो था ही। किन्तु उन्हों ने साधुऋों के लिये दिगम्बरत्य का भी उपदेश दिया था। उन्हों ने स्पष्ट घोषित किया था कि जैन धर्म में दिगम्बर साधु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। विना दिगम्बर बीतराग वेप धारण किये निर्वाण प्राप्त कर लेना ऋसंभव है। और उन के इस वैज्ञानिक उपदेश का आदर आवालवृद्ध ने किया था।

तिदेह में जिस समय भगवान महाबीर पहुँचे । तो उनका वहां लोगों ने विशेष आदर किया । वेशा-ली में उन के शिष्यों की संख्या अधिक थी । स्वयं राजा चेटक उनका शिष्य था ।

श्रंगदेश में जब भगवान पहुंचे तो वहां के राजा कुणिक श्रजात शत्रु के साथ सारी प्रजा भगवान की पूजा करने केलिये उमड़ पड़ी। राजा कुणिक कौशाम्बी तक महावीर स्वामी को पहुंचाने गये। कौशाम्बी नरेश ऐसे प्रतिवुद्ध हुए कि वे दिगम्बर मुनि हो गये। मगध देश में भी भगवान महावीर का खूब विहार हुआथा। श्रीर उनका श्रधिक समय राजगृही में व्यतीत हुआथा। सम्राट् श्रेणिक, विश्वसार भगवान के श्रन्य भक्त थे। श्रीएक के श्रभयकुमार, वारिषेण, श्राद्ध कई पुत्र दिगम्बर मुनि हो गये थे।

दिस्तिए भारत में जब भगवान का विहार हुआ तो हेमांग देश के राजा जीवंधर दिगम्बर मुनि हो नये थे। इस प्रकार भगवान का जहां जहां विहार हुआ वहां वहां दिगम्बर धर्म का प्रचार बहुत हुआ। शतानीक, उदयन, आदिराजा, अभय, नंदिषेण, आदि राजकुमार, शालिभद्र, धन्यकुमार, प्रीतंकर, आदि धनकुबेर, इन्द्रभूति, गौतम आदि बाह्यण विद्वान विद्युच्चर आदि सहश पतितातमार्थे और न जाने कान कीन भगवान महाबीर की शरण में आकर मुनि हो गये।

सचमुच अनेक धर्म-पिपासु भगवान के निकट आकर धर्मासत पान करते थे। यहां तक कि स्वयं म० गीतमञ्जद्ध और उनके संघ पर भगवानके उपदेश का प्रभाव पड़ा था।

बीद्ध मिश्लुकों ने भी नग्नता को धारण करने का आग्रह महात्मा बुद्ध से किया था। इस पर बद्यपि महात्मा बुद्ध ने नग्न वेप बुग नहीं बतलाया विन्तु यह कठिन बृत्ति होने में उससे कुद्ध ज्यादा शिष्य पाने का लाभ न देखकर उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पर तो भी एक समय नैपाल के तान्त्रिक बोद्धों में नग्न साधुआं का अस्तित्व हो गया था।

सचवात तो यहंदै कि नम्रवेपको साधुपदके भूपक रूपमें सबही को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे प्रामाणिक पुरुपों का विरोध करना अपनी अज्ञता दिखलाना है। उस समय म० बुद्ध के जमाने में तो उसका विशेष प्रचार था। अभी भगवान महा-वीर ने धर्मापदेश प्रारंभ नहीं किया था कि प्राचीन जैन और आजीविक साधु नंगे घूमकर उसका प्रचार कर रहे थे।

देखिये नौडमन्थो के आधार से इस विषय में डा० स्टीवेन्सन लिखते हैं—

"एक तीर्थक नग्न हो गया" लोग उसके लिये बहुत से बख़ लाये किन्तु उनको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने यही सोचा कि यदि में वस्त्र स्वीकार करता हूं तो संसार में मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं होगी। वह कहने लगा कि लड़जा-रच्चण के लिये ही बस्त्र धारण किया जाता है और लड़जा ही पाप का कारण है। हम अहंत हैं इस लिये विषय-वासना से अलिप्त होने के कारण हमें लड़जा की कोई परवाह नहीं। इसका यह कथन सुनकर बड़ी प्रसन्नता से वहां इसके पांच सो शिष्य बन गये। बल्क जम्नूीप में इसको लोग सभा सुद्ध कहने लगे।

यह उल्लेख संभवतः मक्खिल गोशाल श्रथवा पूर्ण काश्यप के संबंध में है। ये दोनों साधु भगवान पाश्वेनाथकी शिष्य परंपरा के मुनि थे। मक्खिल-गोशाल भ० महाक्षीर से रुष्ट होकर श्रलग धमेंप्रचार करने लगा था श्रार वह 'श्राजीविक' संप्रदाय का नेता वन गया था। इस संप्रदाय का विकास प्राचीन जैनधर्म से हुआ था और उसके साधु भी नम्न रहते थे। पूरणकाश्यप गोशाल का साथी और वह भी दिगम्बर रहा था। सचमुच दिगम्बर जैन धमें पिहुले से ही चला आ रहा था। जिसका प्रभाव इन लोगों पर पड़ा था।

उसपर भगवान महाबीर के अवतीर्ग होते ही दिगम्बरत्व का महत्व और भी बढ़ गया। यहां तक कि अन्य सम्प्रदाय के लोग भी बीतराग नम्नवेश धारण करने को लालायित हो गये। जैसे कि ऊपर प्रगट किया है।

बौद्ध शास्त्रों में निर्धन्य (दिगम्बर) महामुनि महाबीर के विद्वार का उल्लेख भी मिलता है। 'मिडिक्सिनिकाय' के 'अभयराजकुमारसुत्त' से प्रगट है कि ये राजगृह में एक समय रहे थे। 'उपाली सुत्त' से भगवान महाबीर का नालन्दा में विद्वार करना स्पष्ट है। उस समय उनके साथ एक बड़ी संख्या में निर्मंथ साधु थे। 'सामगामसुत्त" से यह प्रगट है कि भगवान ने पावा से मोत्त प्राप्त किया था। ''दीघेनिकाय" का 'पासादिकसुत्त' भी इसी बात का समथेन करता है। ''संयुत्तिनकाय" से भी भगवान महावीर का संघ सहित 'मिन्छका खंड' में विहार करना स्पष्ट है।

''ब्रह्मजालसुत्त'' में राजगृह के राजा अजातशत्रु को भगवान महावीर के दर्शन के लिये लिखा गया है। 'विनय पिटक' के 'महावग्ग' प्रन्थ से महावीर स्वामा का वैशाली में धमें प्रचार करना प्रमाणित है। एक 'जातक' में भगवान महावीर को 'अचेलकनात-पुत्त' कहा गया है। 'महावस्तु' से प्रगट है कि अवन्ती के राजपुरोहितका पुत्र नालक बनारस आया था। वहां उसने निग्गन्थनाथपुत्त (महावीर) को धमे-प्रचार करते पाया। 'दीर्घनिकाय' से यह स्पष्ट है कि कौशल के राजा पसेनदी ने निग्गन्थनाथपुत्त (महावीर) को नमस्कार किया था। उसकी रानी मिल्लका ने निर्मन्थों के उपयोग के लिये एक भवन बनवाया था। सारांश यह है कि बाँछशास्त्र भी वीत-राग दिगम्बर धर्म की व भगवान महावीर के दिगन्त-व्यापी और सफल विहार की सान्नी देते हैं।

भगवान के विहार और धमेप्रचार से जैनधमें का विशेष उद्योत हुआ था! जैनशास्त्र कहते हैं कि उनके संघ में चौदह दिगम्बर मुनि थे। जिसमें ६६०० साधारण मुनि, ३०० अंग पूर्वधारी मुनि, १३०० अवधिज्ञानधारी, ६०० ऋषि विक्रियायुक्त, ४०० चारज्ञान के धारी, ५०० केवलज्ञानी और ६०० अनुत्तरवादी थे। महाबीर संघ के ये दिगम्बरमुनि दशगणों में विभक्त थे और ग्यारह गणधर उनकी देख-रेख करते थे। इन गणधरों का संनिप्त वर्णन निम्न प्रकार है—

१-इन्द्रभृति गौतम, २-वायुभृति, ३-व्यानभृति,
ये तीनों गणधर मगध देश के गोर्बर ग्राम निवासी
वसुभृति (शांडिल्य) ब्राह्मण की स्त्री प्रथ्वी (स्थिएडला) और केसरी के गर्भ से जन्मे थे। गृहस्थाश्रम त्यागने के बाद ये कम से गौतम, गाम्ये और
भागव नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। जैन होने के
पहिले ये तीनों वेद धमपरायण ब्राह्मण विद्वान थे।
भगवान महाबीर के निकट इन तीनों ने अपने कई
सो शिष्यों साहत जैनधमें की दिगम्बर दीचा धारण
की थी और ये दिगम्बर होकर मुनियों के नेता हुए
थे। देश-देशान्तरों में विद्वार करके इन्होंने खुव
धमं-प्रभावना की थी।

चौथे गएथर व्यक्त कोल्लगसित्रवेश निवासी धनमित्र ब्राह्मए की वारुणी नामक पत्नी क कूख से जन्मे थे। दिगम्बर मुनि होकर ये भी गणनायक हुए थे।

पांचवें मुधर्म नामक गणधर भी कोल्लगसन्नि-वेश के निवासी धम्मिल ब्राह्मण के सुपुत्र थे। इन की माता का नाम गदीला था। भगवान महाबीर के उपरांत इनके द्वारा जैनधर्म का विशेष प्रचार हुआ था।

छठे मण्डिक नामक गण्धर में ध्यांख्य देश निवासी धनदेव बाह्मण की विजयादेवी स्त्री के गर्भ से जन्मे थे। दिगम्बर मुनि होकर यह वीर संघ में सम्मिलित हो गये थे अप्तर देश-विदेश में धर्मे-प्रचार किया था।

सातवें गणधर मौर्यपुत्र भी मौर्याख्य देश के निवासी मोयेक नामा ब्राह्मण के पुत्र थे। इन्हों ने भी भगवान महावीर के निकट दिगम्बरीय दीज्ञा महरण कर के सबेत्र धर्मप्रचार किया था।

श्राठवें गणधर श्रकस्यन थे जो मिथिलापुरी के निवासी देव नामक ब्राह्मण की जयन्ती नामक स्त्री के उदर से जन्मे थे। इन्होंने भी खृब धर्म-प्रचार किया था।

नन्में 'धवल' नामक गण्धर केशिलापुरी के 'वसु' विष्ठ के सुपुत्र थे। इनकी मां का नाम 'नन्दा' था। इन्होंने भी दिगम्बर मुनि हो सदेत्र विहार किया था।

दशयें गणधर 'मेंत्रेय' थे। वह वत्स देशस्य तुङ्गिकास्य नगरी के निजासी 'दत्त' ब्राह्मण् की स्त्री करुणा के गमें से जन्मे थे। इन्होंने भी अपने गण के साधुओं सहित धर्म-प्रचार किया था।

ग्यारहवें गण्धर 'प्रभास' राजगृह निवासी 'बल' नामक ब्राह्मण की पत्नी 'भद्रा' की कुत्ति से जन्मे थे श्रीर दिगम्बर मुनि तथा गण्नायक होकर सबैब धर्म का ज्योत करते हुए बिचरते थे।

इस प्रकार इन गणधरों की अध्यक्ता में रहकर उपरोक्त चादह हजार दिगम्बर मुनियों ने तत्कालीन भारत का महान उपकार किया था। निद्या, धर्मज्ञान और सदाचार उनके सदुपयोग से भारत में खुब फैले थे। जैन और बौद्धशास्त्र यही प्रगट करते हैं।

बीद्ध और जैनशास्त्रों से ज्ञात होता है कि तत्का-लोन धर्मगुरु देश में सब्देत्र विचरते थे और जहां वे टहरते थे वहां धर्म, सिद्धान्त, त्राचार, नीति और राष्ट्रवार्ता विषयक गम्भीर चर्चा करते थे। सचमुच उनके द्वारा जनता का महान उपकार होता था।

वौद्ध शास्त्र से भी भगवान महाबीर के संघ के किन्हीं दिगम्बर मुनियों का वर्णन मिलता है। यद्यपि जेन शाओं में उनका पता लगाना मुगम नहीं है। जो हो, उनसे यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर श्रौर उनके दिगम्बर शिष्य देश में निर्वाध विचरते श्रौर लोक-कल्याण करते थे।

सम्राट श्रेणिक विम्वसार के पुत्र राजकुमार 'श्रमंय' दिगम्बर मुनि हो गये थे। यह वात बौद्ध-शास्त्र भी अगट करते हैं। उन राजकुमार ने ईरान देश के वासियों में भी धर्म प्रचार कर दिया था। फलतः उस देश का एक, राजकुमार श्राद्रक निर्यन्थ साधु हो गया था।

बौद्धशास्त्र बेशाली के दिगम्बर मुनियों में सुण-क्खत्त, कलार मत्थुक और पार्टिक-पुत्र का नामो-ल्लेख करते हैं। सुण्क्खत्त एक लिच्छिव राजपुत्र था और वह बौद्धधर्म छोड़कर निर्मन्थ मत का अनु-यायी हुआ था।

देशाली के सिन्नकट एक करण्डरमसुक नामक दिगम्बर मुनि के आवास का भी उल्लेख बौद्धशास्त्रों में मिलता है। उस मुनिने यावत जीवन नग्न रहने और नियमित परिधिमें विहार करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी।

श्रात्रस्ती के कुलपुत्र श्रजु न भी दिगम्बर मुनि हो कर सर्वत्र विचरे थे।

यह बीतराग दिगम्बर मुनि और इनके साथ जैन साध्ययां भी सर्वत्र धर्मापदेश देकर मुमुक्षुत्रों को जैनधर्म में दीचित करते थे। इसी उद्देश्य को लेकर वे नगरों के चौराहों पर जाकर धर्मापदेश देते बादभेरी बजाते थे। बौडशास्त्र कहते हैं कि "उस समय तीर्थक साधु प्रत्येक पच्च की अष्टमी, चतुद्शी और पूण्मासी को एकत्रित होते थे और उपदेश करते थे। लोग उसे सुनकर प्रसन्न होते थे और

उनके अनुयायी बन जाते थे।

इन साधुओं को जहां भी अवसर मिलता था वहां ये अपने धर्म की श्रेष्ठता को प्रमाणित करके अवशेष धर्म को गाँण प्रगट करते थे।

भगवान महाबीर और महात्मा गीतमबुद्ध दोनों ने ऋहिंसा धर्म का उपदेश दिया था। किन्तु भग-वान महा शिरकी ऋहिंसामें मन वचन कायपूर्वेक जीव हत्या से विलग रहने का विधान था। भोजन या मौज शौक के लिये भी उसमें जीवों का प्राण-व्यप-रोपण नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत महात्मा युद्ध की ऋहिंसा में बौद्ध भिक्षकों को मांस श्रीर मत्त्य भोजन प्रहरण करने की खुली श्राज्ञा थी। एक बार नहीं अनेक बार स्वयं महात्मा बुद्ध ने मांस भोजन किया था। ऐसे ही अवसरों पर दिगम्बर बौद्ध भिक्षकों को आड़े हाथों लेते थे। एक मरतवा जब भगवान महाबीर ने बुद्ध के इस हिंसक कर्म का निपेध किया तो बुद्ध ने कहा 'भिक्षुत्र्या' यह पहिला मौका नहीं है। बल्कि नाथपुत्त (महावीर) इससे पहले भी कई मरतबा खास मेरे लिये पके हुए मांस को मेरे भन्नगाकरने पर आन्तेप कर चुके हैं। एक दसरी बार जब वैशाली में महात्मा बुद्ध ने सनापति सिंह के घर पर मांसादार किया तो बौद्ध शास्त्र कहता है ''निर्प्रथ एक बड़ी संख्या में सड़क सड़क पर और चौराहों २ पर यह शोर मवाते कहते फिरे कि धाज सेनापति सिंह ने एक वैल का बध किया है उसका मांस श्रमणगीतम केलिये बनायाहै। श्रमणगीतम जान बुभकर कि यह बैल मेरे आहार के निमित्त मारा गया है पशुका मांस खाता हैं। इस लिये वशी उस पशु के मारने के लिये वधक है। इन उल्लेखों से उस समय दिगम्बर मुनियों को निर्वाध रूप से जनता के मध्य विचरने श्रौर धर्मापदेश देने का स्पष्टीकरण होता है।

बौद्ध गृहस्थों ने कई मरतवा दिगम्बर मुनियों को अपने घर के अन्तःपुर में बुलाकर परीचा की थी । सारांशतः दिगम्बर मुनि उस समय हाट बाजार घर महल रंक राव सब ठाँर सब ही को धर्मा पदेश देते हुए विहार करते थे।

इस लिये बौद्धधर्म से भी दिगम्बरत्य सजातन से िद्ध होता है और उन्होंने भी दिगम्बर बीतरागपना माना है।

प्रोपं सर साहव को देखना चाहिये कि दिगम्बर धमें पहिले का चला आया है कि कुन्दादाचाये ने स्थापित किया है ? अर्थान कुन्दकुन्दाचार्य ने स्था-पित नहीं किया है, प्राचीनतर ही है। और भी आगे सुनिये दिगम्बर धमें की प्राचीनता के विषय में अब रवेताम्बर शास्त्रों का उल्लेख देते हुए दिगम्बरत्व की प्राचीनता विषय में स्पष्टीकरण करता हूं सो ध्यान से सुनने की कुपा की जिये—

श्वेताम्बर शास्त्रों में वर्णित भगवान महावीर की यह कथा भी इस, बात का प्रमाण है कि उन्होंने वस्त्रों को कंमट समम कर ही छोड़ा था और फिर कभी नहीं प्रदेण किया था। इन समस्यात्रों के विचार करने के बाद यही परिणाम निकाला जा सकता है कि मुक्ति के लिये नग्नता अनिवाय है। कहा भी है—

जिनेश्वर न ते मते पटकवस्त्रपात्रमहो । विमृश्य सुखकारएं स्वयमशक्तकेः कल्पितः । अथायमपि सत्पथस्तव भवेद् वृथा नग्नता । न हस्तसुलभे फले सति तकः समाक्क्षते ॥ अर्थान – हे जिनेश्वर ! तेरे मत में साधुत्रों के लिये पात्र और बस्नों का प्रहण करना नहीं बतलाया गया। जो स्वयं अशक्त और कमजोर हैं, उन्होंने सुख की सामग्री पात्र और बस्नों की कल्पना की है। भला अशक्त और ऐहिक सुख के चाहने बालों का इस कठिन मुनि मार्ग में क्या काम ? उन्हें तो गृहम्य ही रहना चाहिये। यदि बस्न और पात्र धारण करके भी मोच प्राप्त किया जा सके तो फिर नम्न होकर व्यर्थ तकजीफ कोन उठावे ? जो फल जमीन पर खड़े रही तोड़ा जा सकता है उसके जिये हुन पर चटने का कप्र कीन करेगा।

प्रोफेसर साहब बया अच्छी । ति कड़ी है। बा म्तविक है भी ऐसा ही। यदि विना पढ़े ही दिवा मिलवी नो फिर कौन ऐसा आदमी है जो विद्या-ध्ययन में इतना परिश्रम करें। अगर स्वयं अपने श्राप ही रोटी वन जाती तो रोटी के लिये चल्हा सिलगाना श्रादि परिश्रम कोई क्यों करे। श्रगर ४०) रुपयों का साल श्रोड़ने को मिले श्रोर श्रानन्द के साथ जब भूख लगे तब रोटी मिले और प्यास लगे तब पानी मिले ऐसे करते २ जब मो च मिल जाय तो द्यानंद हो गया । फिर कठिन तपस्या करनेकी जरूरत ही बया रही और फिर इस दिगम्बर अबस्था में परमहंस बनकर मूख प्यास गर्मी सर्दी के दुख सहन करके मोच प्राप्त करने की क्या जरूरत है। प्रोफेसर माहब! इस तरह माज से मोच न कभी मिला है न मिलगा। सबेसंग परित्याग करके श्रात्मलीन होना होगा, बस्न वा तो नाम ही नहीं किन्तु साधु कभी २ जो आहार लेतं हैं उस आहार को भी भूलना होगा। तब मं। च की प्राप्ति होगी। अथवा यों कहिये कि शरीर स्थिति के लिये सांधु आहार लेते हैं वह भी लोहे की चने चवाना है।

भोफेसर साहब हीरालाल जी का कहना है दिग-म्बर धर्म कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रतिपादन किया है। श्वेताम्बर दिगम्बरधमें में सबस्न प्रमाण है। सो आप का कहना दिगम्बर शास्त्रके अनुसार तो अनुचित और असत्य है ही। किन्तु श्वेताम्बरीय प्रन्थों के अनुसार भी आपका कहना असत्य है यह नीचे लिखे हुए कल्पसुत्र के प्रमाण से साफ २ हो जाता है।

कल्पमृत्र के पृ० ११४ में लिखा है कि भगवान महाबीरने अपने शिष्यों को सबस्न सपात्रस्प धारण कराने के लिये म्वयं भगवान ने पात्र में आहार किया और थोड़े दिन तक बस्न धारण किया। पश्चात पात्र को छोड़ कर दिगम्बर हो गये और कर पात्र में आहार लिया। ऐसा साफ लिखा हुआ है। अब कहिये प्रोफेसर साहब! अगर पहिले से ही बस्न बारण करने का मार्ग साधु के लिये होता तो पुनः सबस्न व सपात्र के उपदेश देने की जरूरत क्या थी भगवान महापुरुषों के लिये ऐसे युथा पिष्टपेपण का काम नहीं होता है। इस लिये दिगम्बरत्व की प्रा-चीनता श्वेताम्बर प्रन्थों से भी सिद्ध है।

भगवान ने सबस्न का उपदेश दिया सो कमजोर त्यागियों के लिये दिया है। कमजोर त्यागियों को मोत्तमागं का श्रधिकार कहां है। इसी लिये दिगम्ब-रियों ने सबस्न सगाव वालों को उच्च श्रावकों में (ऐल्लक शुल्लक ब्रह्मचारी) समावेश किया है। इसी का खुलासा किया जाता है सो सुनिये—

तदेवं भगवता सवस्त्रधर्मश्रह्णणाय साधिकमा-साधिकंवपे यावद् वस्त्रं स्त्रीकृतं, सपात्र—धर्मस्थाप— नाय च प्रथमा पारणा पात्रेण कृतवान् । ततः परं तु यावज्जीव श्राचेलकः पाणिपात्रश्चाभृत ।

इदं च ताहरदानदायिनोऽपि भगवतो निष्प्रयो-

जनस्यापि वस्नस्य यदर्घदानं तद्भगवत्संततेर्वस्त्रपा-त्रेषु मूच्र्जां सूचयित इति केचित् ब्र्वन्तीति सत्यमेतत् मूच्र्जां विना परवस्तु के धीमन्तो गृह्णन्ति । केऽपि न इत्यर्थ । इति स्पष्टं (कल्पसूत्र ११४)।

परन्तु ऋपने भाई जैनसम्प्रदाय में ही खेताम्बर कहलाने वाले महाब्रती साधु को वस्त्र—विधान करते हैं और सबस्त्र मुक्ति का समर्थन करते हैं। जबकि उनके ही मान्य आगम प्रन्थों के, उच्च आदर्श को देखा जाय तो दिगम्बरत्व का ही वहां पर समर्थन प्रधानता से मिलता है।

अपने भाई श्वेताम्बर आगमों में जिन-कल्पी
मुनि को 'अचेलगोय जे धम्मो' बाक्य में बहुत महत्व
दिया है। वे नग्न ही रहते हैं। यही उच्च आदर्श
है। महावीर स्वामी ने (श्वेताम्बर मत से) १३
महीने तक इन्द्र के दिये हुए बस्न को धारण किया
था। बाद में उसका परित्याग कर नग्न होकर ही
मोच प्राप्त किया था। इसी प्रकार सब तीर्थं दूरों ने
नग्नता को धारण कर ही मुक्ति को पाया है।

श्राचारांग सूत्र के द्र वें श्रध्यायके सातवें उद्देश्य में लिखा है कि "श्रदुवा तत्थ परक्क मं तं श्रचेलं तणपासा फुसंति, एगयरे श्रद्भयरे विरूवरू वे पास श्राहमासेति श्रचेले लाघवियं श्रागम पमाणे। तवे से श्रामसमन्नागये भवइ। जहे तं भगवया पवेदियं तमेव श्रामसमेच्चा सञ्बन्नो सञ्बत्ताये समतमेव समभिजाणिया।"

श्रर्थात—जो मुनि लज्जा जीत सकता हो बह मुनि नग्न ही रहे। नग्न रहकर तृएा स्पर्श, सर्दी, गर्मी, डांस मच्छर आदि जो भी परीपह प्राप्त हो उसको सहन करे। ऐसा करने से ही मुनि को चिन्ता कम रहती है और तप की सिद्धि होती है। इस लिये जैसा भगवान ने कहा है बेसा जानकर जैसे बने तैसे पूर्ण समभता रहे।

इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नम्न बीतराग रहना यह साधु का उच्च आदर्श रूप है। जिनमें परीपह सहन करने का सामर्थ्य नहीं है ऐसे कमजोर साधुआं को बस्त्र रखने का विधान है। जैसे दिगम्बरियों के शावक श्रेणी में विधान किया गया है।

श्राचारांग सृत्र के छठे अध्याय के छतीय उद्देश्य के ३६० वें सूत्र को जरा देखियेगा—

जो श्रचेले परिवृक्षिये तस्स ग्रा भिक्युस्स एवं भवइ परिजिन्ने मे ब्रत्थे जाइस्सामि, सुई जाइ-स्सामि, बोक्कसिस्सामि, परिहरिस्सामि पाऽग्रि-स्सामि।

श्चर्यात—जो मुनि बस्न रहित (नग्न) होते हैं उनको यह चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट गया है, मुझे नया दृसरा कपड़ा चाहिये। कपड़ा सीने केलिये सुई धागा चाहिये। तथा यह चिन्ता भी नहीं रहती कि मुझे कपड़ा रखना है, फटा हुआ श्चपना कपड़ा सीना है, जोड़ना है, फाड़ना, पहनना है, यह मैला कपड़ा धोना है।

सारांश यह है कि श्वेताम्बर मत में भी आदशें व उच्च दर्ज के साधुत्रों के लिये वस्त रखने का विधान नहीं है और भी कई उल्लेख उनके शास्त्र से शिम्बरस्व को सिद्ध करते हैं और उत्तराध्ययन के विषय में निम्न प्रकार प्रतिपादन किया है—

परिचत्तेसु वत्थेसु ए पुर्णो चेलमादिए। अचेलपवरे भिक्खू जिएक्वधर सदा॥ सचेलगो सुखी भवति असुखी चानि अचेलगो। अहं तो सचेलगो होक्खामि इहि भिक्खू ए चिंतए॥ इति उत्तराध्ययन श्रचेलक्को य जो धम्मो जो वा यं पुण्रस्तरो। देसिदो बहुमारोण पासण श्रमहप्पणा॥ एनधम्मे पत्ताणं दुविधा लिंगकप्पणा।

उभयेसि पदिद्वाणमहं संसयमागदा ॥ इति वचनाच्चरमतीर्थस्यापि ऋचेलता सिध्यति । भ० श्वाराधना प्र० सं० ६१३

इस प्रकार श्वेतास्वर आगमों से भी बीतराग दिगस्वरत्व की प्राचीनतः सिद्ध हुई। यहां श्वेता-स्वरों का प्रकरण होने से यह इतिहास भी देता हं सो अपलोबन की जिये।

इण्डियन एन्टिक्वेरी (जुलाई १६००) पुस्तक ने० ३० में अलबेट वबर द्वारा लिखित ''भारत में धार्मिक इलिहास" नामके लेखमें लिखा है कि 'दि० लोग बहुत प्राचीन मालून होते हैं। क्योंकि न केवल ऋग्वेद संहिता में बगान ''मुनयो बातश्मना'' अथात पवन ही हैं बस्न जिनके इस तरह आया है। किन्तु सिकन्दर के समय में जो दिन्दुस्तान के जैन सूफियों का प्रसिद्ध इतिहास है उसमें भी यह प्रगट होता है।"

दूसरा प्रमाण रेवे जें० प्टेवेन्सडीडी प्रेसीडेन्ट रायल ऐसियाटिक सोसायटी ने ना० २० अक्टूबर सन १८४३ में छपाया है। इस लेख में बौडों के प्रंथों में आये हुए ''नित्यय'' (तीर्थंकर ) शब्द का तथा यूनानी प्रंथों में आये हुए 'जैन सृकी' शब्द का अर्थ क्या है ? इस बात का विवेचन करते हुए आप एक स्थान पर लिखते हैं वे तीर्थंकर जैन सृकी ही थे।

श्रापके मृत लेख का अनुवाद यह है -

"इन तीर्थं क्वरों में दो वड़ी विशेषताएं पाई जाती हैं। तथः जो जैनियों के सबसे प्राचीन प्रन्थों श्रीर प्राचीन इतिहास से ठीक ठीक मिलती हैं। वे ये हैं कि एक तो उनमें दिगम्बर मुनियों का होना श्रीर दृसरे पणु मांस का सर्वथा निषेध। इन दोनों में से कोई बात भी प्राचीन काल के ब्राह्मण् श्रीर बौद्धों में नहीं पाई जाती है।"

तीसरा प्रमाण-इन्साइ क्लोपीडिया ब्रिटेनियां जिल्द २२ ग्यारहर्वी वार (सं० १६११) में प्रकाशित । उस में इस प्रकार उल्लेख है ।

''जेनियों में दो वड़ भेद हैं—एक दिगम्बर और रवेताम्बर । श्वेताम्बर थोड़े काल से शायद बहुत करके ईसा की ४ भी शताब्दी में प्रकट हुआ है। दिगम्बर निश्चय से लगभग वे ही निष्ठेन्थ हैं जिनका वर्णन बांढ़ों के पाली पिटकों में (पिटकत्रय प्रन्थ में) आया है। इस कारण से ये लोग (दिगम्बर) ईसा से ६०० वपे पहिले के तो होने ही,चाहिये।"

चौथा प्रमाग जैनिमित्र के भाद्रपद कृष्ण द्वितीया वीर सं०२४३४ या २० वें वर्ष १६-२० अंक, १० वें पृष्ठ पर मिस्टर बी० लेकिस राइस,सी० आई० ई० के लेख का सारभाग यों प्रकाशित हुआ है—

'समय के फेर से दिगम्बर जैनियों में से एक विभाग उठ खड़ा हुआ जो इस प्रकार के कट्टर साधु-पने से विरुद्ध पड़ा। इस विभाग ने अपना 'श्वेता-म्बर' नाम रक्खा। यह बात सत्य माल्म होती है कि अत्यन्त 'शिथिल' श्वेताम्बरियों से कट्टर दिगम्बरी पहिले के हैं।"

भद्रबाहुवचः श्रृत्वा चन्द्रगुप्तो नरेश्वरः । श्रास्येव योगिनं पार्श्वे दधौ जैनेश्वरं तपः ॥ चन्द्रगुप्तमुनिः शीघं प्रथमो दशपृविग्णाम् । सर्वे संघाधिपो जातो विशाखाचार्यसंज्ञकः ॥ श्रानेकैः सह संघोर्डोप समस्तो गुरुवाक्यतः । दिच्छापथदेशस्य पुत्राटिवययं ययौ ॥४०॥ हरिषेण कथा कोप मडधरेसुं चरिमो जिणदिवस्त्रं घरिः चन्दगुत्तोय। जिलोकप्रज्ञाप्ति०।

नन्द राजाओं के पश्चात मगध का राजक्षत्र चन्द्रग्प्त नाम के एक चत्रिय राजपुत्र के हाथ लगा था। उसने अपने भुज विक्रम से प्रायः सारे भारत पर अधिकार कर लिया था और 'मार्थ्य' नामक राजवंश की स्थापना की थी। जैनशास्त्र इस गजा को दिगम्बर मुनि श्रमण्पति श्रुतकेवली भद्रवाह का शिष्य प्रकट करते हैं। यूनानी राजदत मेगास्थनीज के लेखानुसार भी चन्द्रगुप्तने अपने वृहद साम्राज्यमें दिगम्बर मुनियों को विहार और धर्मप्रचार करने की सुविधा की थी। श्रमण्यति भद्रबाह के संघ की वह राजा बहुत विनय करता था। भद्रबाह जी बंगाल देश के कोटिकपुर नामक नगर के निवासी थे। एक दफा वहां श्रुतकेवली गोवद्धंन स्वामी अन्य दिगम्बर मुनियों सहित आ निकले । भद्रवाह उन्हीं के निकट दीचित होकर दिगम्बर मुनि हो गये। गोवर्द्धन स्वामी ने संघ सहित गिरनार जी की यात्रा का उद्योग किया था। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि उनके समय में दिगम्बर मुनियों को विदार करने की सुविधा प्राप्त थी।

भद्रवाहु जी ने भी संघ सहित देश-देशान्तर में विहार किया था और वह उज्जैन पहुंचे थे। वहीं से उन्होंने दक्षिण देश की और संघ सहित विहार किया था। क्योंकि उन्हें मास्त्रम हो गया था कि उत्तरापथ में एक द्वादश वर्षीय विकराल दुष्काल पड़ने को है जिसमें मुन्चियां का पालन दुष्कर होगा। सम्राट चन्द्रगुप्त ने भी इसी समय अपने पुत्रको राज

देकर भद्रबाहु के निकट जिन दिगम्बर दीचा धारण की थी और अन्य दिगम्बर मुनियों के साथ दिच्छा भारत को चले गये। अवण्येलगोला का कटवप्र नामक पवंत उन्हों के नाम के कारण 'चन्द्रगिरि' नाम से प्रसिद्ध हो गया है। क्योंकि उस पर्वत पर चन्द्रगुप्त ने तपश्चरण किया था और वहीं उनका समाधिमरण हुआ था।

विंदुसार ने जैनियों के लिये क्या किया ? यह ज्ञात नहीं है किन्तु जब उसका पिता जैन था तो उस पर जेन्यमें का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। उस पर उसका पुत्र अशोक अपने आर्राम्भक जीवन में जैन्यमें परायण रहा था। बिल्क अन्त समय तक उसने जैनिसहान्तों का प्रचार किया। वह अन्यत्र सिद्ध किया जा चुका है। इस दशा में विन्दुसार का जैन्यमें प्रेमी होना उचित है। अशोक ने अपने एक स्तम्भ लेख में स्पष्टतः निर्मन्थ साधुत्रों की रहा आ देश निकाला था।

सम्राट सम्प्रति पूर्णतः जैनधर्म परायर्ण थे। उन्होंने जैनमुनियों का विहार और धर्मेप्रचार की व्यवस्था केवल भारत में ही न की थी श्रापितु विदेशों में भी उनका विहार कराकर दिगम्बर जैनधर्म का प्रचार करा दिया।

उस समय दशपृत्रं के धारक विशास, प्रोष्टिल, इतिय श्रादि दिगम्बराचार्थों के संरक्षणमें रहा हुआ जैनसंघ खृत्र फला फुला था। जिस साम्राज्य के श्रिधिष्ठाता ही स्वयं जत्र दिगम्बर मुनि होकर धर्म-प्रचार करने के लिये तुल गये तो भला कहिये जैन-धर्म की विशेष उन्नति श्रीर दिगम्बर मुनियों की बा-हुल्यता उस राज्य में क्यों नहीं होती। मौयेका नाम जैनसाहित्य में इसी लिये स्वर्णाव्यों में श्रांकत है श्रोर जिनसेनाचार्य ने लिखा है कि—
त्यक्तचेलादिसंगम्य, जिनीदीचा मुपेयुपः ।
धारणं जातरूपस्य, यत्तत्त्या जिनस्पता ॥१६०॥
श्रवश्य धारणं चेदं जन्तृनां कातरात्मनाम ।
जेनं निम्मञ्जतां मुख्यं रूपं धीरै निपेच्यते ॥१६१॥
श्री जिनसेनाचार्यादि निर्मित कई प्रंथ "हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, त्रेशट शलाका के पुरुषों के पुराण
श्रादि हैं सबमें दिगम्बरत्व दी सिद्ध किया है । न
कि सबस्य से मुक्ति प्राप्त हुई ऐसा उल्लेख कहीं भी
किया है । तथा श्री श्रवक्तंकदेव ने जो 'युक्ति-पूर्ण'
स्वीत्र बनाया है उसमें भी लिखा है—

नो बद्धाङ्कितभृतलं न च हरेः शम्भोनं मुद्रांकितं । नो चन्द्राक्केकरांकितं सुरपतेर्वे आर्कितं नेत्र च ॥ पड्चक्वाङ्कितवोद्धदेवहुतभुग्यक्तोरगैर्नाङ्कितं । नग्नं पश्यत बादिनो जगदिदं जैनेन्द्रमुद्रांकितं ॥ तथा मदर्षि बादीभिक्षह ने कहा है— चित्रं जैनी तपस्या हि स्वैराचारविरोधिनी।

इस प्रकार तिराबाध रूप से यह दिगम्बर धर्म अनादि काल से चला आया यह सिंछ हुआ। लिखने का कारण यह है कि आपने लिखा कि दिगम्बर बीत-राग धर्म कुन्दकुन्दाचार्य ने स्थापन किया है यह बात नहीं रही। क्योंकि मानव-मात्र पर बीतर ग धर्म का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस लिये उपरोक्त प्रमाण देने पड़े और प्रमाणों की वजह में प्रकरण कुछ ज्यादा बढ़ गया है सो इसे ध्यानमें पढ़ियेगा। इसको रही ही न समिसयेगा। इसको बहुत विचार और मनन के साथ पढ़ियेगा।

इस प्रकार विश्व-कल्याण करने वाले इस प्राची-नतम बीतराग दिगम्बर जैनधर्म को श्री कुंदकुंदाचार्य द्वारा स्थापित कहने वालों का निषेध करने वाला पटला प्रकरण सम्पूर्ण हुआ।

## स्त्री मुक्ति-निषेध

श्रव श्रीमान श्रोफेसर साहव ने जिन प्रंथों के श्रायार से स्त्रीमुक्ति, सबस्तमुक्ति श्रोर केवली कवला-हार सिद्ध किया बहु भी अनुचित श्रोर श्रप्रमाण् है। श्रापने कर्मासद्धान्त श्रोर शास्त्रीय चिंतवन वा जो श्रर्थ किया है वह भी अनुचित, श्रप्रमाण् है। सो कैसे ? देखिये नीचे प्रमाण—

श्रापने लिखा है कि "कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा स्था-पित दिगम्बर समप्रदायों के मंथों में स्त्रीमुक्ति निपेध का कहां तक प्रमाण है ? कुन्दकुन्दाचार्य ने ही स्त्री-मुक्ति का निपेध किया है किन्तु उन्होंने गुणस्थान व कर्मसिद्धांत के नियम से स्त्रीमुक्ति का निपेध नहीं किया है। इस लिये कर्मासहान्त श्रीर शास्त्रीय सं रहित होता है। इस लिये जब कर्मासहान्त श्रीर शास्त्रीय निर्णयसं श्रव क्या होताहै सो विचार करना चाहिये।"

उसके लिये आपने सत्प्रस्पाण पट्खण्डागमका
प्रमाण दिया है कि स्त्री और पुरुष दोनों चौदहवें
गुण्स्थान तक पहुंच सकते हैं और उसके लिये पूज्यपाद कृत सर्वार्थे सिद्धि टीका और गोमहमार का भी
प्रमाण दिया है कि द्रव्यन्त्री मुक्ति का निषेध नहीं है।
इस प्रकार आपने स्त्रीमुक्ति की सिद्धि की है। परन्तु
यह विवेचन आगम युक्ति और स्वानुभव से शृन्य है

भौर अशास्त्रीय निण्य है। तथा बास्तविक कर्म-सिद्धान्त से भी बाह्य है। इसे नीचे प्रमाणसहित देखिये—

जिन सत्प्ररूपणा के सूत्रों से आपने द्रव्यस्त्री-मुक्ति को सिद्ध किया है वह गलत है। वहां ६३ वें सूत्र में स्त्रियों के केवल आदि के पांच ही गुणस्थान बतलाये हैं। भावस्त्री विशिष्ट पुरुष के १४ गुण-स्थानों का वहां उल्लेख है।

सर्वाथेंसिद्धि के दशवें श्रध्याय ६ वें सूत्र में लिखा है। चेत्र काल श्रादि लिङ्गों से जो सिद्धों में भेद हैं वहां भाववेद श्रपेत्ता से ही उल्लेख है, न कि द्रज्यवेद से।

"केन लिङ्गोन सिद्धिभैवति इति प्रश्ने, श्रवेद्त्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिभीवतो न द्रव्यतः। द्रव्यतः पुह्निगेनैव।"

इस प्रकार आचार्य ने साफ २ लिख दिया है। भाववेद से ही सिद्धि है, न कि द्रव्यवेदसे। आचार्यने "पुिंड्झनैव" इसमें 'एव' शब्द दिया है वह शब्द प्रौव्य है अर्थात पुिंड्झ वेद से ही मोत्त को सिद्धि होती है। इस लिये आपने पूज्यपादकृत सर्वार्थ-सिद्धि का जो प्रमाण दिया वह आपके अभिप्राय का बाधक रहा।

इसी का दूसरा प्रमाण ''भगवती त्राराधना" में द्रव्यक्षी मुक्ति निषेध के लिये साफ लिखा हुआ है। द्रव्यक्षी के लिये पांचवां गुणस्थान ही वतलाया है और उसको उपचार से महाबत गिना है। ''मुख्या-भावे सित उपचारो प्रवर्तते"।

देखिये प्रमाण—भगवती आराधना गाथा नं० दश्-दश् आर्जिका के लिये उत्सर्गमार्ग ही है। उत्कृष्ट लिंग निमन्थ ही होय है आर अपवादलिंग उत्कृष्ट श्रावक का तिङ्ग है, न कि मुनि का। इसका दूसरे विषय में खुलासा किया जायगा।

श्राजिकाका लिंग भी उत्कृष्ट श्रावक में ही गिनती किया है। क्योंकि उनके पांचवां ही गुणस्थान है। यहीं तक उसके ब्रत की पूर्णता है उसके निश्चय से तो श्राणुवत ही हैं श्रोर घरमें ही रहकर शील संयमादि पालन करे यह स्त्री का श्रापवादलिंग है।

इस प्रकार श्रपवादिलंग स्त्री श्रोर उत्सर्गिलंग श्राजिका दोनों समाधि कर सकती हैं लेकिन उनके भाव श्रीर द्रव्य में बहुत फके हैं। इस लिये प्रोफे-सर साहब के लिये यह भी द्रव्यस्त्री मुक्ति-निषेध का दृसरा प्रबल प्रमाण है।

श्रोर भी प्रमाण प्रायश्चित्त वृक्तिका में बताया है-साधृनां यद्बदुिह्टमेबमार्यागणस्य च । दिनस्थानित्रकालोनं प्रायश्चित्तं समुच्यते ॥

साधूनां=ऋषीणां। यद्वन=यथेव। उहिष्टं=
प्रतिपादितं। एवमार्यागणस्य च=त्रार्यागणस्यापि
संयतिकासमूद्रस्य च एवमेव प्रायश्चित्तं भवति। त्रयंतु
बिरोपः-दिनस्थानित्रकःलोनं-िनस्थानं दिवसप्रतिमायोगः त्रिकालः त्रिकालयोगः तःभ्यामूनं हीनं रहितं।
प्रायश्चित्तं विशुद्धिः समुच्यंतं=त्राभधीयते।

समाचारसमुद्दिष्टविशेषभ्रंशने पुनः।

स्थैर्यास्थैयंप्रमादेषु दर्पतः सक्चन्मुहुः ॥११४॥
समाचार-समुद्दिष्टदिशेषभ्रंशने पुनः=समाचारे
ये केचन कार्याकार्यमन्तरेण परगृह्गमन-रोधनस्नपनपचनपड्विधारंभ प्रभृतयो—विशेषास्तेषां भ्रंशे
स्खलने तु सति । स्थैर्यास्थैर्य-प्रमादेषु=स्थैर्थे स्थिरत्वे अस्थैर्ये=अस्थिरत्वे प्रमादे=कथं-चिद्दोषसम्पन्ने ।
दर्पतः=श्रहंकारतश्च । सक्चन=एकबारं मुद्दः=पुनः
पुनः । एतेषु यथासंख्यं प्रायश्चित्तानि वद्यन्ते ।

वस्नस्य ज्ञालने घाते विशोपस्तनुसर्जनम्।
प्राप्तुकतोयेन पात्रस्य धावने प्रिण्णिग्द्यते ॥११८॥
वस्नस्य=चीवरस्य । ज्ञालने=धावने । घाते=
प्रापां श्रिष्नकायानां, घाते=विराधने सति । विशोपः=
विशोषण्मुपवासः प्रायश्चित्तं । तनुसर्जनं=कायोत्सर्गः । प्राप्तुकतोयेन=प्राप्तुकपानीयेन पात्रस्य=
भिज्ञाभाण्डभ्य । धावने=प्रज्ञालने छते सति ।
प्राण्णिग्द्यते=परिकीर्त्यत इति यथाक्रमं योज्यम् ।

वस्तयुग्मं सुवीभत्सिलिंगप्रच्छादनाय च । श्रार्याणां संकल्पेन, तृतीये मूलिंमण्यते ॥११६॥ वस्तयुग्मं-दश्चयुगलं । सुवीभत्सिलग—प्रच्छाद-नाय = सुवीभत्सं सुष्टवीभत्समदशेनीयं लिंगं रूपं-तस्य प्रच्छादनाय-पिधानार्थं । श्रायाणां-तपांचनीनां संकल्पेन-संकल्पिते धृते । तृतीये मूलिंमण्यते-तृतीय बन्नगृहीते सित श्रार्याणां मृलं मासिकं, इष्यते निश्चीयते ।

र्त्यार भी मृलाचार ग्रंथ समाचाराधिकार में यों वताया है—

श्रागिद्दर्थिमस्सणिलये श्रसणिणवाए विसुद्धसंचारे। दो तिण्णि व श्रव्जाश्रो बहुगीश्रो वा सहत्थंति॥१६१ श्रगृहस्थमिश्रनिलये श्रसंनिपाते विशुद्धसंचारे। द्वे तिस्रो वा श्रार्था वह ह्यो वा सह तिष्ठन्ति॥

त्रागहत्थिमस्सिण्लिए-गृहे तिष्ठन्तीति गृहस्थाः । स्वद।रपरिप्रद्वाशक्तास्तैः मिस्स-मिश्रो युक्तोः, न गृहस्थ-मिश्रोऽगृहस्थिमिश्रः, स चासौ निलयश्च दस्तिका तिस्मन्नगृहस्थ-मिश्रितिलये यत्रासंयतज्ञनैः सह सम्पर्को नास्ति तत्र ।

श्रसिष्णवाए- श्रसतां पारदारिक चौर पिशुन दुष्ट-तिर्यक् प्रभृतीनां निपातो विनाशोऽभावो यत्र तिसन्न-सन्निपाते । श्रथका सतां यतीनां निपातः प्रसरः सन्नि- कृष्टता सिन्नपातः स न विद्यते यत्र सोऽसिन्निपातस्तस्मिन्। अथवा असंज्ञिनां पातोऽसंज्ञिपातो वाधारिहते प्रदेशे इत्यर्थः।

विसुद्धसंचारे विशुद्धः संक्लेशरहितो गुफ्तो वा संचरणं संचारः।महोत्सर्गप्रदेशयोग्यःगमनागमनाही वा यत्र स विशुद्धःसंचारस्तस्मिन् बालवृद्धरोगिशास्त्राध्यन-योग्ये। दो-द्वे। तिण्णि-तिस्तः। अञ्जावो-आर्थाः संयतिका। बहुगीश्रोवा-बह्ञ्योवा त्रिशत चत्वारिशद्धा। सह-एकत्र। अत्थंति-तिष्ठन्ति वसंतीति। अगृहस्थ-मिश्रीनलयेऽसित्रपाते विशुद्धसंचारे द्वे तिस्तो बह्ज्यो वार्या अन्योन्यानुकूलाः परस्पराभिरच्णिभयुक्ताःगत-रोगवंरमायाः सलञ्जमर्यादिक्रया अध्ययन परिवर्तन-श्रवण्कथनतपोविनय—संयमेपु अनुष्रेचामु च तथा थियता उपयोगयोगयुक्ताश्चाविकारवस्रवेपाजल्लमल-विलिखास्यक्तदेहा धर्मकुलकीतिदीचाप्रतिरूपिवशुद्ध-चर्याः सन्द्यस्तिष्ठन्तीति समुदायाथेः ॥

श्रीर भी छंद पिण्ड में बतलाया है—
ग्वित्र परियायछेदी मूलहाग्यं तहेव परिहारी ।
दिग्पपिडमा वियतीसं तियाल जोगोय ग्वित्थ ॥२६०॥
नवित्र पर्यायच्छेदो मूलस्थानं तथैव परिहारः ।
दिनप्रतिमापि तासां त्रिकालयोगश्च नैदास्ति ॥

ये जितने भी प्रमाण दिये गये हैं। वे द्रव्यस्तीमुक्ति निषेध केलिये ही हैं। और स्त्री सर्व परिमह का
त्याग न कर सकने से वह पांचयें गुण्यान से आगे
नहीं चढ़ सकती। और उसकी एकल विहारी होने
के लिये भी निषंध बतलाया है। दो चार आजिका
मिल कर के स्वदार संतोषी गृहस्थ के घर के पास
रहे। और कुशील अनती गृहस्थ तथा निर्जन स्थान
में आर्जिका नहीं रहे। न रहने का कारण यही है कि
कोई उन्यक्तारी पुरुष आर्जिका का जबदेंस्ती शील-

भंग न कर सके। यदि श्रकेली श्राजिका बिहार करे तो उनमत्त पुरुषों द्वारा जबर्दस्ती शील का भंग होना संभव है। श्रोर श्रगर ऐसे ही मुनिराज श्रकेले विहार करें श्रोर उनके पास चाहे मदोन्मत्त देवाङ्गना भी श्राजाय तो उनके शीलभंग करने में समर्थ नहीं। जैसे कि सुदर्शन सेठ का शील हर प्रयत्न करने पर भी रानी द्वारा भंग नहीं हो सका। क्योंकि स्त्री का श्रवयव श्रोर पुरुष का श्रवयव व चिन्ह भिन्न भिन्न हैं।

तथा स्त्री के पास बस्त होने से बस्त्रधोने में िंसा भी है, मुक्ति पानेका मुख्य अकिचन धर्म कारण है। श्रोर उनके श्रकिंचन धर्म तो दर ही है क्योंकि इनके पास सोलह सोलह हाथ की तो साड़ी रहे। तब फिर उनके अकिंचन धर्म किस प्रकार रहे। तथा आताय-नयोग तथा वृत्त मूल प्रतिमा-योग त्र्यादि कठिनर तपस्या करने के लिये भी निषध बतलाया है और बज ऋपभ नाराच संहनन भी नहीं है। श्रीर उनके लिये कठिन प्रायश्चित्त भी नहीं दिया जाता । सारांश यह है कि उक्त प्रमाण से द्रव्यस्त्री मुक्ति निषेध सिद्ध है। इसी अवस्था में रह कर अपने परिणाम शुद्ध करते करते कम से स्त्रीलिङ्ग छेद करके मुक्ति पासकती है। श्रौर भी स्त्रीमुक्ति निपंच के लिये प्रमाण हैं लेकिन लेख बढ़ जाने की वजह से इतना ही पर्याप्त है। ये सब दिगम्बर श्राम्नाय के अनुसार श्राचार्यों के द्रव्य स्त्री मुक्ति निषेध के लिये एक ही भाव है। श्चगर भेद भाव दिखता हो तो समभने की भूल है लेकिन आचार्यों के भावों व प्रमाणों में द्रव्य स्त्री मुक्ति निपेध ही है।

अव रहा आपका श्रभिप्राय कि वेद वैपन्यता कर्म सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध नहीं होता। तदर्थ आपको यह ख्याल रखना चाहिये कि कर्म-सिद्धान्त के अनुसार व शास्त्रीय निर्णय से वेदवेपम्य सिद्ध होता है किन्तु वह वास्त्रविक वैषम्य नहीं है। किन्तु उन वस्तुश्रों को जानने में वेपम्य है। सो कैसं ? यह नीचे प्रमाण से देखिये—

केनल वेद में ही विषमता नहीं दिखती किन्तु सम्भूण कमीं में तारतम्यता से विषमता स्थूल दृष्टि से मनन करने से विषमता माळूम नहीं होती है।

तत्वार्थसूत्र द्वां अध्याय ४था सूत्रमें मुख्य और गीएता से साफ लिखा है। सब कमी में विषमता दिखती है। किन्तु वास्तविक विषमता नहीं है। परिएएभों में विचित्रता से कमे में भी विचित्रता दिखती है। मुख्यरीति से जीवक त्रेपन भाव वर्ग्लाये हैं। इनमें तीन वेद लियं गये हैं। दूसरे अध्याय के सूत्र ४२ में तीनों द्रव्य वेद का और तानों भाव वेद का लक्ष्ण साफ साफ लिखा है। सूत्र टीका में लिझ दो प्रकार का है। एक द्रव्यलिझ दूसरा भाव लिझ।

योनि मेहनादिनाम कर्मोदय निर्वतितं द्रव्यलिङ्गम। नोकपायोदयापादितवृत्तिः भावलिङ्गम।

इससे साफ हो जाता है कि द्रव्य लिङ्ग और भाव लिङ्ग का लज्ञण भिन्न है। भाविलिङ्ग के नोकपाय को अर्थान कि ब्रित मलीन परिणाम को ईपत कपाय गिना है। जैसे हास्य रित अरित शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुपवेद नपुंसकवेद ये ईपनकषाय हैं अर्थान आत्मा के विभाव परिणाम हैं। ये मलीन परिणाम ध्वें गुण्ध्यान तक रहते हैं। आगे आत्मा उज्वल हो जाने से इन विभाव परिणामों का पतन हो जाता है। सो जानना।

भावस्त्री को लुप्त करने के लिये द्रव्यस्त्री की जरूरत नहीं ऋर्थान द्रव्यस्त्रीवेद हो तब ही भावस्त्रीवेद हो ऐसी व्यापकता नहीं । जैसं द्रव्यक्षी को पांचवें गुणस्थान से आगे चढ़ने की मनाई है वैसे ही द्रव्यनपुंसक को भी पांचवें गुस्थान से आगे अर्थात मुनि
होने के लिये मनाई है । यदि आपके कहे माफिक
केवल भावित्य को लेकर यदि द्रव्यक्षी मोच्च की
अधिकारी है तो द्रव्यनपुंसक भी मोच्च का अधिकारी हो जायगा । क्योंकि नपुंसकवेद भी तो नवमें
गुणस्थान तक माना गया है, लेकिन वहां तो भाव है
द्रव्य नहीं । अतः द्रव्यक्षीचेद हो उस समय ही भावस्त्रीवेद हो ऐता सर्वथा नियम नहीं है, सो जानना ।
देखिय पट्खाउडागम प्रथम खंड सूत्र नं० १०=—
मण्डसा विवेश मिन्दाइडिएएड्ड जाव अग्लिअदिनि

इस एवं या वहीं वर्ष है।

जीव के त्रेपन भाव वनलाये गये हैं और इन भावों के साथ अविनाभाव—सम्बन्ध है अर्थान् तादारम्य सम्बंध है। ये वैभाविक शक्ति के विभाव कार्य हैं। इस किये एक में विचित्रता होने से सव भावों में नाग्यम्यता से विचित्रता होनी है।

मोहनीय कर्म के च्योपशम व च्य होने से संव कर्म होने पड़ जाते हैं। जैसे वृच की जड़ काटने से उनकी शाखा उपशाखा सब सृख जाती है। चाहे देर से सृखे लेकिन तृख जरूर जावेगी। क्योंकि उनका एक रूप है। यह विचिन्नना सृदमातिस्दम शाफीय निर्णय और कर्मसिद्धांत से सिद्ध है और यह विचिन्नता निष्पचपान से तथा परम बीतराय भाव से तथा स्वानुभव से मनन करने से सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि रागी पुरुप अपनी तरफ खींचते हैं अर्थान दद पचपात की तरफ जाते हैं और वीतरागी पुरुप बीतराग मार्ग पर जाते हैं और वे वस्तु का निर्णय करते हैं। क्योंकि पचपात करनेका कारण नहीं रहा। पच्चात का कारण केवल विपय-कपाय श्रीर रागद्वेष श्रादि ही तो हैं। इस लिये तो यह है कि पुरुष प्रमाणश्चेत तद्वाक्यं प्रमाण भवेत।

श्रोर भी देखिये तत्वार्थसृत्रके श्रध्याय = का सूत्र इस प्रकार है—

श्राद्यो ज्ञानदर्शनावरण्वेदनीयमोहनीयायुर्नाम-गोत्रान्तरायाः !

तत्त्राथसूत्रके इस सूत्रकी टीका में साफ लिखा हुआ है कि—

एकेतात्मपरिणामेनादीयमानाः, पुद्गलाः ज्ञाता-वरणाद्यनेकभेदं प्रतिपद्यते । सक्रदुपभुक्तान्न-परिणामरसर्गधराद्वित ॥

-सर्वार्थ सिद्धि अ० =

इसका कारण यह है कि कोई मनुष्य विकृत परिणामो ईपाल द्वेपवश से किसी का अपमान व मुर्ख बनाये रखने के हेतु से पाठशाला को कोई न कोई युक्ति लगावर बन्द करवाता है। या पुस्तक उपकरण अ।दि देने में रोक देता है। इन दुष्कृत पिरणामों से ज्ञानावरण कर्म का बन्ध होगा। अर्थात ज्ञान को रोकने के लिये जो परमाणु आवेंग वे बहुत भाग ज्ञान को रोकने में ही मिलेंगे और शेषकमें में तःरतम्यता से उन उन रूप परिणमन हो जाते हैं श्चर्यान सब में मिलते हैं। जैसे यह नियम है कि ज्ञानावरणीय कर्म के बन्ध करने वाले जो पुद्रगल परमासु सबके राब उसी में मिलने चाहिये वे दूसरे दर्शनावरणीय वेदनीयादि दूसरे में भी मिल जाते हैं। त्र्यतः सामान्य दृष्टि से उसमें भेद है किन्तु विशेष दृष्टि कोई भेद नहीं है। मोहनीय कमें का तीब उदय होने से वेदनीय कर्म सताने लगता है और

वेदनीय कर्म को शांत करने के लिये खाया हुआ आहार का रक्त, मांस, मजा आदि सप्त धातु रूप परिएमन हो जाता है। जिह्वा इन्द्रिय से खाया हुआ अन्न जिह्ना इन्द्रिय को ही पुष्ट करना चाहिये किन्तु वह अन्न पांचों इन्द्रियों को पुष्ट करने में कारए हो जाता है सो इसी तरह गौए और मुख्य रीति से विषमता दिखती है परन्तु वास्तविक विषमता नहीं है।

;

श्रगर श्रोर गहन विचार करें तो सामान्यता से कर्मबन्ध एक ही है किन्तु मन्द—बुद्धि बालों को सममाने के जिये चार भेद रूप बतलाया है। प्रश्नतिबन्ध, स्थितिबन्ध श्रनुभागवन्ध प्रदेशवन्ध, श्रोर उत्तर ज्ञानावरणादि श्राठ भेद बतलाया है। एक सौ श्रइतालीस भेद रूप है श्रोर इसके वाद द्रव्य चेत्र काल के निमित्त से च्लण च्लण भर में जितने भाव होंगे वे सब कर्म के ही भेद हैं। तब ही तो उत्तरभेद श्रसंख्यातरूप माने गये हैं। वेद की विपम्मता के बारे में श्रीर भी खुलासा देखिये—

पुरुपवेद कर्म के उदय होने से कियों से रमने की इच्छा होती है और स्नीवेद कर्म का उदय होने से मुख्यरीति से पुरुप से रमने की इच्छा होती है और नपुंसक वेद कर्म के उदय से स्नी पुरुप दोनों से मुख्य रीति से रमने की इच्छा होती है। परन्तु गौण्राति से इसके विपरीत भी होता है। जैसे पुरुप घर में स्नी होने पर भी जड़के के साथ विपय— वासनाओं को पूरी करता है। यह विपय जिसाने में मेरी भाषा समिति को छुछ दं प लगता है किन्तु वम्तु स्थिति का जहां निर्णय करना पड़े वहां जिस्ता पड़ता है।

इसी तरह बैल, घोड़ा, भैंस आदि में तथा इस्त-

मैथुन श्रादि ये सब विपरीत क्रियायें हैं। ये सब वैषम्यता दिखती है किन्तु वास्तविक वैषम्यता नहीं ये सब परिणामों की विचित्रता है।

श्रीर भी शिष देखिये—विशेषतः दादी श्रीर मूंछ पुरुप का चिन्ह है। परन्तु कोई ऐसे भी पुरुष हैं जिनके दाड़ी मूंछ नहीं होती है श्रीर उसके हाव-भाव चाल-चलन स्त्री सरीखे होते हैं। परन्तु हैं तो पुरुष श्रीर उनके बाल बन्चे भी होते हैं।

श्रीर स्त्री का चिन्ह यह है कि मूं आदि नहीं होती। लेकिन कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनके कुछ २ मृंछ के बाल भी होते हैं। जिनकी बोलचाल, हाव-भाव पुरुप सरीखे होते हैं। लेकिन है तो वह द्रव्यस्त्री; जिसके बाल-वरुचे भी होते हैं। जैसी द्रव्यस्त्री; जिसके बाल-वरुचे भी होते हैं। जैसी द्रव्यस्त्री या पुरुष के शरीर में व हाव-भाव में विषमता होने पर भी सन्तान उत्पत्ति होती है वेसी द्रव्यनपुंसक स्त्री पुरुष के शरीर में व हाव-भाव में विषमता होने पर भी बाल-वरुचे नहीं होते। इस प्रकार इन तीनों में यह श्रन्तर है।

श्रीर भी देखिये—सुलोचना श्रादि नाटक में पुरुप का बहुत सारा काम स्त्री करती है। उन्मत्तता से। और स्त्री का काम पुरुप करता है। श्रर्थात स्त्री उच्च बन जाती है श्रीर पुरुप नीच हो जाता है। साफ इसी से समिभये।

नाटक में पुरुष स्त्रीवेप धारण करके प्रत्यत्त स्त्री के समान हाव भाव दिखलाता है और स्त्री भी पुरुष के वेशको धारण कर प्रत्यत्त पुरुष का काम दिखलाती है। ये भाव केवल वाह्य ही नहीं विंन्तु श्रन्तरंग भी होते हैं रात्रि स्वप्न श्रादि दोप में विकृति हो जाती है। श्रीर भी देखिये—

स्वप्त में अनेक प्रकार की विकृति हो जाती है।

जो नहीं देखने में आया वह देखने में आता है।
पुरुप स्त्री बन जाता है और स्त्री पुरुप बन जाती है।
और तद्वन किया करके इन्द्रिय-पतन भी हो जाता
है। यह सब विपरीत परिण्ति होने का कारण इस
भव परभवके संस्कार व दिन-रात्रि मनन किया हुआ
किया का फल है। अथवा यों कहिये कि विभाव
परिण्ति का यह विकृत दुष्परिणाम है। ऐसे परिणाम आठवें गुण्स्थान से आगे नहीं ठहरते। इस
प्रकारके परिणाम की अपेद्या से मुनि के नीचे
से आठवें गुण्स्थान तक ऐसे पूर्वोक्त परिणाम हो
जाते हैं। किन्तु यह परिणाम आत्मा का बिलकुल
पतन करने वाले नहीं। ऐसे परिणाम बाला मुनि चौदवें
गुण्स्थान तक पहुंच जाता है। भूतपूर्व नय की अपेद्या
से स्त्रीवेद चौदहवें गुण्स्थान तक माना है।

त०स्० दशम ऋध्याय सूत्र ६ भी टीका देखिये—
"अमी परिनिर्वृता गतिजात्यादि— भेदकारणाभावाद—
तीतभेदव्यवहारा एवेति।' ततः वेद नवमें गुणस्थान
से पहले नष्ट हो जाता है किन्तु उपचार से चौदहर्थे
गुणस्थान तक कहा जाता है।

जैसे कोई राजा श्रापने पुत्रको राज्य देकर श्रालग हुश्रा तो भी लोग उसको राजा कहते हैं। परन्तु वह राजा नहीं, क्योंकि राजा का काम तो राजपुत्र ही कर रहा है। किन्तु भृतपूर्व नय की श्रापेक्षा से यह कहा जा सकता है। इस प्रकार सूच्मतर शास्त्रीय

निर्णय व कर्मसिद्धांत व गुणस्थान विवेचन द्वारा द्रव्यस्त्री को उस पर्याय से मुक्ति पाना बीतरागी पुरुषों ने निषेध किया है और वह स्त्री सपरिम्रही होने से और बश्रवृपम नाराच संहनन की धारी न होने से पंचमगुणस्थानवर्ती देशव्रती ही मानी गई है। अर्थान उत्कृष्ट श्राविका ही है।

उसमें दो भेद हैं—एक आर्जिया और दूसरी श्लिहिका। यह प्रवृत्ति बीतराग धर्म में अनादि से है और अनन्त काल तक रहेगी। चाहे इस चेत्र में मिलन परिशाम संन रहे यह बात दूसरी है। परन्तु विदेह आदि चेत्रमें ऐसी ही प्रवृत्ति चल रही है। हुंडा-वसिंपिशी काल बीत जाने पर प्रवृत्ति निविद्नता से इस भूमि पर चलेगी।

श्रभी भी वह प्रवृत्ति निर्विदनतासे चल रही है किंतु कुछ लोगों द्वारा वाधा उपस्थित की जाती है। परन्तु यह दोप उनका नहीं है यह काल श्रीर कमका दोप है। इस प्रकार यह संचेप से खुलासा लिखा है। सो जानना। श्रीर भी विशेष लिखवा सकता था किन्तु विषय बढ़ जायगा इस लिये इतने में ही समाप्त कर दिया है।

प्रोफेसर साहव ! श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने शास्त्रीय निर्णय व कर्मसिद्धांतके निर्णयसे ही स्त्री-मुक्ति निषेध किया है। इस लिये आपका लिखा हुआ प्रमाण असत्य एवं अप्रमाण ही है।

इस अकार स्त्री-मुक्ति निषेध नामा द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ।



#### सवस्त्र-मुक्ति-निषेध

मान्यवर श्रोफेसर साहव हीरालाल जी का कहना है 'कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में सम्पूर्ण वस्त्र का त्याग करके सब गुण्स्थान प्राप्त कर सकता है और वस्त्र को धारण करके भी मोत्त का अधिकारी अथवा सब गुण्स्थानका अधिकारी बल सकताहै। परन्तु प्रचलित दिगम्बर मान्यतानुसार सम्पूर्ण वस्त्र के त्याग से ही संयमी और मोत्त का अधिकारी हो सकता है। अतएव इस विषय का शास्त्रीय चिंतवन आवश्यक है।' ऐसा श्रोफेसर साहव का भाव है।

परन्तु शंफंसर साहव को बहुत सुइमना से वि-चार कर देखना चाहिये। शोफंसर साहव का जो यह कहना है कि 'दिगम्बर श्राम्नाय' में शास्त्रीय चिंतवन करने का शेष रह जाता है सो श्रापका कहना श्रमु-चित श्रीर श्रास्त्रय है क्योंकि दिगम्बर मतमें सृद्मतर शास्त्रीय निर्णय होने से ही वस्त्र त्याग से ही मुक्ति होती है यह निश्चय किया हुआ है। इसमें नवीन शास्त्रीय पद्धति से विचार करने की कोई जगह नहीं है। सो जानना।

श्रगर शास्त्रीय चिंतवन के विचार करने की जगह है तो श्रपने भाई श्वेताम्बर सम्प्रदायमें शास्त्रीय चिंतवन व विचार करने की जगह है। सो कैसं १ देखिये—

श्रापने कहा कि श्वेताम्बर संप्रदाय में वस्त-त्याग सं भी मुक्ति मिलती है श्रीर सबस्त से भी मुक्ति मिलती है। भाई! श्रगर सबस्त ही मुक्ति मिलती है तो फिर वस्त-त्याग करनेकी क्या जरूरत पड़ी थी। वस्त्र पहिननेसे तो अनेक प्रकारकी डांस, मच्छर, शीत उद्या, नग्नता आदि की बाधा दूर हो जाती है। फिर आनन्द ही आनन्द है। तब तो आनन्द से मोस्न प्राप्त करना छोड़ करके सम्पूर्ण बस्त्र-त्याग करके और डांस-मच्छर, शीत-उद्या, नग्न रूप आदि की बाधा सहन कर मुक्ति प्राप्त करने को कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो ऐसी कठिनता से मुक्ति प्राप्त करने के लिये उपाय करेगा। क्योंकि ऐसी कठिन तपस्या करने का फल ही क्या रहा ? क्योंकि मोस्त में तो अन्तर ही नहीं। बहांतो सुख समान है। हां अगर काई मोस्त सुख में अन्तर हो तो आपका कहना ठीक बन जायगा।

जैसे कुए का पानी विना डोर से खींचे या परि-श्रम से नीचे उतर कर लाये विना ऊपर से ही ऐसे सृतभवा से मिलता हो तो कीन पुरुष ऐसा करेगा जो कुए में नीचे उतर कर डोल से खींचकर परिश्रम से पानी लाने का प्रयन्त करे।

यदि चृल्हा मुलगाये विना ही मीठा भोजन खाने को तैयार हुआ मिलजाय तो कीन मूर्ख ऐसा होगा जो चृल्हा सुलगाने के लिये प्रयत्न करेगा। आप कहों गे हलवाई के यहां विना चृल्हा सुलगाये तैयार भोजन खाने को मिलेगा। बाबू जी ! वहां तो पैसा गांठ से खोल वर देनेंगे तब भोजन मिलेगा। अर्थात परिश्रम विना मिठाई व भोजन नहीं मिलेगा। सो श्रोफेसर साहब आपही जानिये। और आपने जो कहा कि यह बात शास्त्रीय निर्णय से रह जाती है सो ठीक

नहीं है। क्योंकि शायद वह बात श्वे० सम्प्रदाय में रह जाती होगी। किन्तु उसमें भी यह बात तो नहीं है केवल आपके कहने से रह जाती है। सो जानियेगा।

खाप को शास्त्री का खर्थं यह करना चाहिये जो केवल शास्त्र को ही जानता है वह शास्त्री नहीं किन्तु वह शस्त्री है। केवल ज्ञान को ही प्राप्त कर लिया वह ज्ञानी नहीं क्योंकि ज्ञान का फल ही चा-रित्र है। खर्थात् वीतराग मार्ग पर चलना है। वीतराग मार्ग चलना ख्राँर मोह माया को समृल उखाड़ कर मोच्च को प्राप्ति में लग रहना सो ही ज्ञान का फल है।

संसार खराब है ऐसे कहते भी जान्नो न्नांर करते भी जान्नो। मिद्दरा खराब है ऐसा कहते भी जान्नो धौर मिद्दरा पीते भी जान्नो। नैर-विरोध करना विश्व का विध्वंस करना है, ऐसे कहते भी जान्नो श्रौर करते भी जान्नो। तो यानू जी! इससे क्या प्रयोजन है १ सो श्राप ही जानिये। श्राप चुद्धिमान हैं श्रापसे ज्यादा क्या कहें। केवल नाम भरने से ही फायदा नहीं है। किन्तु नाम के माफिक काम भी करना चाहिये।

त्राज कई ऐसे "गोसांई" आदि साधु हैं जो अपना नाम "तपोधन" रखते हैं किन्तु अपने घर में स्त्री बाल बच्चे व लेन देन हजारों रुपयों की सम्पति गाय भैंस सब कुछ रखते हैं और पूरे गृहस्थ बने हुए हैं। ऐसे तपोधन के नाम धरने से क्या प्रयोजन ? तपोधन नाम तो उन्हीं का सिद्ध है जो मुनि इच्छाओं का निरोध कर तप रूपी धन पास में रखता है उसी का 'तपोधन' नाम सार्थक है। जो अंतरंग और बहिरंग मिर्मल रहते हैं। जो बाहिर निर्मल

होता है उसका श्रंतरंग निर्मल होना सम्भव है श्रौर जो बाहिर मिलन होता है वह श्रंतरंग में मलीन होता है।

श्चगर यह कहें कि हम बाहिर मजीन होते हुए भी श्रंतरंग मजीन नहीं है। यह बात कहना उनके ही पास में रहने दें।

श्रपनी शुद्ध चिदानन्द चिद्रूह्प सुखमय श्रित शुद्ध श्रात्मा से श्रात्यन्त भिन्न पर-पदार्थों की इच्छा लालसा श्रज्ञान परिएति के सिवाय कौन बुद्धिमान प्रहण करेगा? श्रश्वांत कोई भी प्रहण नहीं करेगा।

हां, यदि तीव्र चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से सर्व संग परिष्रह का परित्याग न कर सकने के कारण यदि पर-पदार्थ का प्रहण करना होय तो अपनी निंदा गर्हा करते हुए संग का परित्याग करता रहे सो क्रम क्रम से सर्वसंग परिष्रह का त्याग करके किनारे पर पहुंच जागया।

केवल ज्ञानके ही घमंड में रहना हो और करना धरना कुछ न हो तो ऐसे शास्त्री कमें सिद्धान्त का निर्णय करने वाले तो भव-भव भटकते ही फिरेंगे। कहने वाले तो घर २ मिलेंगे किन्तु करने वाले विरले ही मिलेंगे। गुड़ मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है किन्तु खाने से ही होगा। आचार्यों ने कहा भी है—

हतं ज्ञानं कियाहीनं हता चाक्वानिनां किया। धावनिकतान्धको दग्धः पश्यक्रिप च पंगुतः ॥ इस श्लोक का यह भाव है कि क्रिया बिना ज्ञान-वान भी मारा जाता है और ज्ञान बिना क्रियावान भी मारा जाता है। जैसे घोर अरएय में अन्धा और पंगु दोनों बेठे थे। कर्म के संयोग से बनमें ॥ अपन लग गई तो पंगु ने कहा यहां अग्गि लगी हुई है। यहां से भागना चाहिये। सो अन्धा यह सुन कर भागने लगा किन्तु नेत्र नहीं होने से जिधर अग्नि लगी हुई थी उधर ही भागा और जलकर मर गया और पंगु देख रहा है कि इधर अग्नि लग रही है, बन जल रहा है, लगते र अग्नि पास आ गई है, लेकिन पंगु होने से दौड़ नहीं सका तो वह भी जल कर मर गया। ऐसा ही सांसारिक अरएय है और उसमें मोह रूपी अग्नि लगी हुई है। ऐसे अरएय में केवल शास्त्र का घमंड करने वाले मनुष्य पंगु के समान अनन्तानन्त जल जाते हैं तथा ज्ञान बिना केवल किया ही को करने वाले अन्धे के मा-फिक इस संसार में मोहरूपी अग्नि सं जलकर मर जाते हैं। भगवान वीतराग प्रणीत आगम में शास्त्र और कर्म-सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण अंतरंग वहिरंग परिग्रह तथा बिना मुक्ति है ही नहीं।

इस प्रकार आगम स्वानुभव युक्ति और प्रमाणसे. सम्पूर्ण वस्त्र का त्याग ही मुक्ति का कारण रहा सो जानना जी। तथा अब आपने जिन शास्त्रों से सवस्त्र-मुक्ति को सिद्ध किया है वह भी अनुचित अप्रमाण है।

ख्यस्याय झठा सूत्र नं० २४ में दर्शन-विशुडि भावना का लच्या करते हुए भगवान खर्हत भगवान के बतलाये हुये निर्मन्थ रूप मोचमार्ग में जिनके श्रद्धा व रुचि है उनको दर्शन-विशुद्धि की भावना सिद्ध होती है, इसके बिना नहीं। कहिये खब सबस्व मुक्तिकहां रही?।इस तरह लच्च्या करते हुए सूत्र २४ की टीका में कहा है—

जिनेन भगवताऽर्हत्परमेष्ठिनोपिदछेनिर्घन्थलक्त्रो मोक्तवर्सिन रुचिर्दर्शनिवशुद्धिर्भावना विश्वेया। जिसके दर्शन विशुद्धि एक ही भावना शुद्ध नहीं है तो बाकी १४ भावना भाना वृथा है। "मूलाभावा— त्कुतः शाखा" झतः उपरोक्त कहा हुआ २४ वां सूत्र निर्वेक्ष-मुक्ति प्रतिपादन करने वाला ही है।

आपने रदेताम्बरों और दिगम्बरों में तीन बातों का ही अर्थात् सबस्न-मुक्ति, स्नी-मुक्ति, केवली कवलाहार का ही भेद बतलाया परन्तु प्रबल अन्य कारण तो छोड़ ही दिया जो कि यह है—

चौबीस घएटे में एक ही बार आहार पान प्रहरा करना ये दिगम्बरियों के यहां साधुत्रों का एक मुख्य मृलगुण माना गया है। यह मृलगुण महान बड़ा व्रत है और यह मृत गुण बीतराग-वृत्ति को बढ़ाने वाला और विषय कपायों को घटाने वाला है। क्यों-कि खाते पीते अनस्त काल बीत गया और केवल जपः ज्ञान आदि को बढ़ाने के लिये ही एक बार आहार लिया जाता है। ऐसे कठिन मृलगुण के होने से तथाच इस कठिन ब्रतको न पाल सकने के कारण ही ये हजारों मत मतान्तर हो गये और हो रहे हैं। प्राचीन काल में इस बतको सब पालते थे और अभी भी दिगम्बर आम्नाय में साधु लोग पालते हैं। इस लिये यह कठिनतर बत होने से इस बत को पालने वाले थोड़े रहे। अथात दिगम्बर समाज में कुल २०-२४ ही श्रव साधु हैं। सेकिन श्रजैन समाज में इन बतों का पालन करने का प्रतिबन्ध न होने से लाखों साधु हैं। 'उनको किस बात का दुःख है। जब भूख लग तब खा लेते हैं और प्यास लगे तब पी लेते हैं। सदी गर्मी लगे तब वस्न पहिन लेते हैं। क्योंकि चौबीस घंटेमें एक बार ही भोजन करने के बाद यदि फिर भूख लग जाय तो उसको सहन करना ही क्षुत्परोषह का सहना है। अथवा-

चर्या को गया अन्तराय हो गया तो पहले चौबीस

घण्टे का तो उपवास था ही फिर भी २४ घण्टे का उपवास हो गया। फिर बीच में तो खाना है ही नहीं। खाना न होने से क्षुधा वेदना होती है सो उस क्षुधा वेदना को सहन करना ही क्षुधा परीषह है। यदि दिन में अनेकबार खाले तो क्षुधा परीषह ही कहां रहा और यह क्षुधा परीषह सहना साधुआं के लिये उत्तर गुण होते हुये भी मूल गुणों के समान है। यह नहीं पालें तो मूल गुण भी नहीं पलता। और मूल गुण पाले बिना मुनि नहीं और मुनि हुए बिना मुक्ति नहीं।

तृषा परीषह भी वड़ा भारी परीष है। जब चौबीस घएटे में एक बार भोजन लिया जाता है। उसी समय पानी लिया जाता है न कि बार बार। चाहे जितनी गरमी पड़ती हो जल पिये बिना रहना महान . कष्ट है। उस कष्ट को सहना ही तृषा-परीपद जय । जब प्यास लगे तब पानी पीने लग जाय तो तृषा ही कहां रही ? तृषा परीपह भी नहीं रही तो मुनिपना भी न रहा। यह कहना सुलभ है किन्तु करना दुर्लभ है। जो करता है उसी को इस का अनुभव होता है।

शायद श्रापको भी श्रनुभव होगा श्रगर कभी एकाशन किया हो तो। एकाशन करने वाले भी तृपा वेदना को न सह सकने के कारण दूसरी तीसरी बार पानी पी लेते हैं। इस लिये उनके एकाशन कत भी नहीं रहता है। चाहे वे एकाशन मान लेवें लेकिन वह एकाशन बत नहीं होता। शरीर जब चाहे तब उसे खाना पीना देना यह तो हस्थ का धर्म है। मुनि का मही।

बाबीस परीपहों के अन्दर नग्न परीपह भी बतल/यी है। जिसका स्वरूप तत्त्रार्थसूत्र सर्वार्थ-

सिद्धि टीका में बतलाया है-

जातरूपविज्ञष्कलंकजातरूपधारणमशक्यप्रार्थनीयं याचनरच्चणिहसनादिदोपविनिमुक्तं निष्परिष्रहत्वािश-वर्गणप्राप्तिं प्रत्येकं साधनमनन्यवाधनं नाग्न्यं विश्वतो-मनोविक्तियाविष्तुतिविरहात् श्लीरूपाण्यत्यन्ताशुचि कुणपरूषेण भावयतो रात्रिन्दिषं ब्रह्मचयमखण्डमा-तिष्ठमानस्याचेलव्रतधारण्वतधारण्मनवद्यममवगन्त--व्यम्।

इसमें साफ लिखा है कि निर्मन्थ बत है वह अचेलक है यथाजातरूप है और निष्परिष्ठ होनेसे मोच प्राप्ति का कारण है। इसके बिना मोच नहीं है। सो जानना जी।

इस बत को पालने में उनको महान कष्ट सहन करना पड़ता है अर्थात निर्विकार अवस्था करनी पड़ती है और मैं नग्न हूं ऐसा उसको माल्म भी पड़ता है। परम ध्यान में लीन रहते हैं और अपने को परम चिद्रू पिचानन्द मूर्ति ही सममते हैं। अर्थात में हूं सो ही परमात्मा है। परमात्मा है सो ही में हूं। ऐसी उज्जल भावना धारण करते हुए भूतल पर मानो परमात्मा के समान विचरण करते हैं। इस लिये यह नग्न परीषह निर्मन्थता की पृष्टि करता है और सनका-मुक्ति का सर्वथा निषेध करता है। अतः यह नग्न परीषह साधुआं के लिये अनिवार है और नग्न परीषह आचेलक बत से होता है।

क्योंकि नग्न श्रवस्था न रहने से श्रथीत वस्त्र पहनने से शीत उद्या हांस मच्छर श्रादि सतावें उस समय कपड़े श्रोढ़कर सो सकता बैठ सकता है, जिस से डांस मच्छर की वाधा नहीं रहे। ऐसे ही शीत परीपह की बाधा नहीं होगी। क्योंकि ठएड लगे तब कपड़े श्रोढ़ लेगा। या प्राम प्रामान्तर जाना हो तब भी रास्ते में ठएड लगे तो कपड़े श्रोढ़ कर चले श्रीर गरमी लगे तब कपड़ा सिर पर डाल ले। जिस से गरमी भी नहीं लगे। तब तो बड़ा ही श्रानन्द हो जाय। तो फिर साधु होने में क्या दिक्कत रहेगी श्राचेलक बत होने से शीत-चच्चा, डांस-मच्छर नग्न श्रादि परीषह हो सकते हैं। इसके श्रभाव में नहीं। इन परीषहों का सहन करना शास्त्रों में साधुश्रों को बतलाया है श्रीर इनका पालन करना साधुश्रों के लिये श्रानेवार्य है। इनके पालन बिना साधु नहीं श्रीर साधु बिना मुक्ति नहीं सो जानना जी।

प्रोफेसर साहब लिखते हैं-

''तत्वार्थसूत्र अध्याय ६ वां सूत्र० ४६ में मुनि का लत्तण पांच प्रकार का बतलाया है। पुताक, बकुश, कुशील, निर्मन्थ, स्नातक इन पांचों प्रकार के मुनियों के लिये वस्त-त्याग करने का विधान अनि-वार्य नहीं है और द्रव्यलिंग के भेद से पांचों निर्मथों में भेद किया है और भावलिंग की अपेता से पांचों निर्मन्थ हैं और टीकाकार ने कहीं २ लिखा है कि मुनि वस्त्र धारण कर सकते हैं और आपने यह भी लिखा है कि सबस्त्र से भी मुक्ति होती है और बस्त-त्याग से भी मुक्ति होती है।" ऐसा आपने तत्वार्थ-सूत्र १० अध्याय के सूत्र ६ के आधार लिखा से है आपने तदनुसार यह प्रमाण भी दिया कि—

"निर्मन्थितिंगेन समन्थितिंगेन वा सिद्धि भू तपूर्व – नयापेच्चया।" सो यह आपने जितने भी प्रमाण् दिये सो अनुचित अप्रमाण् और प्रकरणविरुद्ध हैं। सो कैसे १ इसका समाधान नीचे दिया जाता है सो ध्यान से पिद्ये —

पांचों प्रकार के साधु (पुलाक, बकुश, कुशील, निर्मन्य, स्नातक) निर्मन्य ही हैं । सर्वायं-सिद्धि

तत्वार्थ सूत्र टीका ऋध्याय ६ सृत्र ४६ इसकी टीवा में साफ लिखा है कि "त एते पंचापि निर्मन्था चा-रित्र—परिणामस्य प्रकर्णप्रकर्णभेदे सत्यपि नैगम-संप्रहादिनयापे ज्ञ्या सर्वेऽपि ते निर्मन्था होयाः।" इस का ऋथं यह है कि ये पांचों मुनिराज सर्वसंगपरि-त्यागी हैं ऋथात दिगम्बर हैं। चाहे बाह्य और आभ्यंतर ऋपे ज्ञा से कुछ चारित्र में वृद्धि हानि होने पर भी पांचों मुनि सम्यग्दृष्टि छोर निर्मन्थ ही हैं। भविष्यमें ये सब मुनि मो ज्ञानामी ही हैं। इस लिये नेगमनय लगाया है और संमहनय यह है कि सामान्य दृष्टि से प्रहण करने से वह सब निर्मन्थमुनि ही हैं। इनमें भेद नहीं क्योंकि भेद करना व्यवहारनय का लज्ञण है सो जानता जी।

जैसे संप्रदनय का लच्चा यह है कि किसी ने पछा कि ये कीन बैठे हैं ? तब किसी ने जवाब दिया कि ये सब मनुष्य बैठे हुये हैं। श्रीर उनका कहना भी ठीक है। सब मनुष्य बैठे हुए हैं। जब हम सृदमदृष्टि से वहां देखते हैं तो वहां व्यवहार न की प्रवृत्ति होती है तो कहना पड़ता है कि कोई काला मनुष्य है और कोई गोरा, कोई श्याम, कोई बुद्धि-मान, कोई मूर्ख, कोई सेठ, कोई निर्धन है, किसीका चित्त शास्त्र सुनने में लग रहा है, किसी का मन इधर उधर डाबांडोल हो रहा है। इस अपेदा से उसमें भेद है लेकिन मनुष्य अपेत्ता से कोई भेद नहीं। सब बराबर हैं। तथा निर्प्रनथ बाह्यलिंग में अर्थात २ मल गुणों के सामान्यता से कोई भेद नहीं है। किन्त तीदण बुद्धि वीतरागी महर्पियों ने व्यवहारनय की श्रपेत्ता से इन पांचों निर्मन्थ मुनियों में भेद प्रभेद किये हैं। सो कैसे ? देखिये-

ये पांचों निर्मन्थ समान होने पर भी परिणाम

की अपेक्षा से शक्ति में भी फर्क होता है। अर्थान नोकपाय के तीव्र मन्द उदय से इस बाह्य और आभ्यन्तर लिंग में कोई २ दोप भी लगता है और नहीं भी लगता है। सो कैसे १ देखिये—

पुलाक मुनि को कचिन कदाचिन श्रथांन कभी २ बलात्कार से या दुष्टों द्वारा उपसमें श्राद के होने से इन पांच महात्रनों में कुद्र दोप लगता है, न कि अपनी इच्द्रा से। श्रीर उपसमें शांत होने पर प्रायश्चितसे शुद्ध होकर फिर श्रपने श्राटाईस मूल गुणों को पालने में तत्पर रहता है। श्रुधा, तृपा, शीत, उप्ण, डांस मच्द्रर श्राद परीपहों को सहन करते हुए इस से श्राणे जो उत्तरगुण हैं उनको पालने की भावना रखना है लेकिन पाल नहीं सकता उत्तरगुण नहीं पालने से मुनिपना नहीं रहे यह बात नहीं है। मुनियों के लिये श्रटाईस मूल गुण पालना जरूरी हैं। इस तरह पुलाक मुनि का खुलासा हुआ। श्रव सुनिये वकुश मुनि का—

बकुश मुनि दो तरह के होते हैं १—उपकरण वकुश, २-शरोर बकुश ! उपकरण बकुश मुनि तो वे हैं जिनके चित्तमें कमंडलु पीछी शास्त्र द्यादि को श्रम्पद्या रखने या साफ स्वन्द्र करने में तत्परता विशेष रहती हैं। इनके सिवाय श्रीर उनमें कोई दोष नहीं है ये भी दोष नहीं होना चाहिये । परन्तु नोकपाय का कुछ उदय होने से ऐसे परिणाम हो जाते हैं। शरीर-बकुश वह हैं जो संघ की वैया-वृत्ति श्रादि करने के हेतु से या पठन-पाठन श्रादि करने के हेतु से एकान्तर बेला तेला उपवास श्रादि नहीं करता है केवल चोबीस घएटों में एकासन पर श्राहार जल प्रहण करता है इसमें न्यूनाधिकता नहीं करता है। तथा घुटन से उत्तर पग या हाथ धोनेकी मनाई है। परन्तु वह मुनि घुटने के ऊपर हाथ व पांव घोता तो नहीं है किन्तु गीले हाथों से घुटने के ऊपर के जंघा शरीर पर हाथ फिराता है विशेष गरमी के कारण से। इसके सिवाय वह और कोई संस्कार नहीं करता है।

कुशील मुनि के दो भेद हैं १-प्रतिसेवना कुशील २-कपाय कुशील । प्रतिसेवना कुशील मुनि के उत्तर गुणों में कभी २ दोप लगता है । जैसे वृत्तमूल आतापन योग आदि कार्य में । इसके सिवाय इसमें और कोई दोप नहीं है । कपायकुशील, निर्मथ और स्नातक इन तीनों में कोई दोप नहीं है । किन्तु कषाय कुशील से निर्मन्थ अवस्था ऊंची है । निर्मथ अवस्था से, गुणस्थान, सामायिक, छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूदम साम्पराय और यथास्थात इन पांचों को अपेदा से पांचोंमें भेद है । इसके सिवाय वाह्य और आभ्यंतर में कोई भेद नहीं है और ये पांचों निर्मथ दिगम्बर ही हैं । अथवा वे सम्यग्दिष्ट एक दो भव लेकर या उसी भव में मोत्त जाने वाले हैं । इसके सिवाय इसमें अन्यथा अथे करना वह सब दुराबह और कपाय पैदा करने का है ।

श्रीमान पण्डित प्रोफेसर हीरालाल जी का कहना है कि सर्वार्थ सिद्धि १० वां अध्याय सृत्र ६ में लिखा है कि वस्त्रधारी भी मोच जा सकते हैं जि़सका आपने हेतु दिया कि ''निर्मेथिलिंगेन सम्प्रेथिलिंगेन वा सिद्धि-भूतपूर्वनयापेच्चया" परन्तु ये हेतु आपका अनुचित या असमभ है। सो कैसे १ देखिये—

मंथ बांचने के पहिले या अन्वय टीका आदि देखने के पहिले नय निचेप स्वरूप जानना जरूरी है, इसके जाने बिना अर्थ विपरीत बैठ जाता है। वहीं विपरीतता स्नीमुक्ति, सबस्तमुक्ति, केवली कवलाहारमें हुई है। सिद्ध परमात्मामें भेद बतलाने का ही इस सूत्र का श्रमिप्राय है। क्यों कि सिद्ध समान हैं ये संप्रह-नय का विषय है। सिद्ध एक से होने पर भी उसमें भेद करना सो ज्यवहारनय है।

निर्मथिलिंगसे ही मुक्ति है और जौ समन्थ लिंगसे लिखा है वह गृहस्थों की अपेता से है। जो गृहस्थ सम्यग्दृष्टि हैं और विशिष्ट देव धर्म गृह आदि की सेवा कार्य में निमन्न रहते हैं और आतम-चितवन में निभन देते हैं वे परम्परा से मोत्त प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये आचार्योंने शास्त्रमं लिखा है कि गृहस्थ और मुनि दोनों मोत्त के अधिकारी हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ अवस्था से मोत्त जावे। गृहस्थ अवस्था को छोड़कर मुनि होगा तव ही मोत्त जायगा। इस लिये "भूतपूर्वनयापेत्तया" हेतु दिया है।

भूतपूर्वनय का श्रर्थ यह है कि जो पहले गृहस्थ श्रवस्था में श्रात्मसाधन का विशेष श्रभ्यास करता है पीछे वही मुनि होकर मोच में जाता है। यह इसका श्रर्थ है, न कि समन्थ मोच में जाता है।

यदि आप ये अर्थ नहीं मानें तो यहां 'भूतपूर्व-नयापे च्या" यह हेतु देने की जरूरत ही क्या थी ? "समन्थिल गेन निर्मंथिल गेन वा सिद्धिर्भ नित" ये हेतु देते तो आपका कहना ठीक हो जाता और बड़े पुरुष शब्द का वृथा उपयोग नहीं करते हैं। अतः यही अर्थ होताहै कि जो पहले समन्थ था वह पीछे निर्मंथ होकर मोच गया उसे पहले की अपेचा समन्थ माना गया। इस तरह इस सूत्र का यह वास्तविक अर्थ हुआ। आपको इस विषय में विचार जरूर करना चाहिये कि समंथिल ग से मुक्ति मिल जाती तो निर्मेथ शब्द की जरूरत ही क्या थी। कौन ऐसा मुर्छ

मनुष्य होगा जो सुख से मोत्त जाना छोड़कर दुःख सहन कर मोत्त को जाने की इच्छा करे ? अर्थान कोई नहीं करे। सारा संसार यह चाहता है कि मौज करते हुए मोत्त जावें किन्तु ऐसे सांसा- रिक आनन्द वरते २ न किसी को मोत्त मिला है, न मिलेगा। केवल मत मतान्तर की वृद्धि करके विश्व में उपद्रव खड़ा करना है इसके सिवाय और कुछ नहीं।

ट्रेक्टमें भगवती आराधना की गाथा ७६-८३ का प्रमाण दिया कि ''मुनियों के उत्सर्ग और अपवाद-मार्ग का विधान है इसके अनुसार अपवादितगी मुनि वस्त्रधारण कर सकता है'' ऐसा मान्यवर प्रोफे-सर साहब का अभिप्राय है। परन्तु यह प्रमाण भी अनुचित और असमम है।

श्रापने जो ये प्रमाण बतलाया वहां सबस्न का तो मुनियों के सम्बन्ध ही नहीं है। वह श्रपवादमाणे बतलाया है वह तो कबल ख़ल्लक और ऐल्लक तथा उत्कृष्ट श्रावक श्रथवा श्राणुत्रती या एकदेशत्रती श्रावक के लिये है श्रथवा इनको बानप्रस्थ भी कहते हैं। ये सब श्रपवाद लिंग के धारी हैं। मुनियों के लिये श्रवादमाण है ही नहीं। मुनियों के लिये तो उत्स्ता मार्ग ही है।

यदि दुष्टों के द्वारा उपसर्ग होने पर मुनिकत (मूलगुर्ग) में दोष लग जाय तो प्रायिश्वत लेकर शुद्धि का विधान है सो जानना जी। तथा शब्द से भी यह अर्थ होता है कि उत्सर्ग यानी निदंषिमार्ग अपवाद मार्ग यानी सदोषमार्ग तो फिर सदोषी के कि कि मुक्ति कहां से ? जब निदंषि होगा तब ही उत्सर्गमार्ग से ही मुक्त होगा। इस प्रकार भगवती आराधना का स्पष्ट खुलासा है।

लिंगनामा दूसरा श्राविकार गाथा ७६ से १०० तक कुल गाथा २२ में वर्णन किया है उसमें श्रापन सबस्व मुक्ति सिद्ध करना चाहा लेकिन वह श्रापका करना गलती है। क्योंकि उसमें तो उत्सर्गलिंग निर्मथ मार्ग का वर्णन है श्रोर श्रपवादलिंग से ऐहक ख़ल्लक तथा श्रावक श्राग्रवती का वर्णन किया है। श्रपवादलिंग मुनि का नहीं है। श्राप यदि विशेष विचार कर देखते तो श्रापको इतनी तकलीक नहीं उठानी पड़ती।

मारांश यह है जहां दिगम्बर आम्नाय का प्रति-पादन है अथवा यों किंद्य जहां निर्मेथ वीतरागमार्ग का प्रतिपादन है वहां समन्थ बस्त्रधारी का प्रांतपादन हो ही नहीं सकता। प्रत्यच विरुद्ध वात है।

किसी लड़के ने कहा मेरी माता बांभ है ऐसा उस लड़के का कहना प्रत्यच्च विरुद्ध है क्योंकि यहां प्रश्न हाता है कि तेरी माता बांभ होती तो तृ पैदा कहां से होता! तो यहां भी ऐसा ही समभना उहां निर्मन्थ बीतराग मार्ग है वहां समन्थ रागियों का काम ही क्या।

कोई बुद्धिमती स्त्री या बुद्धिमान रसोइया चात्रल पकं या नहीं पके इसकी परीक्षा के लिये एक ही कण दबाता है और एक ही कण पका हो तो भट समम लेता है कि सब पक गये। उस परीक्षा के लिये बुद्धिमान रसोइया अलग २ कण को दबाकर नहीं देखता है अगर असममदार हो तो चाहे जो करे परन्तु फल कुछ भी नहीं। इस तरह से जहां निर्शय बीतराग मार्ग का प्रतिपादन करने बाला एक ही शास्त्र सिद्ध हुआ या है तो बाद बाकी जितने प्रन्थ हैं वे सब इसी मार्ग के सममने चाहिये उनको अलग, अलग परीक्षा करने की जकरत नहीं। अगर इस वीतराग निर्मथमार्ग से विपरीत निरपेच रीति से समन्थ मार्ग का प्रतिपादन करने वाला हो वह निर्मथ वीतराग त्राम्नाय का मन्थ ही नहीं है।

श्रागे प्रोफेसर साहव हीराजालजी ने धवलाग्रन्थ मे प्रमत्त संयतों का श्रारूप बतजाते हुए जो संयमकी परिभाषा दी है उसमें केवल पांच ब्रतों के पालन का ही उल्लेख है।

(संयतो नाम हिंसानृतस्तेयात्रद्ध-परिप्रहेभ्यो विरतिः) ये प्रमाण आपने दिया है और उसका उद्देश्य यह मालुम पड़ता है कि मुनियों के लिये पांच ही ब्रत पालन करने का अधिकार है। अर्थात और अन्य ब्रत पालन करने की जरूरत ही नहीं। यह आपका अभिप्राय है। अगर यह अभिप्राय आपका नहीं होता तो यह सूत्र देने की जरूरत ही क्या थी। परन्तु आप अपना अभिप्राय देकर जो सवस्व-मुक्ति सिद्ध करना चाहें वह सिद्ध नहीं हो सकती और इस सूत्र को अभिप्राय वास्तिवक रूप से आपके समकमें नहीं आया। सो कैंसे ? नीचे प्रमाण देखिये—

तत्वार्थसृत्र अध्याय ७ वां सूत्र पहिला (हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिष्रहेभ्यो विर्गतिक तम् ) इस सूत्र
की टीका में लिखा है कि ''सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्त्णंसामायिकापेक्त्या एकं ब्रतं। तदेव छेदोपस्थापनापेक्त्या
पंचिवधिमहोच्यते' अर्थ यह है कि अहिसाबत को
आदि में देने का मतलव यह है कि उस अहिसाबत को
कहने से ही बुद्धिमान पुरुष सहज ही में समभ
जाता है और इससे अलग होने का प्रयत्न भी करता
है। ये संचेपार्थ है। उस एक ही अहिंसाबत की
रक्षा करने के लिये झूठ, चारी, कुशील और परिष्रह
त्याग इस प्रकार ये चार महाव्रत तथा पांच इन्द्रिय
निष्रह पांच सुमिति और छह आवश्यक इसके सिवाय

सात मूल गुण जैसे १-केशलोंच, २-स्तान त्याग, ३-चूर्ण आदि लगा करके दन्तधावन त्याग, ४-मूमि शयन, ४-अचेलक अर्थात युक्त के छाल पत्ते तृण से बनी हुई चटाई अथवा वस्तादि से शरीर को ढकनेका त्याग, ६-खड़े होकर हस्तपात्र में आहार लेना, ७-चौबीस घएटे में एक बार आहार लेना। इस प्रकार ये २७ व्रत अहिंसा महाव्रत के रक्ता के लिये हैं। जैसे खेती की रक्ता के लिये बाड़। बाड़ के बिना खेती की रक्ता के लिये बाड़। बाड़ के बिना खेती की रक्ता नहीं होती उसी तरह से इन सत्ताईस मुल गुण व्रतों के बिना अहिसा महाव्रत की रक्ता कभी भी नहीं होती। और भी देखिये—

इस ऋहिंसा महात्रत की रत्ता के लिये आगम में =४००००० चौरासी लाख उत्तर गुगा वतलाये हैं। तो क्या ? प्रोफेसर साहब ! आप की टिंप्ट में ये सब वृथा ही हैं ?

ये वृथा नहीं हैं प्रोफेसर साहब के सममने में फेर है। और देखिये—

'मे' इस शब्द का अर्थ होता है कि पुत्र, मित्र, स्त्री, धन-धान्य रागहेप आदि मेरा है और में उनका हूं ऐसा कहना में का अर्थ है और इसी से बन्ध है और इससे विरुद्ध (में न ) अर्थान पुत्र, मित्र, स्त्री, धन-धान्य, रागहेप आदि मेरे नहीं हैं और न मैं उनका हूं ऐसा समकता मोच है। परन्तु (मे) इस एक अचर को छुड़ाने के लिये गणधरादि महा ऋषियों को एकादशांग चौदह पूर्वादि की रचना करनी पड़ो। तो क्या प्रोफेसर साहत्र की हिष्ट में ये महर्षियों द्वारा की गई सम्पूर्ण द्वादशांग श्रुत की रचना वृथा है?

प्रोफेसर साहब की समक में फेर है. ये द्वादशांग बाग्गी वृथा नहीं है। क्योंकि इतनी विशेष रचना

किये बिना मार्ग-प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात ''में'' एक अत्तर को छोड़ना वह किस तरह छोड़ना उसका खुलासा किये बिना काम नहीं चलता है इसी लिये उसका अन्छा खुलासा किया है। श्रीर भी खुलासा देखिये—

जितनी प्रचंड पत्रन चलेगी उतना ही समुद्र त्तोभायमान होगा त्रोर जितना पवन मन्द चलेगा उतनी ही समुद्र के अन्दर तरंगें मन्द चलेंगी और विलकुल पवन रुक्ते से समुद्र विलकुल शांत श्रीर गम्भीर व तरंग ऋादिक उपद्रव से रहित होता है ऐसे ही आत्मा के लिये जितने थिपय कपाय अलंकार आभूपगादि जितने परिष्रह ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतनी ही आत्मा में आकुलता बढ़ती जायगी। ऋौर जितने विषय कषाय राग होष परिम्रह आदि घटावरे उतना ही आहना निर्मल और शांत होता जायगा । सपूर्ण विषय कपाय आदि परिष्ठह छुट जाने सं श्चात्मा बिलकुल निराकुल बन जावेगा ये सव प्रत्यत्त प्रमाण हैं। विशेष देखना हो तो मनो-निप्रह पुत्तक देखना चाहिये। बह खास इस उद्देश्य से बनाई गई है। इस लिये बीतरागी महर्षियों ने विषय-कभायों को घटाने के लिये श्रोर बीतरागवृत्ति बढ़ाने के लिये अनावश्यक वस्तु का त्याग करना वतलाया है। इसका उद्देश्य यही है कि अनावश्यक अस्तु का त्थाग करो जिससे तुम्हारे आत्मा में शांति होगी श्रीर विश्व का कल्याग्। होगा । क्योंकि अनावश्यक वस्तु ग्रहण करने से आशा रूपी पिशाच बढ्ता जायगा और हजारों दुर्भावनाएं पैदा होंगी और विश्व में हा हाकार मच जायगा जैसे कि स्त्राजकल मच रहा है। जैने देखिये - किसी मनुष्य के घर में आदमी हैं और उसके खान-पान आदि सालाना दो हजार रुपये खर्च होते हैं श्रव वह मनुष्य दो हजार रुपयों के सिवाय जितना कमायेगा वह सब धन श्रनावश्यक है क्योंकि जितना खाने पीने का खर्चा है वह दो हजार में पूरा हो जाता है यदि वह दुर्भा-वनावश श्रनावश्यक वस्तुश्रों का संप्रह करता जावे श्रीर परोकार में न लगावे तो केवल उसके दुर्भा-वना के सिवाय अन्य प्रयोजन ही क्या रहा। इसी माफिक किसी के पास पचास हजार रुपयों से खान-पानादि व्यवहार पूरा हो जाता है और वह अना-बश्यक बस्तु को प्रहण कर लच्चाधिपति बनने की इच्छा करे श्रीर िसी के पास दश करोड़ की स्टेट है श्रीर उसी से उसका खान पानादि व्यवहार चल जाता है वह अनावश्यक वस्तुओं को प्रहण कर पच्चीस करोड़ की स्टेट करना चाहे और परोपकार में न तो यह सब उसके दुर्भावना के सिवाय प्रयोजन ही क्या है। कंवल उनकी दुर्भावना ही नहीं किन्तु उसके साथ २ विश्व का विनाश करना है। श्चर्थात् श्रन्न पानी के लिये कई लोग मर गये श्रोर मर रहे हैं। इस लिये अनावश्यक वस्तुओं को सम्पूर्ण जीवों के हित के लिये लगाना चाहिये। सेठ राजा, महाराजा आदि सम्पूर्ण पुरुष अनावश्यक वस्तु को विश्व-कल्याण में लगायेंगे तो आज ही विश्व शांति हो जायगी । यह नहीं होने से कई सम्पत्ति मिट्टी में मिल जाती है और करोड़ों मन धान्य सड़ जाता है या कीड़े खा जाते हैं और उनके घर के लोग अजीए व रोग में ही मर जाते हैं। ये श्रनावश्यक वस्तु के संप्रह करने का टुप्फल है। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न होने से करोड़ों जीव भूख से मर गये श्रीर मर रहे हैं। ये साज्ञात आपको दृष्टिगोचर हो रहा है।

इस लिये मानवो ! आवश्यक वस्तुश्रों का संप्रह्
करिये श्रीर श्रनावश्यक वस्तु को जगत्-कल्याण में
लगाइये । इसी में श्रानन्द रहेगा । जैसे बच्चा
जितना श्रावश्यक होता है उतना ही मां का दूध पीता
है व श्रनावश्यक होने के बाद,मां को छोड़कर श्रानंद
से खेलता फिरता है । श्रगर कोई मृद् माता उसको
जबरन दूध पिलावे तो उस बालक के श्रानन्द में
वाधा होगी श्रीर वह बालक श्रनेक रोगों से प्रसित
होकर श्रपने प्राण भी खो देगा । क्योंकि उस माता
ने बालक की इच्छा बिना श्रनावश्यक वस्तु का प्रहण
कराया । श्रथवा—

कोई मृढ् मनुष्य पेट में जितने अन्न की आव-रयकता है उतना न खाकर लोलुपता से ज्यादा खा लंवे तो अजीर्ण हो जायगा, रोग से प्रसित हो जायगा, आखिर में प्राणान्त भी हो जायगा। क्यों-कि जितने रोग होते हैं वह अनावश्यक वस्तु को प्रहण करने से अथवा प्रकृति-विरुद्ध वस्तु को सेवन करने से हो होते हैं। इस लिये अनावश्यक को त्यागने के लिये ही महर्पियों ने कहा है और इसी को यानी अनावश्यक वस्तुओं को त्यागना ही गृहस्थों का एकदेशब्त कहा जाता है या अगुत्रत कहा जाता है और इसी से गृहस्थ जीवन का सुधार है। अर्थात इस व्रत से विषय कपाय, आदि घट जायेंगे और परम्परा से मान्न के भागी बनेंगे।

किसी अजान मनुष्य का कहना है कि जैनियों के अहिंसाधर्म से ही भारत गार्रत हुआ है और जैन धर्म विश्व-व्यापी नहीं है। परन्तु यह उनका कहना अनुचित और असमक का है। उनको उपरोक्त कथन से अपनी भूल को स्वीकार कर प्रायक्षित लेकर शुद्ध होना चाहिये। क्योंकि विश्व का कल्याण और

विश्व का न्याय जैनधर्म व वीतरागी महर्षियों के द्वारा ही पहले होता था तभी तो सर्वत्र शांति थी। क्यों कि महर्षि हमेशा पत्तपात व विषय कषायों से रहित होते हैं।

इस लिये उनसे अन्याय होना सम्भव नहीं है। जब मनुष्य महर्षियों के बचन उल्लंघन करने लगे और स्वयं विषय कषाय के आधीन होकर मन माना न्याय करने लगे तब अनेक मत-मतान्तर खड़े हो गये। विश्व में को लाहल मच रहा है। इस लिये आत्म-कल्याण व विश्व-कल्याण करना हो तो वीत-राग जैनधर्म व वीतरागी महर्पियों के चरण में जाना चाहिये। वीतरागी महर्पियों के बिना विश्वहित करने वाला कोई नहीं हो सकता। क्योंक पुरुप प्रमाण हो तो उसका वाक्य भी प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार गृहस्थियों के आणुवतों का वर्णन हुआ अथवा अनावश्यक वस्तुओं के त्याग का वर्णन हो चुका।

श्रब बीतरागी परमहंस दिगम्बर महर्षियों का वर्णन तथा श्रनावश्यक पदार्थों के त्याग श्रर्थात् सबस्न मुक्ति के निषेध का वर्णन थोड़ा सा श्रीर देखिये —

वीतरागी मुनियों के लिये एक श्रहिंसा महाश्रत ही मुख्य महाश्रत है। वास्तिवक श्रहिंसा महाश्रत वही है जो विषय-कषाय, राग-द्रेप, श्राहार-विहार निद्रा, वस्त्राभूषण श्रादि सम्पूर्ण श्रारम्भ व परिप्रह का त्याग कर देना तथा शुद्ध चिद्रूष परमानन्द-मय श्रपनी श्रात्मा में श्रपनी श्रात्मा के लिये श्रा-कुलता बिना रहना ही वास्तिवक श्रहिंसा महाश्रत है। उसके साथ ही सत्य श्रादि चार महाश्रत तथा पांच समिति का पालन, पंच इन्द्रियों का निश्रह, पट श्रा-बश्यक पालन श्रीर वावीस परीषहों के सहन करने से ही श्रिहिंसा महावत हो सकता है। इसके बिना श्रिहिंसा महावत नहीं हो सकता है। इसके बिना जो वत प्रहण करता है सो श्रिशुवत में ही गिना है। सिर्फ श्रिहेंसा महावत की रचा के लिये ही साधु पीछी कमंडल रखते हैं। शरीर रचा के लिये नहीं।

श्रव मुनियों के लिये केवल शरीर परिमह ही रहा श्रीर कोई परिष्रह नहीं रहा। वह शरीर परि-प्रह भी इसी लिये रक्खा गया है कि जिसके द्वारा ध्यान, तपश्चर्या व वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। निरन्तर स्वाध्याय व विश्व-वल्यागार्थ प्रनथ निर्माण करने व अपनी बद्धि को विशद बनाने के लिये शरीर की आवश्यकता है। और इस शरीर-स्थिति के लिये छठे गुणस्थानवर्ती छदास्य साधुत्रों के लिये ब्राहार की ब्रावश्यकता है और वह भी चौबीस घंटे में एक बार निरन्तराय आहार लेते हैं। शरीर न टहरने से ज्ञान-ध्यान, जप-तप नहीं होगा। ज्ञान, ध्यान, तप न होने से कर्म-बन्धन भी नहीं छुटेगा। कर्म-बन्धन न छुटने से संसार में भटकना पड़ेगा। इस लिये ब्रद्मस्य वीतरागी छठे गुणस्थानवर्ती साधुके लिये चौबीस घएटे में एक वार आहार लेना आव-श्यक समभा है। दिन में कई बार खाना वह तो श्चनावश्यक है। श्चनावश्यक वस्तु प्रहण करना साधु के लिये श्रनुचित है।

शरीर-स्थित के लिये वस्त्राभूषण, स्त्री, घर, दौलत की जरूरत नहीं। इसके बिना भी शरीर रह सकता है। अनावश्यक वस्तुओं का महण महापुरुषों के लिये अनुचित है और उसका संमह करने से अनवस्था हो जावेगी। जहां अनवस्था होगी वहां दुख ही है। अनावश्यक वस्तु संमह करने से श्रहिंसा महावत कदापि काल नहीं पलेगा।

महापुरुषों के लिये शरीर और अझ सिवाय दुनियां के जितने भी पदार्थ हैं सब अनावश्यक हैं। श्रथवा यों कहिये ''परमात्मा है सो मैं हुं श्रीर मैं हुं सो परमात्मा" ऐसे पूर्ण ज्ञानियों के लिये अनाव-श्यक वस्तु की कभी भी जरूरत नहीं है। ऐसा नियम श्रागम युक्ति स्वानुभव प्रमाण विश्व-कल्याण के लिये महर्षियों द्वारा बांधा गया है। ऐसी मर्याश को तोड देना विश्व का विध्वंस करके कोलाहल मचाना ही है। अथवा यों कहिये अज्ञानी व अवि-वेकी मन्त्य अनावश्यक वस्तु को प्रहण करते हैं। जो अनावश्यक वस्तुश्रों का संग्रह कर श्रपना नाम बड़ा रखना चाहता है। "वह जैसे एक अत्तर का भी ज्ञान न हो और विश्व-विद्यालय का प्रधान श्रध्यापक बनना चाहे" तो यह मूर्खता के सिवाय श्रीर क्या। श्रगर ज्ञानी ही व्यथं वस्तुश्रोंका संग्रह करे तो फिर मुर्खों के लिये तो कहना ही क्या है।

श्राचार्थों ने जो मार्ग व कम बतलाया है उसमें इस्तचेप करना महा श्रन्याय है। श्राचाय ने शक्ति के श्रनुसार संयम बतलाया है। जिसको साधु होने की शक्ति है वह साधु होवे। श्रशक्त को साधु होने के लिये कीन जबरन करता है। साधु पद धारण न हो सके तो एक लंगोट धारण कर ऐल्लक बने श्रथवा बह भी न बन सके तो एक लंगोट व तीन हाथ की चादर रखकर श्लुल्लक बने। ये भी न बन सके तो पूर्ण बस्न रखकर स्त्री को झोड़कर श्रह्मचारी बने। ये भी न बन सके तो पूर्ण गृहस्थी रहकर भी दान, पूजनादि नित्य षटकमं करते हुये शक्ति बदाकर पर-म्परा से मुक्ति पाने की श्रभिलाषा रक्खे। किन्तु मर्यादा उल्लंबन कर शिथिलाचारी बनकर मतमता-नतर बनाना श्रमुचित एवं हानिकारक है।

व्यवहार में भी देखते हैं कि जिसमें जिलाधीश बनने की योग्यता नहीं वह तहसीलदार बनता है। तहसीलदार बनने की योग्यता नहीं तो थानेदार बनता है। थानेदार बनने की भी योग्यता नहीं तो वह सिपाही बनता है। जितनी योग्यता होती है उस कार्य को करता है। व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है तो फिर पारमार्थिक जो क्रम बतलाया है उस कम में शिथिलता लाना कितने अन्याय की बात है।

इस प्रकार ''स्वैराचार्रावरोधिनी" निर्धन्थिलिंगसे निर्वेश्व मुक्ति सिद्ध हुई श्रीर सम्नंथिलिंग व स्वैराचार बढ़ाने वाली सवस्त्र मुक्ति का निर्धेध नाम का तृतीय प्रकरण सम्पूर्ण हुश्चा।

#### केवली-कवलाहार-निषेध

प्रोफेसर साहब हीरालाल जी ने केवली भगवान को कबलाहारी सिद्ध करने के लिये जिन २ प्रन्थों के प्रमाण दिये वे भी प्रमुचित हैं—

श्रापने लिखा कि 'कुन्दकुन्दाचार्य ने केवली के कबलाहार निषेध किया है। परन्तु तत्वार्थसूत्र ने

सबलता से कमेसिद्धान्तानुसार सिद्ध किया है कि—
"वेदनीयोदयजन्य श्लुधा-तृपादि ग्यारह परीपह केवली
के होते हैं। देखो अध्याय धवां सृत्र ७ वां और
१७ वां।"

परन्तु इन सूत्रों से केवली के कवलाहार सिद्ध

नहीं होता। आठवें सूत्र का अर्थ यह है—''बीत— राग निर्प्रन्थमार्ग से च्युत नहीं होने व विशिष्ट कर्मों की निर्प्र्य के लिये छद्मस्थ छठे सातवें गुण्स्थान-वर्ती साधु के लिये मुख्यतः परीषद्द सहने का उपदेश दिया है न कि केवली के लिये और गौण रीति से श्रावकों के लिये परीषद्द सहने का आदेश है।

शास्त्रानुकूल अवकों के लिये दो बार भोजन बतलाया है दो वक्त सिवाय भूख लग जाय तो उत्तम श्रावकों का कर्तव्य है कि भूख की वेदना को सहन करें। छठी प्रतिमा से नीचे वाले श्रावकों के लिये दो बार भोजन है और वह इन परीपहों को सहन करे। शाखों की आहा है कि देव गुरु सेवा व श्राहारदान श्रादि व शास्त्र स्वाध्याय करने के वाद भोजन करे उसके पहिले भूख लगे तो उस वेदना को सहन करे। यह भी परीपह है। किया विना जो सुबह खाने बैठता है सो मार्ग से च्यत है। अपने कर्तव्य से च्युन नहीं होने के लिये ही तो यह सूत्र है। सो इदाय और मुनि श्रावकों के लिये है न कि केवली के लिये। केवली भगवान भी यदि स्व पद से च्युत हो जावे तो गजब हो जाय। धगर मेर पर्वत ही पवन से उड़ जाता हो तो श्रीर पर्वती श्रीर सुमेर पर्वत में अन्तर ही क्या रहेगा।

संज्ञलन चार कपाय और हास्यादि नोकपायों के चदय से मुनियों के चारित्र से गिरने के लिये भय रहता है!

इस लिये उनके लिये ही उपदेश है और केवली भगवान के इन सब प्रकृतियों का आश हो जाता है। इस लिये उनको गिरने का कारण ही क्या। इस लिये इस सूत्र से केवली कत्रलाहार सिद्ध करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रीर १७ वां सूत्र का जो प्रमाण दिया तो श्रनु— चित है उससे भी केवली कवलाहार सिद्ध नहीं होता है। २२ परीपहों में से १६ परीषह मुनियों के लिये एक साथ हो सकती हैं। इस उद्देश्य से यह सूत्र बतलाया गया है। न कि केवली के कवलाहार सिद्ध करने के लिये। शीत श्रीर उप्पादो परीपहों में से एक समय में एक ही होगी। तथा शप्या निषद्या श्रीर चर्या इन तीनों में से एक समय में एक ही होगी। मतलब यह है कि एक समय में तीनों मेंसे एक ही होगी। श्रर्थात बाबीस में से तीन निकल जानेसे १६ परीपह रहती हैं। क्योंकि। उनके संज्वलन कोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य, श्रर्रात, रित श्रादि नो कपायों के होने से परीपह होना सम्भव है ही।

शत्यापरीपह—काष्ठ चटाई ६ ए और शिला पर सोने के कारण शरीर पर अनेक कप्ट सहने की सम्भावना है।

चर्या परीपढ—नगर नगरान्तर देश देशान्तर पर्यटन में कांटा कंकर आदि से अनेक प्रकार की वेदना होने का सम्भव है। इत्यादि परीपह कवली भगवान के कैसे हो सकते हैं? दिव्य परम औदा— रिक शरीरधारी केवली भगवान के शीत उपण परी— पह का कारण ही क्या है? भगवान तो आकाश मार्ग से चलते हैं और नीचे कमल रचना देव करते हैं तो भी उनपर भगवान पैर न देते हुए अधर ही चलते हैं। अतः उनके चर्या परीपह से क्या संबंध है। आकाश में ईंट पत्थर कंकड़ उंची नीची जमीन भी नहीं है। यह तो जमीन वाले मुनियों के परीपह हा सकती है।

शय्यापरीषइ —केबजी भगवान सोते ही नहीं तो शय्यापरीषह कहां ? शय्यापरीपह का कारण जो निद्रा प्रकृति है उसको तो पहले से नष्ट कर चुके हैं, तब भगवान को शय्या परीपह होना कैसे सम्भव हो सकता है। सामान्य ऋद्विधारी मुनियों को भी ये परीपह दुःख नहीं देती हैं तो भला परम ट्रुष्ट श्रीदारिक शरीर वालों के लिये तो श्रशक्य ही है। केवली भगवान को जो परीपह मानी हैं वह केवल उपचार से ही मानी हैं। उपचार का अर्थ यह है कि मुख्य चीज के श्रभाव में भी उसी के नाम को पुकारना उपचार है। जैसे जली हुई रस्सी को भी रस्सी कहना। जली हुई को देखने से रस्सी का श्राकार सा मालुम पड़ता है। लेकिन वास्तिक रस्सी का भाग्या सा मालुम पड़ता है। लेकिन वास्तिक रस्सी का भाग्या सा मालुम पड़ता है। लेकिन वास्तिक

डमी प्रकार केवली भगवान के परीपह उपचार से ही हैं।

तत्ताथेसृत्र का आपने प्रमाण दिया कि केवली कवलाहार कर सवता है। यह आपका कहना कितनी मूल का है। शायद आपने तत्त्रार्थसृत्र पृरा देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो यह शंका आपकी नहीं रहती। देखिये तत्त्रार्थसृत की सत्रीर्थन विद्धिमें केवली कवलाहार का निषेत्र साक लिखा है-

• देखिये सातवे अध्याय का १३ सूत्र—

· कर्जालश्रुतसंघधमेदैवाबस्येवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥

कंत्रलो अवर्णवाद—स्वात्मोत्य शुद्ध भोजन से क्वलाहार विना सदा सुखी रहने वाले केवल परमा—नन्द मूर्ति होने पर भी ''केवली भगवान कवलाहार में ही जीने हैं। कवलाह र नहीं हो तो नहीं जी सकते" ऐसा असमक से झूटा अवर्णवाद करना केवली अवर्णवाद है।

शास्त्र में मांस आदि भन्नण का विधान न होते हुए भी शास्त्र में मांस आदि भन्नण का विधान बत-लाया है। इस तरह असमभ से शास्त्र में झुठा दोष लगाना सो "शास्त्रावर्णवाद" है।

श्चन्तरंग विहरंग दोनों से पवित्र निर्मेथ परमहंस परमात्मा तुल्य पवित्र होते हुए भी साधु को शृद्र, श्चपित्र, मजीन, श्चविवेकी कहना ऐसा झूठा श्रवर्ण-वाद करना "संवावर्णपाद" है।

धर्म मानवमात्र का कल्याण करने वाला है धर्म बिना जीवन मृत्यु तुल्य है ऐसे जिन्नमाधिन धर्म को निर्मुण कहना अर्थात उस धर्म में कुछ सार नहीं है उसके सेवन करने वाले असुर अर्थात अविवेकी होते हैं। इस प्रकार जैन धर्म का अवर्णवाद करना ''धर्मावर्णवाद'' है।

देव कल्पवृत्त से उत्पन्न स्वर्ग सुख के सिवाय और कोई चीज को नहीं लेते हैं ऐसे पवित्र देव होते हुए भी "देव मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं" आदि अनेक प्रकार के झुठे अपवाद लगाना देवा— वर्णवाद है।

इस तरह के अनेक अवर्णवाद करने से तीब दर्शन मोहनीय का आखाब होता है। तथा अवर्णवाद करने वाला मतुष्य भवर में मूर्छ तथा महिरा पिये हुये के समान उन्मत्त रहता है तथा पद २ पर अपमानित होता रहता है। प्रोफेसर साहव ! आपने इस मृत्र का छुछ ख्याल ही नहीं किया।

तत्त्राथे ह्त्र आदि दिगम्बर आम्नाय के किसी भी प्रन्थ में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि निरपेन्न रीति से एक में तो केवल कवलाहार का निषेध किया हो और दूसरे में विधान।

केवली भगवान को ११ परीषह उपचार से हैं।

इस लिये परीषह का फल जो हर्ष विषाद पैदा करना है सो नहीं। हर्प विषाद का मूल कारण मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म नहीं होने से वहां हर्ष विषाद नहीं होने से वहां इन्द्रियजन्य सुख दुख भी नहीं।

मुख्य रीति से इन्द्रियजन्य सुख दुख गृह्यों के होता है और गौणता से छद्माय मुनियों के होता है अति इन्द्रिय होने से इन्द्रियजन्य सुख, केवली को दुख कदापि काल नहीं होते। देखिये आचार्यों ने स्वयं प्रशन उठाकर समाधान किया है—

तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थेसिद्धि टीका अध्याय ६ वां सूत्र ११ वें में बताया है—

"एकादश जिने"।११॥ जिने एकादश परीषहा संति इत्यर्थः।

परन्तु स्वयं आचार्य ने मोहनीय कर्म सहायक न होने से केवली के वेदना का अभाव वतलाया है। इस लिये भगवान के परीपह का होना नहीं बनता। यह आपका कहना ठीक है। यह आपने बहुत अच्छा कहा किन्तु केवल द्रव्यकर्म सद्भावापेला से उपचार मात्र से परीषह कहा है। जैसे एक समयमें अन्य सहाय बिना सम्पूर्ण पदार्थों को जानने देखने बाला केवलज्ञान का अतिशय होने पर केवलियों के सूदम किया प्रतिपात नामा शुक्लध्यान वतलाया है। किन्तु वह ध्यान वहां उपचार से है। देखिये टीका "केवलतत्फलकर्मनिईरण्फलापेल्या ध्यानोपचारान्" इस लिये यह बहुत अच्छा है और स्पष्ट है।

भावमन बारहवें गुणस्थान तक रहता है या उस भाव को वैभाविक परिएति का विभाव परिएाम माना है और बारहवें गुएस्थान से आगे वह नहीं रहता है तो तेरहवें गुएस्थानमें ध्यान कैसा ? अर्थान आगे 'अनेक प्रकार की दुश्चिताओं को रोककर केवल धातमा में लीन होकर तन्मय होन। ऐसा ध्यान नहीं।' किन्तु वहां तो उपचार से ध्यान है। जैसा उपचार ध्यान है । ऐसा सर्वार्थिसिद्धिकार का कहना है। यह बात है भी बराबर।

श्रथवा ''एकादश परीपहा न सन्ति" श्रथीत वहां पर एकादश परीषह नहीं है। ऐसा जानना चाहिये। ''सोपस्कारत्वात सूत्राणां" ऐसा वाक्य है श्रथीत मोहनीय कर्म न होने से वहां श्रुधा वेदना नहीं है। वहां श्रुधा तृपा श्रादि ग्यारह परीपहों की वेदना नहीं होने से परीपह भी नहीं हैं।

श्रीर भी प्रमाण केवली कवलाहार निपंध के लिये देखिये—

जीव के त्रेपन भाव बतलाये हैं उसमें झायिक भाव के धभेद हैं उन धभावों में से कुछ ये हैं—

ज्ञानावरण कर्म का अत्यन्त ज्ञय होने से जायिक (केवल) ज्ञान होता है और दर्शनावरण कर्म का अत्यन्त समूल ज्ञय होने से जायिक दशन होता है।

लाभान्तराय कर्म का अत्यन्त समृत नाश होने से कवलाहार की किया न होने पर भी केवली भग-वान के शरीर स्थिति के लिये अन्य साधारण मनुष्यों को अप्राप्य परम अत्यन्त शुभ और अत्यन्त मृद्म अनन्त पुद्गत परमाणुओं का समागम प्रतिसमय होने के कारण केवली भगवान का शरीर बना रहना ज्ञायिक लाभ है।

सो यह बात विलक्कल ठीक है। कबलाहार बिना भी शारीर रह सकता है। परन्तु यह परम झौदा-रिक दिव्य शरीर को धारण करने वाले व अपनन्त-चतुष्टय को धारण करने वाले व अपनन्त आनंद के पूरसे भरपूर श्री केवली भगवान के ही रह सकता है। दूसरे सामान्य पुरुषों के नहीं। देखिये व्यवहार में भी अनुभव से सिद्ध है—

जब बालक अज्ञानी रहताहै तब तक उसके खाने पीने की कोई संख्या नहीं है और जब ज्ञान बढ़ता जाता है तब राग प्रवृति घटती जाती है। तथा गृहस्थ मनुष्य के रान विशेष होने से कई बार खाता पीता है। वही मनुष्य रागांश कम होने से और ज्ञान के बढ़ने से यानी वानप्रस्थ होने से खाना पीना कम करता है। इससे आगे वही मनुष्य दिगम्बर निर्मेथ बीतराग परमहंस अबस्था को धारण करता है तब सम्यग्ज्ञान का विशेष प्रादुर्भाव होने से व परिएण पति विशेष नष्ट होने से सिक्ष चौबीस घण्टे में एक ही बक्त आहार जल लेता है। इससे आगे अर्थान आठ वें गुणस्थान से दशवें गुणस्थान तक राग अत्यन्त सूद्रम हो जाने पर भी कवलाहार नहीं है तो आगे तरहवें गुणस्थानवर्ती केवली के कवलाहार केसे हो सकता है? बहां राग है ही नहीं।

इस लिये यह सिद्ध है कि श्राहार का कारण राग ही है। राग बिना श्राहार श्रादि पर-पदार्थ प्रहण होता ही नहीं है। पर पदार्थ की प्रहण करने की इच्छा हुई सो अपराध है श्रीर श्रपराधी को मोज कहां से मिले। श्रर्थान उसके लिये मुक्ति नहीं है। महर्षियों ने भी कहा है—

'येनांशेन रागः तेनांशेन बन्धः" अर्थान राग ही से बन्ध होता है और बन्ध पर पदार्थों के प्रहण करने से होता है। इस लिये केवली भगवान रागी नहीं हैं और रागी न होने से उनके कवलाहार भी नहीं है। हां! उनके लिये बन्ध बतलाया है सो ईर्या-पथ आस्त्र होनेसे उपचार से बन्ध है और उस बन्ध का भी उदय एक ही समय में हो जाता है। एक ही

समयमें आना, बन्धना, निकल जाना वह ही भगवान के शरीर स्थित के लिये आहार है। उसी को ईर्या-पथ आस्त्रव कहते हैं। उसी को चायिक के नय भावों में चायिक लाभ माना गया है। सारांश यह है कि चायिक लाभ से कवलाहार बिना भगवान का शरीर बना रहता है। और भी देखिये—

व्यवहार में भी प्रत्यत द्रश्य त्रेत्र काल श्रीर भाव का श्रपृर्व प्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु में मनुष्य एक महीने तक श्रन्न जल के बिना विलक्षल शांति से रह सकता है। क्योंकि उस समय शीतल मन्द्रपवन का अचार होने से उपवास में बाधा नहीं पड़ती है श्रीर प्रीप्म ऋतु में श्रन्न जल बिना श्राठ दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस समय बाह्य बातावरण गर्म होने से उपवास करने में बाधा पहुंचती है।

बीद्म ऋतु में शांति के लिये कई लोग हिमालय ब्रादि टएडे प्रदेश में चले जाते हैं। गरम देश में चाहे जितना पानी पिया जाय तो भी शांति नहीं होती ब्रार टएडे प्रदेश व वर्षा या शीत ऋतु में जल कम पीने पर भी शांति रहती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जितनी कवलाहार से शांति होती है उससे भी ज्यादा बाह्य पुद्गल परमाणु अर्थात् वाह्य वातावरण फल फूल आदि से शोभित बगीचा और जहां फब्बारा ब्रादि से समस्त शीनल हुई भूमि से उपवास वाले को तथा और मनुष्य को शान्ति ज्यादा मिलती है। यह प्रत्यन्त प्रमाण है।

देखिये प्रीप्म काल में भोजन करके दोपहर को बिना जूते पहिने चार कोस तक बिना जल पिये चलने वाले को कितना दुःख होता है। क्योंकि उस समय बाह्य गरम पुद्गल परमाणु शरीर में धुसकर शरीर को सुखा डालते हैं। कवलाहार किया तो क्या हुआ। किन्तु उतना शीत ऋतु में मनुष्य न खा पी करके भी चार कोस के बदले आठ कोस भी चले तो भी शरीर के अन्दर शांति रहती है। क्यों- कि उस समय शीत ऋतु के परमाणु शरीर में प्रवेश होने से शांति रहती है। इसी लिये साधुआं को व सामान्य मनुष्यों को योग्य चेत्र वाल देखकर रहना चाहिये। इस प्रकार सामान्य मुनिराज और सामान्य मनुष्यों के लिये कवलाहार विना भी शांति मिलती है।

और भी कहा है—स्वर्गवासी आदि देवों के लिये केवल मानसिक आहार ही है और वृत्त आदि केलिये लिय आहार ही है। ये सब कुछ अवस्था विशेष और शुद्धाशुद्ध भावापेचा से है। कुछ बाह्य कबला—हार की आवश्यकता को रखते हैं और कुछ नहीं भी रखते हैं।

श्ररहन्त भगवान के छ्यालीस गुए वतलाये सो भी केवली कवलाहार का निपेध ही करते हैं। यदि श्राप कवलाहार मानेंगे तो केवली भगवान के छ्या-कीस गुए ही नहीं वनेंगे। देखिये प्रमाए—

अरहन्तों के छयालीस गुणों में से कुछ गुण केवली के कवलाहार निषेध करते हैं।

मोत्तमार्गे प्रदीय—३४ पृष्ठ स ४६ पृष्ठ तक ४० रलोकों में उन गुणों का वर्णन किया है और अन्यत्र अन्य सर्व प्रत्यों में भी वर्णन मिलता है। क्योंकि अरहन्त भगवान पुरुष विशेष वीतरागी होने से उन की वृत्ति भी अलोकिक है।

४६ गुणों में जन्म के कुछ श्रातशय—भगवान का शरीर सुगन्धित द्रव्य पुद्गल परमाणुत्रों से बना पसेव रहित, मल मूत्र से रहित है अनुल्य बल, उनके दूध के समान सफेद रक्त होता है। बम्रवृपभ नाराच संहनन यानी-वह इतना मजबृत होता है कि पर्वत पर भी गिर जाय तो भी नहीं ट्टे। यह बल का ही सूचक है।

केवलज्ञान के अतिशय देखिये—जहां भगवान विराजते हैं वहां एक सा योजना पर्यंत सुभिन्न रहता है। वहां मनुष्य बड़े आनन्द में रहते हैं। भगवान आकाश में चलते हैं, उनका चतुर्मुख दिखता है, भगवान के चरण में रहने वाले जीव वेर विरोध से रहित होते हैं और जहां भगवान बिराजते हैं वहां सम्धण जनता रोग और उपसर्ग से रहित होती है। केवली भगवान के कवलाहार नहीं होता है। जनका शरीर प्रति समय आने वाली नो कम बर्गणा से ही स्थिर रहता है। भगवान सम्पूर्ण विद्या के ईश्वर होते हैं। भगवान के शरीर में मल न होने से नख केश भी नहीं बढ़ते हैं। मोहनीय कमें वा अत्यन्त चय होने से भगवान के परम—औदारिक शरीर होने से शरीर की छावा भी नहीं पहनी है।

देवकृत अतिशय-

जहां भगवान रहते हैं वहां हुदिन नहीं रहता।
जहां भगवान का विहार होता है वहां छहों ऋतुओं
के फल फुल फुल जाते हैं। अर्थान सर्वत्र आनन्द
ही आनन्द रहता है। जहां भगवानका विहार होता
है वहां सुगन्य मन्द पवन चलता रहता है। जहां
भगवान रहते हैं वहां सम्पूर्ण सन्ताप को नष्ट करने
वाली गन्योदक यृष्टि होती है। सम्पूर्ण पृथ्वी और
सम्पूर्ण दिशा घृलि और कंटक रहित होती हैं और
भव्य जीवों को शांति पेदा करने वाली देवों हारा
समवशरण में भगवान पर पुष्प-यृष्टि होती है और

उन भगवान पर चौंसठ चमर देवों द्वारा टोरे जाते हैं। इतने मनोहर द्रव्य चेत्र और उत्तम काल तथा भगवान के भाव ज्ञान मुखमय होने से भगवान के कवलाहार का नाम भी नहीं छोर शीत, उपण, श्रात— वृष्टि श्रनावृष्टि की भी बाधा नहीं। क्योंकि वहां दुःख देने वाले पदार्थ भी मुखक्ष्य हो जाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त साधन होने से युक्ति प्रमाण स्वानु— भव और श्रागम से केवली कवलाहार का निपंध स्वयं सिद्ध है।

श्रनन्तदर्शन, श्रनन्तज्ञान, श्रनन्तसुख श्रीर श्रनन्तर्वार्य इनका श्रविनाभाव सम्बन्ध है। इनको अनुजीवी गुर्ण अथवा भावात्मक गुर्ण कहते हैं। सृत्मत्व, अगुरुलघुत्व, अध्यावाधत्व, अवगाहनत्व य प्रति जीवी गुण् कहलाते हैं। अनुजीवी गुण् के श्रन्दर विकार होने से प्रतिजीवी गुरा के श्रन्दर भी विकार होता है। जैसे मन में विकार उत्पन्न होने से पांची इन्द्रियों में विकार उत्पन्न होता है और मन निर्विकार होनेसे पांचों इन्द्रियां भी निविकार ही रहती हैं। इस लिये अरहन्त भगवान के अनुजीवी गुए निर्विकार एवं सम्प्रेग बाधाओं से रहित हैं। केवली भगवान के अनन्त चतृष्टयों में कोई वाधा नहीं है क्योंकि बाधा करने वाले कम नष्ट हो गये। चाहे प्रतिजीवी गुरा नहीं प्राप्त हुए तो भी इजे यही वे श्रपने समय पर प्राप्त हो जायेंगे। जैसे बन्न का मुल कटने से शाखा पत्ता श्रादि धीरे धीरे सुख जाते हैं। उनको सुखाने के लिये कोई नवीन कार्य नहीं करना पड़ता। इसी तरह अनन्त चतुष्टयों के प्राप्त हो जाने पर चारों प्रतिजीवी गुणों को प्राप्त करने के लिये, चार अघातिया कर्म आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय को नष्ट करने के लिये केवली भगवान को कुछ भी

प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उनकी जो प्रवृत्ति होती हैं वह निर्विकल्प रूप होती है। दिव्य—ध्वनि भी स्वयमेव मेचनाद के समान गम्भीर होती है। केवली भगवान के जो ध्यान शुक्ल बतलाया है सो भी उपचार से है।

इस प्रकार वास्तिवक शास्त्रीय निर्णय व कर्म-सिद्धान्त के अनुसार केवली के कवलाहार का निषेध हो गया। फिर भी केवली भगवान को कवलाहारी मानोगे तो वे केवली भगवान नहीं कहला सकते वे नो छठे सातवें गुग्गस्थानवर्ती मुनि ही कहलायेंगे। अथवा मित श्रत अवधि के धारक ही कहलायेंगे।

यह नियम है कि क्षधा—दुख सहन न होने से आहार करने की इच्छा होती है। यदि आहार नहीं किया जाय तो ध्यान, जप तप, स्वाध्याय आदि नहीं होते हैं। स्वाध्याय नहीं होने से ज्ञान की वृद्धि भी नहीं होती। आहार ज्ञान, ध्यान, जप, तप की वृद्धि के लिये ही किया जाता है और आहार करने के बाद मुनि को गुरु के पास ईर्यापथ सम्बन्धी प्रायश्चित लेना पड़ता है। यह सब छद्मस्थों की विधि है। यदि कवली भगवान पीड़ा सहन न होने से ब्राहार को निकलेंगे तो उनके लिये अनन्त सुख नहीं रहा। अनन्त सख के न रहनेसे अनन्त शक्ति भी नहीं रहेगी। क्योंकि आहार नहीं लेने से आ-कुलता श्रोर कायरता बढती जायगी। फिर शक्ति घटी और कायरता बढ़ी तो केवली के अनन्त वीर्य नहीं रहा। क्योंकि इन चार श्रनन्त चतुष्टयों का अविनाभाव सम्बन्ध है।

श्रगर श्राप कहें कि केवली भगवान को श्राकु-लता नहीं होती फिर भी श्राहार लेते हैं तो श्रापका ् यह कहना गलत है। क्योंकि कारण के बिना कार्य करना श्रथवा स्वपर-हित के विना कार्य करना श्रवि-वेकियों का काम है। क्या श्राप भगवान को "श्रवि-वेकी" बनाना चाहते हैं ?

क्योंकि यदि भगवान चर्या को निकलोंगे तो उस के लिये श्वनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरि-त्याग, कायक्लेश श्रादि वाह्य तप करने पड़ेंगे श्रीर प्रायश्चित, व्युत्सर्ग श्रादि श्वन्तरंग तप भी करने पड़ेंगे।

यदि आप कहें भगवान को तप करनेकी जरूरत नहीं तो आहार लेकें और तप नहीं करें तब तो प्रमाद बद जायगा। इस लिये यह किया तो छठे सातकें गुणस्थानवर्ती साधुआं के लिये हैं। केवली भगवान के लिये नहीं। सो जानना जी।

श्रीर भी देखिये-

केवली को आहार लेने के लिये इन्छा हुई तो वह इन्छा भावमन विना होती नहीं। अगर वहां

भावमन रहा तो बैभाविक शक्ति का विभाव परि-णाम रागद्वेप भी रहा। क्योंकि भावमन है वह बैभाविक शक्ति का विभाव परिणाम है। भावमन बारहवें गुणस्थान से नीचे रहता है, ऊपर नहीं। जहां भावमन है वहां पांचों ही इन्द्रियों का ज्ञान मौजूद है। जहां पांचों इन्द्रियां और भावमन हैं वहां मितज्ञान श्रुतज्ञान ही है अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य नहीं। मितज्ञान श्रुतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य-पर्यायों को नहीं जान सकता।

इस लिये यह सिद्ध होता है कि कबलाहारी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती निर्मेथ मुनि हो होते हैं। यदि समय हों तो पांचवें गुणस्थानवर्ती देशब्रती श्रावक ही कहे जाते हैं। सो ऐसी स्रवस्था वालोंको आप केवली मानते हैं?

इस प्रकार केवली कवलाहार निषेध नाम चौथा प्रकरण सम्पृर्ण हुआ।

#### श्राप्तमीमांसा का प्रमाण

श्रीर श्रापने लिखा कि समन्तभद्र श्राचार्य ने "श्राप्तमीमांसा" में वीतरागके भी मुख दुखका सद्— भाव स्वीकार किया है सो यह लेख भी श्रापका श्राप्त— चित श्रीर श्रप्रमाण है। श्राप्तमीमांसा में जो प्रमाण दिया है सो केवली भगवान के लिये नहीं हैं। छटे सातवें गुणस्थान वाले ऋपियों के लिये है उन्हें भी वीतराग कहते हैं श्रीर उनके लिये सुख दुख का होना सम्भव है। सो ठीक है।

"वीतरागो मुनिर्विद्वान" यहां पर पुरुप और पाप छोड़ना त्रीतरागी मुनियों का है। पाप से दुख होता है और पुण्य से आत्मचान होता है। क्योंकि इन दोनों से मुख दुख होता है। इस लिये इन दोनों को छोड़ने का भाव दिखलाया है। इसमें केवली का कोई मम्बन्ध नहीं है। "केवली भगवान मुख दुख को भोगने वाले होते हैं" यदि समन्तभद्राचार्य का ऐसा अभिप्राय होता तो "रत्नकरण्ड आवकाचार" में आप्तका लच्चण करते हुए अधातृपादि अटारह दोपोंका निषेध करने वाला श्लोक नहीं कहते किन्तु कहा है इस लिये आपका प्रमाण असत्य रहा। देखिये—

श्चित्पासाजरातङ्क जन्मान्तकभयस्मयाः।
न रागद्वेप मोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीत्यंते ॥६॥
यानी—श्चधा, तृषा, बुदृ।पा, रोग, जन्म, मरण,
भय, मद, खेद, श्राश्चर्य, राग-द्वेप, दुख, शोक,
निद्रा, चिन्ता श्रादि ये श्वठारह दोष जिसमें नहीं हों
वह वीतरागी श्राप्त है। प्रोफेसर जी! विचार करिये
श्वाचार्य एक ठिकाने श्चधा का निराकरण करें श्रोर
श्वन्यत्र न करें यह परस्पर विरोधी है। शायद कभी

आपने रत्नकरण्ड श्रावकाचारको देखा भी नहीं। यदि देखा होता तो ऐसा नहीं जिखते। समन्तभद्र आ-चार्य जैसे कट्टर बीतराग निर्मन्थ मार्गावजन्बी पुरुपों के मन्थों में कहीं भी समंथ मार्ग नहीं मिलेगा। सो जानना जी।

इस प्रकार समन्तभद्राचार्य को केवली के सुख दुख का प्रतिपादक कहने का निपेध नामा पांचवां प्रकरण सम्पूर्ण हुआ।

### श्री कुन्दकुन्दाचार्य का सैद्यान्तिक ज्ञान

श्रापने कुन्दकुन्दाचार्य को दिगम्बरमत स्थापक बतलाया। सो बहुत श्रमुचित है। 'दिगम्बर बीतराग मार्ग श्रमादि काल का है, इसका खुलासा पहिले प्रकरण में बतलाया है। तथा श्रापने ''जो कुन्दकुन्दाचार्य ने गुणस्थान, कर्मसिद्धान्त श्रीर शास्त्रीय विचार से स्था-मुक्ति श्रीर केवली कवलाहार का निपेध नहीं किया, यो ही लिख दिया" लिखा है सो श्रापका यह लिखना श्रन्याय है।

गुण्स्थान, कर्म सिद्धांत, शास्त्रीय निर्णय से कुंदा-कुन्दाचार्य के वस्तु-विवेचन करने वाले भूतविल पुष्प-दन्त आदि कई आचार्य हुए वे कट्टर दिगम्बर आ-म्नाय के थे। इसी माफिक उनके बराबर कुंदकुंदा-चार्य हुए हैं। उन आचार्यों से कम सममना आप का ख्याल अनुचित एवं भूल है।

'मृतसंघ के प्रधान कुंद्दुंदाचार्य गुणस्थान आदि की चर्चा नहीं जानते' यह तो छोटे मुख बड़ी बात कहना है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यने आध्यात्मिक विषय पर जो अपनी लेखनी चलाई है वह अनुपम है उससे श्रसंख्य मुमुक्षुत्रों ने श्रातम-कल्याण किया है। फिर भी कोई व्यक्ति कुन्दकुन्दाचार्य की विद्वत्ता को न समभ पावे तो यह उसे श्रपना श्रसाधारण दुर्भाग्य समभना चाहिये। श्राज हमारे प्रोफेसर साहिब थोड़ा सा सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करके श्री कुन्दकुन्द के सैद्धान्तिक ज्ञान की परीज्ञा लेने तथ्यार हुए हैं यह उनका दुस्साहस है।

श्री कुंदकुंदाचार्य का सैद्धांतिक ज्ञान श्रगाध था। जीव समास, मागंणा स्थान श्रोर गुणस्थान जीवके मृतकर्म उत्तरप्रकृति श्रादि वैभाविक शक्ति के विभाव परिणाम से होते हैं। इस लिये ये वास्तविक रूप से शुद्ध श्रात्मा के स्वभाव नहीं हैं। ऐसा जान करके श्री कुन्दकुन्द ने उनका त्याग करने का ही प्रतिपादन प्रन्थों में किया है। उनका उद्देश्य यह था कि इन कर्म प्रकृतियों का विचार करते २ श्रपनी श्रात्मा को मृत न जाय श्रीर दूसरा यह विचार था कि चंचल चित्त वालों के लिये गुणस्थान श्रादि विवेचन य मनन प्रथम श्रवस्था में प्राह्म दोते हुए भी इससे

श्वागे बढ़ने के लिये उपदेश दिया श्रीर इन कर्म-प्रकृतियों का विचार करने से संकल्प विकल्प होता रहता है श्रीर संकल्प विकल्प ही संसार है। इस लिये इस संकल्प विकल्प को छुड़ाने के लिये संयमी श्रीर श्रत्यन्त वैरागी तथा विशिष्ट ज्ञानी स्थिर चित्त वालों केलिये त्याग बतलायाहै। सो यह बात नहीं कि वे इन विषयों को वास्तविक जानने वाले न थे परंतु इससे श्रागे बढ़कर परमानन्द प्राप्त कराने के लिये उन्हों ने इन बातों का निपंध किया है।

छह आवश्यक मुनियों के लिये मूलगुण माने हैं। किन्तु पट आवश्यकों का भी उन्होंने निषेध किया है। क्योंकि छह आवश्यकों से भी पुण्यबंध होता है और इस पुण्य बन्ध को भी आचार्य ने विप कुम्भ कहा है और प्रतिक्रमण करने वाले को अमृत-कुम्भ कहा है। क्या ही अच्छी वात कही है। किंतु इन कुन्दकुंदाचार्य का अभिप्राय नहीं जाननेसे कितने ही समयसार आदि स्वेच्छाचारियों को कुंदकुंदाचार्य ने स्वयं सम्बोधन किया है। देखिये गाधा नम्बर ३०६ तथा ३०७ समयसार में।

हे भव्यो ! नीचे २ क्यों गिरते हो प्रतिक्रमण् श्रप्रतिक्रमण् दोनों स्थानों से रहित शुद्ध चिद्रूष श्रमन्त सुखमय जो तृतीय पद है उसमें विराजमान होश्रो श्रोर वहां श्रामन्द करो । नीचे क्यों गिरते हो । कितना मधुर मिष्ट प्रवोध है ।

सारांश — कुन्दकुन्दाचार्य का उद्देश्य श्रीर श्रामिन प्राय समभना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। पद् श्रावश्यकादि का प्रतिक्रमण जो मोन्नमार्ग का वाधक वताया है श्रीर जो प्रतिक्रमणादि रहित स्वे-च्छाचार श्रवस्था मोन्न को रोकने वाली वृत्ति केवल विपकुम्भ नहीं है। किन्तु विपकुम्भ से भी विपकुम्भ है ? तो क्या बह कभी मोत्त साधक हो सकता है ? हरगिज नहीं। जैसे—

मोत्तसाधन में जहां भदय पदार्थ को भी अभदय गिना जाता है, वहां क्या अभदय भी कभी भदय हो सकता है, अर्थात् कभी नहीं। परब्रह्म परमात्मा में रहने के लिये खब्बी को भी छोड़ जाता है तो क्या वह भी परब्बी को महण कर सकेगा? हरगिज नहीं।

इस लिये उन्होंने चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा में ठहरने के लिये ही ये सम्पूर्ण विध्य विध्यान बनाया है। यदि आप सम्पूर्ण परिष्मद छोड़कर निज परमानन्दपदमें न ठहर सकते हों तो गृहस्थावस्थाका सांसान्दिक सुख सेथन करते हुए और अपनी निदा गर्हा आदि करते हुए दान पूजनादि के साथ २ अपनी शक्ति को बढ़ाओं और सद्गुरु की संगति करों तो कभी न कभी आपको सन्मार्ग मिल जायगा। ऐसा आचार्य का उपदेश है और ये उपदेश बहुत ही अच्छा और अनुकरणीय है और दिमारा भी उदेश्य यही है कि बतेमान में साहित्य-निर्माण ऐसा होना चाहिय जिससे सबेसावारण, सब जनता लाभ उटा सके। अतः 'कुन्दकुन्दाचाय कमें सिद्धांत नहीं जानते' ऐसा कहना कितना आविवेक और असमभ का है।

इस प्रकार इन प्रकरणों में आगम युक्ति स्वानु— भव और प्रत्यच्च प्रमाण से १-दिगम्बर बीतरागधर्म प्राचीनतर नहीं, २-द्रव्य स्त्रीमुक्ति, ३-सबस्तमुक्ति, ४-केवजीकवलाहार, ४-स्वा० समन्तभद्रने केवलि को सुख दुख का भोक्ता कहा है ? ६-दिगम्बर मत की स्थापन करने वाले कुंदकुन्दाचाये हैं और वे कुंदकुंदा-चार्य कमें सिद्धांत नहीं जानते इन छह बातों का बीत-राग बुद्धि से निषेध किया है न कि पच्चपात या राग- बुद्धि से। सो जानना जी।

बीतरागी महर्षि किसी का खरडन मरडन कभी नहीं करते हैं किन्तु वास्तिवक बस्तुतत्व का प्रांतपादन करना उनका स्वाभाविक धर्म है। इनमें राग-ब्रेप नहीं है। इतना भी आपको बुरा लगे तो समा करें। क्योंकि हम एकइन्द्रिय, दोइन्द्रिय आदि समस्त जीवों से प्रति दिन विवार समा मांगते हैं तो आपसे समा मांगने में कोई बुराई की बात नहीं है।

स्राग्ने स्थी-मुक्ति स्रादि चर्चा उठाई है वह दिगम्बर स्रोर श्वेताम्बर दोंनों स्राम्नायों में एकता लाने के स्राभिप्राय से माल्यम पड़िती है। सो यह स्राभिप्राय तो स्रापका प्रशंसनीय है। परन्तु वास्त-विक तत्व को छिपाकर या नष्ट अरके दोनों स्राम्नायों को एक करने में क्या फल है ? स्रथीन कोई फल नीं। दोनों स्राम्नायों को मिलाना हो तो बाह्त-विक तत्व का समन्वय करके मिलाना चाहिय। सो स्रापन मिलाने का यत्न नहीं किया। इस लिये यह परिश्रम आपका वृथा है। आपने श्वेताम्बर भाइयों को अपने में मिलाने का यत्न किया सो तो बहुत ही अच्छा किया। जरूर मिलाना ही चाहिये वह तो हमारे संगे भाई ही हैं परन्तु केवल श्वेताम्बर भाइयों को मिलाने में खुश नहीं रहना चाहिये। बल्कि सत्य व सार्वधर्म समन्वय करके सर्व धर्मावलम्बी लोगों को एक धर्मावलम्बी बनाना चाहिये जिससे विश्व में खूब आनन्द रहे। वह कैसे बनाना ? यह बात "सत्यार्थ दशन" पुस्तक में मैंने बताई है। बह प्रन्थ अभी सोलापुर पण्डित वर्द्धमान पार्वनाथ शास्त्री के प्रेस में छप रहा है उसे आप देखने की ऋषा करें।

यह उत्तर केवल श्रोफेसर साहब के लिये ही नहीं है किन्तु श्रोफेसर साहब जैसे श्रम्य कोई भी मनुष्य के ऐसे,भाव हों उन सबके लिये यही उत्तर है। इस प्रकार इटा प्रकरण समाप्त हुआ।

प्रोफेसरस्य**क्ष मतस्वरहन एव का ऽ पि ।** दुर्भावना ऽ स्ति न च में ऽ खिल —विश्ववन्थोः ॥ सर्विश्वशांति—सुखद्स्य कदाप्यहिंसा— धर्मस्य लोप <sup>ह</sup>ित में ऽ स्ति भवेत्र हेतुः ॥

वीर सं० २४५०, विक्रम सं० २००१ भाद्र शुक्ल १० मंगलवार ११ बजे शुभ लाभ चौघडिया में समाप्त किया है।

श्रीमान पृष्य तपोनिधि विश्ववंद्य, चारित्र चूड़ामिण्, पृष्यपाद १०८ श्री दिगम्बर जैनाचार्य कुन्धुसागर जी गुरुदेव के कहे माफिक उपरोक्त विषय को लिखा है।

दः छगनलाल जैन दोशी विशारद

<sup>\*</sup> प्रोफेसर इति शुभोपपदधारिएः हीराताल-महोदयस्य।

#### [90]

## श्रीमान परिडत पन्नालालाल जी सोनी

सिद्धांत शास्त्री

मैनेजर-श्री ऐलक पश्चालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन, व्यावर (राजपूताना)

# क्या दिगम्बर श्रोर श्वेताम्बर संम्प्रदायों के शासनों में कोई मौलिक भेद नहीं है ?

प्रोफेसर हीरालाल जी अमरावती कतिपय वर्षी से महाकर्म प्रकृति प्राभृत के पूर्ण ज्ञाता, गुरुमुख से उसका श्रध्ययन करने वाले भगवत्पुष्पद्नत श्रीर भगवद्भुतवली गण्धराचार्य प्रणीत 'षट्खण्डागम' श्रीर भगवदीरसेन स्वामि-रचित 'धवल' का दिंदी श्रनुवाद (कहते हैं) लिख रहे हैं। सत्प्ररूपणा से ले कर अल्पबहत्वानुगम तक के आठ अनुयोग बारों का अनुवाद तो प्रकाशित भी हो चुका है। पर्-खरडागम के आदा पांच खरडों का परिमास छह हजार श्लोक प्रमाण है और धवल का प्रमाण मुल सहित बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण है। इतने बड़े शास्त्र समुद्र का मन्थन करके आपने 'स्त्रीमुक्ति' अन्वे-पण की है। षट्खरडागम पर बड़े बड़े महर्षियों ने वडी बड़ी टीकायें लिखी हैं सब की दृष्टिमें स्त्री-मुक्ति श्रोभत रही। गुरुमुख से अनेकों मुनियों ने पट खण्डागमको पढ़ा। परन्तु इसका उन्होंने मण्डनके बजाय खरडन कर डाला। क्या महर्षि इसके सम भने में भूत कर गये या उनके सिर पर साम्प्र-दायिक मोह सवार हो गया था खियों से द्वेप होगया था ? जिससे वे इस सद्रत्नका मण्डन न कर सके। महर्पियों ने पद्खारहागम को गुरुमुख से पढ़ा भी था, वे श्रागम-भीर भी थे। एक श्रज्ञर भी वे

श्रागम विरुद्ध न बोलते थे श्रीर न लिखते थे तो भी वे श्रुत देवता से चमा की भिन्ना मांगते थे। उन्हें भय था कि आगम विरुद्ध बोलना या लिखना महान नरक-निगोद का कारण है। इसी वजह से वे स्त्री-मुक्ति का मण्डन न कर खण्डन कर गये हैं। ऐसा मालूम देता है। इसके विपरीत प्रोफेसर हीरालाल जी ने पद्खएडागम को और उसकी टीका धवलाको न गुरुमुख से पढ़ा है श्रीर न बस्तुवृत्या मुनियों को छोड़ श्रीर कोई पढ़ने के श्रधिकारी ही हैं। श्रंप्रेजी के आप अच्छे विद्वान हैं, तर्क-वितर्क पर भी आप का खासा अधिकार है। निर्भीक भी आप हैं। इस लिये निर्भीकता के साथ किसी भी इच्छित विषय को बाहर फेंक ही देते हैं। वह चाहे आगम के अनु-कूल हो, चाहे प्रतिकृत हो। समाज में इसका क्या परिएाम होगा इस बात की चिंता श्राप नहीं रखते । उद्भूत भावों को दवाना आप पाप समभते हैं।

कुछ भी हो प्रोफेसर जी ने महर्षिथों की अनु-गन्ता दिगम्बर जैन समाज के सामने कुछ विषय रक्खे हैं। उनके नाम हैं—'स्त्रीमुक्ति', 'संयमी और वस्त्र त्याग' तथा 'केवित कवलाहार'।

#### १ -स्री-मुक्ति

प्रोफेसर जी ने जी कुछ लिखा है वह आगम के अनुकूल है या नहीं यह जानने की खास जरूरत है। इसी लिये यह प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपने आचार्य कुन्दकुन्द को आड़े हाथों लिया है। यथा—

"कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने प्रथों में स्त्रीमुक्ति का स्पष्टतः निषेध किया है। किन्तु उन्होंने व्यवस्थासे न तो गुएस्थान चर्चा की है और न कर्म-सिद्धान्तका विवेचन किया है। जिससे उक्त मान्यता का शास्त्रीय चिन्तन शेष रह जाता है।"

कुन्दकुन्दाचार्य जो ''मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गोतमो गणी । मंनलं कुंद्कुंदायी, जैनधर्मास्तु मंगलं ॥१॥" इस श्लोक द्वारा वीरभगवान के गोतम गण्धर के और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के बरा-वरी पर बैठाये गये हैं वे इतनी वड़ी गल्ती कर गये यह बड़ी आश्चयं-भरी बात है। गुणस्थान चर्चा और कर्मसिद्धान्त का विवेचन किये विना ही उन्होंने वड़े बड़े गहत्त्रशाली मंथ लिख डाले श्रीर उनमें एक दम स्त्रीमुक्ति का निपेध; वह भी स्पष्टतः कर डाला। जिससे प्रोफेसर महोदय को एड़ी से चोटी तक वि-परीत पसीना बहाकर शास्त्रीय-चिंतन करना पड़ा। क्या यह सच है कि प्रत्येक विषय का प्रतिपादन या निराकरण गुणस्थानोंकी चर्चा पूर्वक और कर्मासद्धांत के विवेचनपूर्वेक ही करना चाहिये, अन्यथा वह व्यथं हो जाता है। यदि यही कदामह है तो देखिये कुन्दकुन्दाचार्य प्राकृत 'सिद्धभिक्त' में क्या कहते हैं-

पुं वेदं वेदंता जे पुरिसा खबगसंढिमारूढा। संसोदएए वि तहा भागुनजुत्ता य ते दु सिज्मंति॥ अर्थान—भाव पुरुपवेद का अनुभव करते हुए जो दव्यपुरुष चपक-श्रेणी में आरोहण करते हैं वे और शेषोदय अर्थात भावस्त्री और भावनपुंसकवेद के उदय से भी जो दव्यपुरुष चपक श्रेणी में आरो-हण करते हैं वे भी शुक्लध्यान से उपयुक्त हुए सिद्धिपद को श्राप्त करते हैं।

इस गाथा में स्पष्ट कहा गया है कि दव्यपुरुष तीनों भाववेदों के उदय से चपक श्रेणी चढते हैं और शुक्लध्यानके जरिये मुक्ति जाते हैं। पुरिसपद पड़ा हुआ है जो दब्यपुरुष को कहता है अन्यथा एसके बिना भी काम चल सकता था। 'पु'वेद' और 'रोपोदय' पद भाववेदों को कहते हैं। 'खत्रगसेढिमारूढा' इससे स्पष्ट होता है कि तीनों भाव वैदियों का आरोहण चपक श्रेणि तक होता है। त्तपक श्रेंिंग के आठवां नीवां दशवां और वारहवां ये चार गुणस्थान हैं। इनमें से नौवें गुणस्थान के सबेद और अपगतबेद ऐसे दो भेद हैं। उनमें से सवेदभाग के यथायोग्य भेदों तक वेदों का उदय और सत्व पाया जाता है। श्रवः निध्यादृष्टि से लेकर नीवें तक के नी गुएएश्यान तीनी भाववेदों में साबित होते हैं। इसके अपगतवेद भाग से लेकर चौदहवें तक के गुणस्थानों में वेही द्रव्यवेदी पुरुष जिनके पहिले उक्त भाववेद होते हैं - आरोहण करते हैं, भाववेद इन गुण्स्थानों में यद्यपि रहते नहीं हैं तो भी भूतपूर्वगतिन्याय से मान लिये गये हैं। लिये वेदों में उदय-सत्व की ऋषेज्ञा नौ गुणस्थान श्रीर उदय-सत्य के अभाव में अवशिष्ट चार गुण्-स्थान भी कहे जाते हैं। जो चपक नीवें में पहुंचते हैं वे ऊपर के गुएस्थानों में भी पहुंचते ही हैं । इस लिये उनकी अपेता चौरह गुण्स्थान भी कई दिये जाते हैं। द्रव्यपुरुषवेदी जीव त्तपक श्रीण में पहुंचते हैं और शुक्लध्यान को ध्याकर सिद्धित प्राप्त करते

हैं। इससे द्रव्यक्षी न चपक—श्रेणि तक पहुंचती है। श्रोर न शुक्लध्यान के अभाव में सिद्ध ही होती है। यह निषंध भी इसी गाथा से आ उपस्थित होता है। चपक श्रेणि गुण्ध्यान है ही और तीनों भाववेद कर्म हैं ही, उनकी सत्ता और उदय नौवें तक है ही। अब गुण्ध्यान चर्चा न करना और कर्मसिद्धान्त का विवे— चन न करना इनमें से कीन मी बात बाकी रह जाती है जिससे यह कहना सुशोभित हो कि 'उक्त मान्यना का (श्रोमुक्ति के निषध का) शास्त्रीय चिंतन शेष रह जाता है।

तात्पर्य यह है कि कुन्दकुन्दाचार्य ने जो द्रव्यस्त्री को मुक्तिकी श्रिधकारिए। नहीं माना है वह गुएस्थान चर्चा श्रीर कर्मासद्धांत के विवेचन पृवेक ही है। पट्रवण्डागम में भी तो यही कहा गया है कि—'मणुम्सा तिवेदा (मच्छाइट्टिपहुडि जाव श्रिक्स सूत्र में द्रव्यमनुष्य तीन वेद वाले कहे गये हैं उन के उन वेदों में श्रिनिवृक्ति तक के नौ गुएस्थान होते हैं, श्रागे वे श्रागतवेद होते हैं। तथा—

इत्थिवेदा पुरिसवेदा असिएएामिन्छाइहिष्पहुडी जाव अर्गाहित्ति ॥१०२॥

ण्यू सयवेदा एइंदियप्पहुडि जाव श्राण्यद्वित्त ॥१०३

स्त्रीदेद और पुरुषवेद असंज्ञि मिण्यादृष्टि को आदि लेकर और नपुंसकवेद एकेन्द्रिय को आदि ले कर नीवें तक होते हैं। यहां पर तीनों भाववेदों में जीवसमास और गुणस्थान कहे गये हैं। सूत्र नं० १०० में मगुस्सा पद द्रव्यमनुष्य का सूचक है उसमें तीन वेद और नी गुणस्थान कहे गये हैं। मगुस्सा का अर्थ भाव मनुष्य नहीं है अन्यथा मनुष्य और उसके तीन यह कहना मनः प्रीतिकर नहीं हो सकता

क्योंकि भात्रमें भात्र नहीं होता है। अतः मनुष्य-पद का अर्थ द्रव्यमनुष्य है। सूत्र नं० १०२ और १०३ में वेदों में जो नौ गुएस्थान कहे गये हैं भाव-वेद की अपेत्ता से कहे गये हैं, क्योंकि द्रव्यवेद की अपेदा तो पांच और चौदह गुणस्थान होते हैं। 'ये तीनों वेद द्रव्यक्षियों में भी होते हैं, इस लिये द्रव्य-स्त्रियों में भी नौ गुणस्थान होते हैं' यह अर्थ लगाना नितान्त भूल भरा हुआ है। क्योंकि यह कथन किसी गति की अपेचा से नहीं है किन्तु वेद की अपेदा से है। यदि इस तरह गृति की अपेदा इस में जोड़ी जायगी तो नं० १०२ में देव भी ले लिये जावेंगे श्रोर नं० १०३ में एकेन्द्रिय श्रादि श्रीर नारक भी प्रहण किये जा सकेंगे। क्योंकि देवों में स्त्री श्रीर पुरुष ऐसे दो वेद तथा एकेन्द्रिय श्रीर नारकों में नपुंसकवेद पाया जाता है। ऐसी हालत में देवों श्रीर नारकों में भी नौ गुएस्थान वहे जा सकेंगे। यदि यहां देव-नारक नहीं लिये जा सकते तो मणु-सिमी या स्त्रियां भी नहीं ली जा सकतीं। क्योंकि जिस तरह देवों में दो वेदों के होते आर नारकों में नप्सकवेद के होते हुए भी चार चार गुणस्थान श्रीर एकेन्द्रियादिकों में एक पहला गुणस्थान होता है उभी तरह द्रव्यक्रियों में भी नीनों के होते हुए भी पांच ही गुएस्थान हैं, न कि नै। यथा-

मणुसिणीसु निन्छाइडि-सासणसम्माइडिडाणे, सिया पञ्जित्तियात्रो सिया अपञ्जित्तियात्रो ॥६२॥ सम्मामिन्छाइडि-असंजदसम्मडाडिसंजदा-संजदद्वाणे णियमा पञ्जित्तियात्रो ॥६३॥

नं ६२ में यह कहा गया है कि मनुपिणियां मिध्यादृष्टि और सासादन गुणस्थान में पर्याप्तक भी होती हैं, अपर्याप्तक भी होती हैं। क्योंकि मनुष-णियां मरकर इन दो गुणस्थानों युक्त ही उत्पन्न होती हैं, जब तक उनके शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वे अपर्याप्तक होती हैं और शरीरपर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्तक हो जाती हैं इस लिये इन दोनों गुणस्थानों में पर्यातक और अपर्यातक दोनों तरह की मनुपिशियां होती हैं। नं ६३ में कहा गया है कि सम्यर्गमध्यादृष्टि, श्रसंयतसम्यग्दृष्टि श्रीर संयता-संयत गुणस्थानमें पर्याप्तक ही होती हैं, श्रपर्याप्तक नहीं होतीं। क्योंकि तीसरे और पांचवें गए में तो मरण नहीं होता है चौथे में मरण होता है परन्त उस चौथे गुएग्थान वाला कोई भी जीव मर कर द्रव्य-भाव कोई भी मनुपिणीयों में उत्पन्न नहीं होता इस लिये इन गुरास्थान वाली खियां अपर्याप्तक नहीं होतीं। पर्याप्तक हो जाने पर भी इनके ये गुगास्थान आठ वर्ष से पहले होते नहीं। इस लिये कहा गया है कि इन तीन गुएस्थानों में स्त्रियां पर्याप्तक ही होती हैं। अब विचारणीय बात यहां पर यह है कि ये मनुपिणियां द्रव्यमनुपिणियां हैं, या भाय-मनुपिणियां। भावमनुपिणियां तो हैं नरी, क्यों-कि भाव तो वेदों की अपेदा से है, उनका यहां पर्याप्तता अपर्याप्तता में कोई अधिकार नहीं है क्यों-कि भाववेदों में पर्याप्तता और अपर्याप्तता ये हो भेड हैं नहीं। जिस तरह कि कोधादि कपायों में पर्या-प्तता और अपर्याप्तता ये दो भेद नहीं हैं। इसलिये स्पष्ट होता है कि ये द्रव्यमनुपिशियां हैं। श्रादि के दो गुण्स्थानों में पर्याप्त और अपर्याप्त, आगेक तीन गुणत्यानों में पर्याप्तक इस तरह पांच गुणस्थान कहे गये हैं। इससे भी स्पष्ट होता कि ये द्रव्य-मनुष-णियां हैं। भावमनुविणियां होतीं तो उनके नी या

चौहह गुणस्थान कहे जाते । किन्तु गुणस्थान पांच ही कहे गये हैं । पट्खएडागम के इन न० ६२-६३ १०२-१०३ और १०८ सूत्रों से ज्ञात होता है कि कुंद-कुंदाचार्य का कथन पट्खएडागम से विकद्ध नहीं है । अतः कुन्दकुन्दाचार्य पर जो आक्रमण किया गया है भूल के सिवा कुछ तथ्य नहीं रखता है । गुणस्थान चर्चा और कमेसिद्धान्त के विवेचनपूर्वक ही उनने स्त्रीमुक्ति का निषेध किया है जिससे कोई शास्त्रीय वितन शेप नहीं रह जाता है ।

"दिगम्बर जैन स्थाम्नाय के प्राचीनतम प्रन्थ पट्खएडागम के सृत्रों में मनुष्य श्रीर मनुष्यनी अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग चादह गुणस्थान बतलाये गये हैं।" इसके आगे इन स्त्रीं की संख्या दी गई है जिनमें 'मणुसिणी' और इस्थि वेद ये शहर आये हैं। जिन्हें हम आगे मूत्र सहित तिखेंगे । जो बात 'पु वेदं वेदंता' इत्यादि गाथा से सिद्ध है वही पटम्बराडागम के उन सूत्रों में कही है। उन मुत्रों में गुणस्थानों में मन, संस्था, चेत्र, स्पर्शन काल, अन्तर, भाव और श्रल्पबहुत्व ये आठ अनु-योग द्वार मन्पिणी और स्रोवेदमें कहे गये हैं। "इस से मन्पिणी में नो चौदह गुणस्थानी और खावेद में नी गुगास्थान माबित होते हैं यह खोमुक्ति के प्रति-पादक महोदय का आश्य है। मन्पिग्री दो तरह की होती हैं द्रव्यमनुपिग्ही और भावमनुपिग्ही। इसी तरह स्त्रीवेद भी दो तरह का होता है द्रव्यस्त्रीवेद श्रीर भावस्तीवेर । सूत्रों में मामान्यतः मन्सिग्री और स्त्रीवेद पर प्रयुक्त हुए हैं। इन पदों पर से सन्देह हो जाता है कि यहां पर द्रव्यमन्पिणी ही ली गई है या भावमन्तिएता । इस तरह दुव्याद्याचेद लिया गया है या भावस्त्रीवेद । देदों में तो सर्वत्र

भाववेद की अपेचा सेशकथन किया गया है परन्त मनुषिणी में कहीं द्रव्य की श्रपेत्रा और कहीं भाववेद की अपेत्ता कथन है। ऐसे अवसर पर सन्देह हो जाता है। इस सन्देह को दूर करने के लिये 'व्या-ख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलच्छां इस परिभाषा का अनुमर्गा कियाजाता है। इसका आ-शय है 'ब्याख्यान से, विवर्ण से, टीका से विशेष-प्रतिपत्ति-निर्णय होता है। सन्देह हो जाने से लच्चम् अलच्चम् नहीं हो जाता । तदनुसार टीका मन्थों में श्रीर अन्य मन्थों से उक्त सन्देह दूर कर लिया जाता है। मूल प्रन्थ के भी आगे पीछ के प्रकरम्मों पर से सन्देह दूर कर लिया जाता है। प्रंथा-न्तरों में और टीका प्रत्थों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुषिणों के भावलिंग की अपेता चौदह गुणस्थान होते हैं और द्रव्यितग की अपेद्धा से आदि के पांच गुणस्थान होते हैं। जिन्हें आगे खुलासा किया जायगा। सुत्रों में 'मनुषिणी' यह सामान्य शब्द श्रवश्य श्राया है परन्तु उसके साथ जिस तरह भाव-पद नहीं है उसी तरह द्रश्यपद भी तो नहीं है फिर भावमन्बिस्ती का अपहरस्त कर द्रव्यस्त्री यह अर्थ किस आधार पर से लिया गया है ? इसके लिय भी तो कोई आधार होना ही चाहिये। इसका श्राधार यदि केवल शाहित्क तर्क है तो वह माना नहीं जा सकता। सम्भव है वह तक अन्यथा भी अर्थान आगम से विरुद्ध पड़ता हो ।

यह अवर, कहा जा चुका है कि वेदों में सर्वत्र भाववेद की अपेचा लेकर कथन किया गया है। क्योंकि वेद औद्यक भाव माना गया है। इस बात को हम ही नहीं मानते हैं किन्तु स्त्रीमुक्ति के प्रतिपादक आगम भा हमारी बात को पुष्ट करते हैं। चन्द्रिष पंच संग्रह में बहते हैं—'जा वायरो तो वेदेस तिसुपि' अर्थान यावदिनवृत्तिवादरस्तावत्सवेंऽिष मिश्यादृष्ट्याद्या वेदेस जिष्विप भवन्ति।' वे बहते हैं जहां तक अनिवृत्तिवादर गुणस्थान है वहां तक सभी मिश्यादृष्ट्यादि गुणस्थान तीनों ही वेदों में होते हैं। इसपर उनने स्वयं शंका उठाकर समाधान भी किया है। यथा—

त्रिष्विष वेदेषु वाद्रकपायं याबद्भवन्तीत्युक्त आह ते हि कि द्रव्यवेदेषु उताहो भाववेदेषु १ यदि द्रव्य-वेदेषु तदानीं प्रत्यक्षविरोधः तदुपरितनेष्विष तद्दशेनात्। अथ चेद् भाववेदेषु तत्कथं वेदोद्ये सत्यिष तेषां चरण मिति। अत्रोच्यते—

द्रव्यवेदोद्यस्तावद्त्र नैवाहतो मया ।
भाववेदोद्ये ब्रूमश्चरणमत्र (णंतु) यथा भवेत् ॥२
सर्ववातिकपायाणां च्रयोपशमसंभवं ।
भाववेदोद्यो नैतद् इन्ति यस्मात्स देशहा ॥२॥
इन्त्येव तद्वलो यद्वत् सवायुरनलस्तृणं ।
देशहा केवलस्तस्य स्वोद्यमंप्रकीर्तितः ॥३॥
पंचसंग्रह पत्र १२ A

श्चाशय यह है कि तीनों ही वेदों में वादरकपाय तक के नौ गुण्स्थान होते हैं इस प्रकार कहे जाने पर कोई कहता है—क्या वे द्रव्यवेदों में हैं या भाववेदों में ? यदि द्रव्यवेदों में हैं तो यह प्रत्यत्त विरोध है, क्यों कि वादरकपाय के उपर के गुण्स्थानों में भी द्रव्यवेद देखे जाते हैं। यदि भाववेदों में हैं तो वेदों का उदय होते हुए भी उनके श्चर्थात उन गुण्-स्थान वालों के चारित्र कैसे होगा इस शंका का परिहार करते हैं—मैंने यहां द्रव्यवेद नहीं श्चर्याकार किया है किन्तु भाववेद श्चरीकार किया है। भाववेद का उदय रहते हुए जिस तरह चारित्र होता है उसे हम कहते हैं। सर्वधाति कषायों के चयोपशम से चारित्र उत्पन्न होता है उसको भाववेद का उदय घातता नहीं है क्यों कि वह वेदोदय देशघाती है, इस लिये जिस तरह वायु सहित च्यान त्रण को जलाती है उसी तरह कषायों का बल पाकर तो वह चारित्र का घात करता ही है। किन्तु उसका केवल अपना उदय देशघाती कहा गया है। इत्यादि। इससे निश्चित होता है कि वेदों में तो नौ तक के गुणस्थान भाववेद की अपेचा लेकर कहे गये हैं।

श्रागे श्राप इस विषय का समाधान करने वाले श्राचार्यों के उस समाधान पर श्रसन्तोप जाहिर करते हैं—

२— 'पूज्यपाद कृत सर्वाधिसिद्धि टीवा और नेमिचन्द्रकृत गोम्मटसार प्रत्थ में भी तीनों वेदों में चौदहों गुणस्थान की प्राप्त स्वीकार की गई है। किन्तु इन प्रत्थों में संकेत यह किया गया है कि यह बात केवल भाववेद की अपेत्ता से घटित होती है। इसका पूणे स्पष्टीकरण अमितगति वा गोम्मटसार के टीकाकारों ने यह किया है कि तीनों भाववेदों का तीनों द्रव्यवेदों के साथ पृथक पृथक संयोग हो सकता है जिससे नौ प्रकार के प्राणी होते हैं।

इसका ऋभिष्राय यह है कि जो मनुष्य द्रव्य से पुरुप होता है वही तीनों वेदों में से किसी भी वेद के साथ ज्ञाक श्रेणी चढ़ सकता है। ३—किन्तु यह व्याख्यान सन्तोषजनक नहीं है, क्योकि।"

श्राचार्यों ने द्रव्य-भाव की उलमन को सुल-भाया है उससे स्वीमुक्ति चहीता महोदय को सन्तोप नहीं है। जिस 'पट्खण्डागम' के उपर से यह नई उद्यल-कृद मचाई गई है श्रीरों को जाने दीजिये उस से ही यह साबित हो जाताहै कि बेदों में चौदह या नौ
गुणस्थान भावबेद की अपेज्ञा से हैं। जिसका बहुत
स्पष्टीकरण ऊपर हो चुका है और भी आगे प्रकरणानुसार हो जायगा। तथा एक एक द्रव्यवेद में जीन
तीन भावबेद हैं यह भी षदखरडागममें से ही साबित
हो जाता है। सब कम मंथों का प्राणाधार 'पदखरडागम' ही है उसी के अनुसार आचार्यों ने उस
गुत्थी को मुलमाया है। यह हम आगे बतावेंगे।

पूज्यपाद जैसे प्रखर प्रकारड विद्वान श्रीर निरीह श्राचारों का व्याख्यान श्रापके लिये सन्तोपजनक नहीं है। नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी मिश्री के पहाड़ पर चली जाय तो भी मुंह में नमक की डली लगी रहने के कारण उसे मिश्री मीटी नहीं लगती है। प्रोफंसर महोदय के चित्त में भी तो येन केन प्रकारण स्त्रीमुक्ति समाई हुई है श्रव वे षद्खरडागम के पहुंच गये तो क्या हुश्रा, स्त्रीमुक्ति की वृथोड़ी ही चली गई है। श्रीर तो हुश्रा सो हुश्रा साथ में 'पद्खरडागम' को भी घसोट कर जनता को उसके नाम से पथ-श्रष्ट करने का नतीजा हु ड निकाला है। श्रम्तु, श्रागम से वे स्त्रीमुक्ति न सिद्ध कर सके हैं श्रीर न कर ही सकेंगे। श्रतः श्रागम को झुटा सावित करने के लिये नर्क का सहारा लेते हैं। यथा—

१—"सुत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया है वह द्रव्यक्षी को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता!" यह है स्त्रीमुक्ति सिद्ध करने के लिये पहला नर्क। परन्तु को सूत्र प्रमाण में दिये गये हैं उनमें या पर वण्डागम के आर सूत्रों में यदि म गुष्य स्त्री के लिये योनिनी शब्द न आया हो तो म।नुपी आदि शब्दों को द्रव्यस्त्री को झोड़ अन्यत्र भावमानुषी या भावस्त्रीवेद में घटित होता मानेंग या नहीं। हम दावे के साथ कहते हैं प्रोफेसर महोदय सूत्रों में योनिनी शब्द का प्रयोग स्वप्त में भी नहीं बतला सकेंगे। प्रथम आप अपने द्वारा प्रमाण में पेश किये गये सूत्रों को ही लीजिये—

सम्मामिच्छाइट्टि-सासणसम्माइटि-संजदासंज-दट्टाणे ग्लियमा पञ्जत्तियात्रो ॥६३॥

—संद्रम्बप्सा

इस स्त्र में योनिनी शब्द का नाम निशान भी नहीं है। इससे उपर के नं० ६२ सृत्र में 'मणुसिएपिसु' शब्द है उसकी अनुवृत्ति नं० ६३ में आती है। इस मनुषिएपी शब्द को यदि आप द्रव्यकी मानें तो बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि यहां मनुषिएपी के पांच ही गुएस्थान कहे हैं। पांच गुएस्थान वाली मनुषिएपी द्रव्यकी होती है। वह पांच गुएस्थान वाली मनुषिएपी द्रव्यकी होती है। वह पांच गुएस्थानों के होने से तो कहीं मुक्ति चली ही नहीं जायगी। दिष्पणी में दिये गये 'मंजद' शब्द का सहारा यदि लेंगे तो भी भावमानुषी ही सिद्ध होगी न कि आप की योनिनी। दोनों सृत्रों का भाव उपर दिया जा चुका है।

मणुसिणीयु सासणसम्माइष्टिपहुडि जाव श्रजोगिकेविलित्ति द्व्यपमार्णेण् केविडमा १ संग्वेज्जा ॥४६॥ — द्व्यप्रमाणानुगम

य3ां यह पृद्धा गया है कि मनुषिणियों में सा-सादन सम्यग्दृष्टि से लेकर अयोगि केवली तक द्रव्य-प्रमाण से कितने जीव हैं उत्तर देते हैं संख्यात हैं। इस सृत्र में भी योनिनी नदारत है। मनुषिणी है। पर वह भावमनुषिणी है, द्रव्यमनुषिणी नहीं। इससे उत्तर के नं० ४ = में भी मणुसिणी शहद ही है।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपः जन-मणुसिणीस

मिन्डाइटिपहुडि जाव श्रजोगकेवली केवडि खेते ? लोगस्स श्रसंखेज्जदिभागे ॥११॥

— चेत्रानुगम

गणधरदेव वीर भगवान से पृद्धते हैं भगवन ! मनुष्यगति में सामान्यमनुष्य, पर्याप्तमनुष्य श्रौर मानुपीमनुष्य में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर श्रयोग केविल तक के कितने देत्र में निवास कर रहे हैं, भगवान उत्तर देते हैं—

हे गोतम ! लोक के असंख्यात में भाग में निवास करते हैं। इस सूत्र में भो योनिनी लापता है मनुपिणी है वह भी द्रव्य से तो मनुष्य है और भावों से मानुपी है। स्वयं प्रोफेसर जी भी तो मानुपियों को द्रव्यस्थी नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं योनिनियों को।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपः जत्त-मणुसिणीषु मिन्द्रादिष्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं लोगस्स श्रसंखे-इजदिभागो ॥३४॥ सञ्जलोगो वा ॥३४॥

—स्पर्शानुगम

यहां पर भी यह पूछा गया है कि मनुष्यगित में मनुष्यसामान्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयों में मिण्यादृष्टि जीवों ने कितने चेत्र का स्पर्श किया है ? उत्तर दिया गया है कि लोक का असंख्यातवां भाग या सब लोक स्पर्श किया है । आगे के नं० ३६-३७ में सासादन सन्यग्दृष्टियों के सम्बन्ध में और ३८ में सम्यग्मण्यादृष्टि से लेकर अधीग केवली तक के जीवों के स्पर्शचेत्र के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर है । नं० ३४ में मनुषिण्णी शब्द आया है, 'थोनिनी' शब्द तो गधे के सिर सीगों की तरह उड़ा हुआ है । यहांपर भी मनुषिण्णी शब्द भावमनुषिण्णी का द्यांतक है ।

मणुसग्दीए मणुस-मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीसु

मिच्छादिही केविचः कालादो होति ? गागा जीवं पडुच्च सञ्बद्धा ॥६=॥

—कालानुगम

प्रश्नोत्तर इस प्रकार है कि मनुष्यगित में मनुष्य मनुष्यपर्याप्त और मनुषिणियों में भिश्यादृष्टि कितने काल तक पाये जाते हैं ? नाना जीवों की अपेचा सन्वंकाल में पाये जाते हैं । आगे दर तक के सूत्रों में नाना जीव, एक जीवको लेकर अयोगिकेविल तक ऐसे ही प्रश्नात्तर हैं । इन सूत्रों में भी मनुषिणी पद है, योनिनी तो कहीं हवा खा रहा है !

आगे सुत्र नं ० ८० से ७७ तक इक्कीस मृत्रों में मनुष्य, मनुष्य र्याध और मनुषिणों में नाना जीव जीव और एक जीव को लेकर सब गुणस्थानों का अन्तर बतलाया गया है। उन सुत्रों में से सिफ एक ही सुत्र यहां देते हैं। उसी में मनुषिणी शब्द है औरों में तो इसकी अनुवृत्ति गई है।

मणुसगदीए अणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिष्टाणमंतरं केविचर कालादो होदि ? ए।ए।। जीके पडुच्च एित्थ श्रांतरं।।४०।। श्रांतरानुगम मणु-सगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु भिच्छा-दिष्टिपदुडि जाव श्रजोगिकेविल त्ति श्रोषं।।२२।।

—भावानुगम

श्रागे श्रल्पबहुत्वानुगम के सूत्र न० ४३ से ८० तक सब गुण्धानों में मनुष्यसामान्य, मनुष्यपर्वात श्रीर मनुसिण्ती में श्रल्पबहुत्व कहा गया है। नं० ४३ का सूत्र देते हैं।

मणुनगदीए मणुस-मणुसपडजत्त मणुसिग्गिमु तिमु त्रद्धासु उवसमा पवेसगोग तुल्ला थोत्रा ॥४३॥

श्रन्तरानुगम, भावानुगम श्रीर श्रल्पबहुत्वानुगम के इन उक्त सुत्रों में मर्गुांसणी शब्द है। उत्पर बताए हुए सब सूत्रों में मणुसिणी शब्द ही आया है योनिनी का नाम निशान भी नहीं है।

उपर नं० १०२ सत्र दिथा गया है, जो सत्परू-पणा का है उसमें इत्थिवेद पद है। द्रव्यप्रताणान-गम के १२४ वें सूत्र में, चेत्रानुगम के सूत्र ४३ में, स्पर्शनानुगम के १०२ वें सूत्र में, कालानुगम कै २२७ वें सूत्र में, अन्तरानुगम के १७८ वें सूत्र में, भावानुगम के ४१ वें सूत्र में और अल्पबहुत्वानुगम के १४४ वें सूत्र में 'इत्थिवेदा' पद है। 'योनिनी' शब्द तो इसमें भी नहीं है। यह कहा जा चुका है कि वेदों का कथन भावापेच ही है। इस लिये नी गुणस्थानों में भावस्तीवेद वाल जीवों की सत्ता, संख्या चेत्र, स्परोन काल, अन्तर और अल्पबहुत्व कहा गया है। खयाल रहे स्त्रीवेद सामान्य में तियेंच मनुष्य और देव इन तीन गतियों के स्त्रीवेदी जीव सामिल हैं। केवल मनुष्यगति के स्त्रोबेदी ही नहीं हैं । हां, चौथे गुएम्थान तक इन तीन गति वाले खीवदी, पांचवें में तियंच श्रीर मनुष्यगति वाले स्त्रीबेदी हैं ऊपर ६-६ तक मनुष्यगति के स्त्रीवेदी हैं। यह विभाग स्वीकार न किया जायगा तो देवगति श्रीर तियँचगति के स्त्रीवेद वालों के नौ गुणस्थान मानने पहुँगे।

पट्खरडागम के उक्त सूत्रों में तथा उसके अन्य सूत्रों में भी योनिनीशब्द इस तरह उड़ा हुआ है जिस तरह मेंढक के सिर पर से चार्टा। अतएव 'सूत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयोग किया गया है वह द्रव्यस्त्री को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता' यह जिखना कितना भद्दा और अविचारितरम्य है।

सम्भवतः स्त्रीमुक्ति के प्रतिपादक भूत पर भूत कर रहे हैं, नहीं तो पद्खण्डागम के इन्हीं सृत्रों पर से मानुषियों की तरह तिरिश्चयों छीर देवियों को भी मुक्ति पहुंचा सकते हैं। कैसे ? सुनिये - जहां तहां पट्खरडागम के मूल सृत्रों में वेदापेस कथन है वहां 'इत्थिवेद' पद का उपयोग किया गया है और उस स्त्री बेंद की सत्ता श्रीर उदय को लेकर नौ गुण्-स्थान कहे हैं। 'इत्थिवेद' यह सामान्य पद है, सामान्य में सभी अन्भूत हैं इस लिये जिस तरह मनुष्य श्वियां इस में गर्भित हैं। उसी तरह तिरश्चियां श्रोर देवांगना भी गर्भित हैं, इस तरह स्त्रीबेद के नाते नीबें चुपक तक के गुग्रस्थान हा सकते हैं। चपक श्रेणि वाले नीचे परते नहीं, कमशः उत्र के गुणस्थानों में ही आरोहण करते हैं। ये सब भी चौदहबें तक पहुंचेंगी, बहां वे अ, इ. उ, ऋ, लृ इन पांच ह्रस्व। त्ररी के उच्चारम् काल तक रहकर आगे एक ही समय में सात रज्जू उंचे लोक ह श्रमभाग में जा प्रविष्ट होंगी! यही गति पुरुषवंद की अपेजा तिर्थंच और देव रुपवेदियों की होगी। नपुंसक भी नपुंसकवेद के नाते पीछे न बहेंगे। तथा च कोई भी जीव मुक्ति जाने से बंचित न रहेगा। पट्खण्डागम के उक्त सूत्रों में गतिभेद श्रीर द्रव्यभाव भेद न कर सामान्यतः स्नीवेद, पुरुष-वेद और नपुंसकवेद में मिश्यादृष्टि की आदि लेकर श्रानिवृत्तिकरण तक के सभी जीव कहे गये हैं। यदि कहा जाय कि नारक श्रीर देवों में चार चार गुण-स्थान और तियेचों में एक और पांच गुणस्थान कहे गये हैं इस लिये सामान्य में अन्तर्गत होते हुए भी ये नहीं लिये जा सकते तो फिर दव्यक्तियों में भी पांच गुगास्थान कहं गये हैं, नीवें अनिवृत्तिकरण तक उन्हें क्यों लिया जाता है, जब कि वेद का कथन केवल भाव से सम्बन्ध रखता है। अस्तु, योतिनी

शब्द का प्रयोग न तो जीवठ्ठाण के किसी भी सृत्र में हुआ है और न श्लुल्लक बन्ध, बन्धस्वामित्व आदि अवशेष खण्डों में ही हुआ है। पदखण्डागम में सर्वेत्र मनुषिणी शब्द का ही प्रयोग देखा जाता है।

हां, अन्य प्रन्थों ने टीकाओं में यो निनी या यो नि-मती, मानुपी या मनुपिएणी आदि शब्द परस्पर एक दूसरे के बदलें में प्रयुक्त देखे जाते हैं। जो कहीं द्रव्यक्षी के और कहीं भावकी के बदलें में प्रयुक्त हुए हैं। यह बात प्रकरणानुसार जान ली जाती है। यथा—

## पन्जत्तमणुस्सागं तिचउत्थो माणुसीग परिमागं।

—जीवकांड

यह नं० १४८ की गाथा का पूर्वा श है। इसमें आये हुये 'माणुसीण' शब्द का अर्थ केशववणी की कन्नड़ टीका के अनुसार संस्कृत टीकारकार नेमिचंद्र 'द्रव्यस्त्रीणां' और केशववणी के गुरु अभयचन्द्र सेंद्रांती 'द्रव्यमनुष्यस्त्रीणां' ऐसा करते हैं।

तिगुणा उत्तगुणा वा,

सब्बद्घा माणुसीपमाणादो ॥१६२॥

—जीवकांड

इस गाथा की टीका में 'मानुपी' शब्द का अर्थ मनुष्यकी किया गया है। यह मनुष्यक्षी या मानुपी द्रव्यकी है। क्योंकि सर्वार्थिसिंद्ध के देवों की संख्या द्रव्यमनुष्यक्षी की संख्या से तिगुणी अथवा सात गुणी है।

> मृलोघं मणुपतिए मणुसिणि-अयद्गिह पज्जत्तो।

> > —जीवकांड

इस गाथा में आये हुए मनुषिणी शब्द का अर्थ योनिमती किया है। यथा-'योनिमदसंयते पर्या-प्रालाप एवं योनिमन असंयत में एक पर्याप्तालाप ही होता है। यहां योनिमत् का अर्थ द्रव्यमानुषी श्रीर भाव मानुषी देनों हैं। तथा इसी गाथा की टीका में 'असंयतम नृष्यां प्रथमीपशम वेदक-चायिकसम्यक्त्त्रयं च संभवति तथापि एको भुज्यमानपर्याप्तालाप एव । योनिमतीनां पंचम गुग्रस्थानादुपरि गमनासंभवात दितीयोपशम-सम्यक्तवं नाहित्। अर्थात् असंयतमानुषी में प्रथमोपशमसम्यक्त, वेदकसम्यक्तव श्रीर चायिक सम्यक्त्व ये तीनों सम्यक्त्व सम्भवते हैं तो भी उनमें एक भुज्यमान पर्याप्तालाप ही होता है। योनिमतियाँ का पंचम गुणस्थान से ऊपर गमन असम्भव है इस लिये उनमें वितीयोप्शम सम्यक्त्र नहीं है। यहां श्रसंयतमानुषी शब्द भावली का वाचक है। क्योंकि चायिक सम्यक्त भावस्त्रियों में हाता है। द्रव्यस्त्रियों में नहीं होता। इसका कारण यह कि दर्शनमोहनीय कर्म की चुनगा का प्रारम्भ कमेभूमि में उत्पन्न हुन्त्र द्रव्यमनुष्य ही केवली श्रतकेवली के पार्मल में करता है। वह मनुष्य भावपुरुपवेदी और भावस्त्रीवेदी दोनों तरह का होता है। द्रव्यित्रयों के दर्शनमोहनीय का च्य नहीं होता चाहे वे कर्मभूमि में उत्पन्न हुई हों श्रीर केवली शतकेवली के पादमूलमें ही क्यों न हों। टीकोक्त योनिमती शब्द द्रव्यक्षी का वाचक है. क्यों-कि पंचय गुण्स्थान से उत्पर गमन न होने से द्विती-योपशम सम्यवत्त्र उनमें नहीं होता है। द्रव्यपुरुष भावस्त्रियों में तो होता है वे उपशम श्रीमा भी चढ़ती हैं। क्योंकि द्विती बोपशम सम्यक्त्व उपशमश्रीण

में ही होता है।

योनिमती या योनिनी शब्द द्रव्यक्तियों के लिये श्राया हो यह बात नहीं है। वह भावस्त्रियों के वदले में भी श्राता है। यथा-'योनिमन्मनुष्ये तु चपकश्रेएयां न तीर्थं तीर्थंसत्ववतोऽत्रमत्ताद्रि स्त्री-वेदित्वासंभवात् ।' श्रर्थात् योनिमन्मनुष्य यानी द्रव्यपुरुष भावस्त्री में चपकश्रेणि में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है क्योंकि तीर्थकर प्रकृति की सत्ता रखने बाला जीव अप्रमत्त नाम के सातवें गुणुस्थान से उपर कोवेदी नहीं होता । यहां पर योनि-मन्मनुष्य का अर्थ भावस्त्री है। इतने विवेचन से यह निश्चित होता है कि सुत्रों में मानुषी या मनु-पिए। को छोड़ योनिमती या योनिनी का प्रयोग नहीं है। टीका प्रन्थों में अवश्य है परन्तु वहां वह कहीं द्रव्यस्त्री और कहीं भावस्त्री और कहीं दोनों के बदले प्रयुक्त हुआ है, न कि केवल दृब्यस्थी के बदले । गी-म्मटसार मूल में भी मानुषी या मनुषिणी शब्द का ही प्रयोग देखा जाता है, योनिनी शब्द तो वहां भी मुल में नहीं है।

२— 'जहां वेदमात्र की विवक्ता से कथन किया
गया है वहां = वें गुएस्थान तक का ही कथन किया
गया है, क्योंकि उससे उपर वेद रहता ही नहीं है।''
यह है स्थियों को मुक्ति पहुंचाने के लिये दूसरा
तके। = वें से उपर द्रव्यवेद नहीं रहता या भाववेद।
द्रव्यवेद नहीं रहता तो क्या = वें से उपर योनिमेहनादि उड़ जाते हैं? यदि भाववेद नहीं रहता तो
सिख होता है कि नोवें के सवेदभाग तक भाववेद
रहता है। उसके श्रवेदभाग से लेकर चोदहवें तक
कोई भी भाववेद नहीं रहता। 'तेए परमवगदवेदा
चेदि।' इस सुत्र का भी यही श्रर्थ है कि नोवस उपर

श्रपगत वेद या भाव वेदोदय से रहित होते हैं वे हैं
द्रव्यपुरुष । 'वेद गित-कषाय-लिंग-मिध्यादर्श—
नाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्र्येकेंवें केंकषड्भेदाः' इस स्त्रानुसार वेद एक श्रोद्यिकभाव है।
तथा—

जो सो विशागपच्चइयो जीवभाववंधो ए।म तत्थ इमो ए। इसो सो देवेत्ति वा मगुस्सेति वा निरि-क्खेति वा गोरइएनि वा इत्थिवेदेत्ति वा, पुरिसवेदेति वा गाउंसयवेदेति वा कोहवेदेति वा माग्वेदे ति वा मायवेदे ति वा लोभवेदे ति वा रागवेदे ति वा दोसवेदे ति वा मोहवेदे ति वा, किण्हलेसमे ति वा ए। लेलेस्मे ति वा काउलेस्मे ति वा तेउलेस्मे ति वा पम्मलेस्मे ति वा सुक्कलेस्मे ति वा असंजदे ति वा (असिछे ति वा) अविरदेति वा अग्गागो ति वा मिन्छादिष्टि ति वा जे चामग्गे एवमादिया कम्मो-द्यपच्चइया उदयिववागे गिएपग्गा भावा सो सब्बो विवागपच्चइयो जीवभाववंथो गाम।

- वर्गणा खंड प० १४६४

इस सूत्र के अनुसार भी वेद औदियकभाव है। तथा—

वेदाणुवादेण इत्थिवेदो पुरिसवेदो एउंसयवेदो णाम कथं भवदि? चरित्तमोहणीयस्स उदएण।
—खुदावंध

पहले सूत्र में प्रश्त किया गया है कि स्त्रीवेद, पुरुपवेद स्त्रीर नपुं मकवेद केंसे होता है ? दूसरे सूत्र में उत्तर दिया गया है कि चारित्र मोहनीय के उदय से होता है। इसी तरह—

श्रागदवेदो एगम कथं भवदि ? उवसमियाए स्मद्वीए स्मह्याए सर्द्वाए वा। —स्त्रहावंध

अपगद्वेद कैसे होता है ? उत्तर—श्रीपशसिक लब्धि से अथवा चायिक लब्धि से होता है। यहां भाववेद न मानकर यदि द्रुघ्यवेद माना जायना तो क्या द्रव्यवेद से श्रपगत माना जायगा? इन उद्धरणों से विदित होता है कि वेद श्रीद्यिकभाव है। बेद कर्म के उदय से वेदभाव होता है। वेदकर्म जीव विपाकी कर्म है, उसका फल जीव में होता है। द्व्यवेद जीवविषाकी नहीं है उसका फल पुरुगल अर्थान शरीर में है। शरीर नाश के साथ योनि मेहनादि दृज्यलिंग का नाश है, शरीर चौदहवें तक नष्ट नहीं होता इस लिये द्रव्यवेद भी चौदहवें तक नष्ट नहीं होता। इस लिये कहना चादिये कि वेदों में नीवें तक के गुणस्थान, उनमें संख्या, चेत्र, स्पर्शन, काल, श्चन्तर, भाव श्रीर श्रल्पबहुत्त्र ये सब भाववेद की श्रपेत्ता से कहे गये हैं। नौवें तक के गुण्स्थान बेदमात्र की ऋपेज्ञा से नहीं किन्तु भाववेदमात्र की अपेचा से कहे गये हैं! इस लिये यह तर्फ भी द्रव्यक्तियों को मुक्ति भेजने में समर्थ नहीं है। यद्यपि यह तक कोई महत्वपूर्ण तो है नहीं। लेखक महो-दय को इससे क्या अभीष्ट है यह उनने स्पष्ट किया नहीं। बेद के साथ सिफ मात्रपद जुड़ा हुआ है, इसी में कोई करामात हो सकती है। यह या तो सामा-न्य रूप में हो या यह हो कि भाववेद तो उत्पर होते नहीं हैं, जो चौदह गुणान्धान कहे हैं वे द्रव्यवेद में घटित होते हैं। इस लिये द्रव्य स्त्री-नपुंसक चौदहवें तक पाये जाते हैं। किन्तु इसका उत्तर भी आगे-पीछे के प्रकरण में से हो जाता है।

३—"यह तर्क बहुत बड़ा है, उत्तर भी इसका बड़ा ही होना चाहिये। इसका पहला जान्य है—

'कर्म सिद्धांत के अनुसार वेद-वेपन्य नहीं हो सकता' यह कौन सा कर्मसिद्धांत है जिसके अनुसार द्रव्यस्त्री के भावपुरुषवेद और भावनपुंसकवेद, द्रव्यपुरुषके भावस्त्री वेद और भावनपुंसकवेद तथा द्रव्यनपुंसकके भावस्त्री और भावपुरुषवेद नहीं हो सकते ? दिग-न्यर जैनाचार्य प्रणीत कर्मसिद्धान्त में तो वेदों में साम्य और वैपन्य दोनों हैं। इतना ही नहीं, स्त्रो-मुक्ति के समर्थक सन्प्रदाय के प्रन्थों में भी साम्य और वैपन्य दोनों मिलेंगे। गोम्मटसार, सं-पंचमंप्रह, प्रा०-पंचसंप्रह, धवल, जयधवल, कसायपाहुइ, पट्खरहागम आदि सव कर्मसिद्धान्त ही तो हैं। यह तीसरा कर्मसिद्धान्त और कोई होगा, शायद यही हो जो वेद-वेपन्य नहीं चाहता है। खेर, देखिये—दि० जैन कर्मसिद्धान्त का क्या अभिमत है।

पुरिसित्थसंढवेदीदयेण पुरिसित्थसंढत्रो भावे। णामोदयेण दव्वे पाएण समा कहि विसमा ॥२७१॥ —गो० जीवकांड नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकी

पुरुष, स्त्री और नपुंसकवेद कर्म के उद्य सं भावपुरुष, भावत्नी और भावनपुंसकवेद वाला जीव होता है और नामकर्म अर्थान निर्माण नामकर्म के उदय से युक्त अंगोपांग नामकर्म के विशेष उदय से द्रव्यपुरुष, द्रव्यक्नी और द्रव्यनपुंसक होता है। ये द्रव्यभाववेद प्राय: अधिकतर सम होते हैं जो द्रव्य वेद वही भाववेद । किन्तु कहीं विषम भी होते हैं। देव, नारक तथा भोगभूमि के तियंचों और मनुष्योंमें जैसा द्रव्यवेद होता है वेसा ही भाववेद होता है किन्तु कर्मभूमि और उससे सम्बन्धित चेत्रों में विषम-विसहश भी होते हैं। द्रव्यपुरुष में भावक्रीवेद और भावनपुंसकवेद, द्रव्यस्त्रीवेदमें भावपुरुषवेद और भावनपुंसकवेद तथा द्रव्यस्तुपंसक में भावस्त्रीवेद श्रोर भात्रपुरुपवेद भी सम्भवता है। देखो टीकाएं—

बेदकमंदियोत्पन्नो भाव बेदिश्वधा स्मृतः।
नामकमंदियोत्पन्नो द्रव्यबेदोऽपि च त्रिधा ॥१८७
जीवस्वभावसम्मोहो भाव बेदोऽभिधीयते।
योनिलिंगादिको दत्तेद्रव्यबेदः शरीरिए।म ॥१८८
स्त्री-पुं-नपुंसका जीवाः सदशा द्रव्यभावतः।
जायन्ते विसदद्याश्च कर्मपाकनियंत्रिताः ॥१८६
—सं० पंचसंग्रहऽमितगतिः

त्राशय — वेद्कमें के उद्य से उत्तन हुआ भाव वेद तीन प्रकार है और नामकर्म के उद्य से उत्पन्न द्रव्यवेद भी तीन प्रकार है। जीव के स्वभाव का जो संमोह है वह भाववेद कहा गया है और प्राश्यियों के यो नि लिंग आदि को दस पुरुषों ने द्रव्यवेद कहा है। स्त्री, पुरुष और नपुंसक जीव द्रव्य और भाव से सहश-समान-सम होते हैं और कमे के उद्य से निमन्त्रित वे जीव द्रव्यभावसे विसहश भी होते हैं।

बद्यादो गोकसायाग भाववेदो य जंतृण् । जोगीय लिगमाई गामोदयंदव्यवेदो द ॥१०३॥ इत्थी-पुरिस-गावुं सयवेया खलु द्व्यभादो होति । ते चेव य विवरीया हवंति सब्वेजहाकमसो ॥१०४॥ प्राठ पंचसंग्रह यतिवृषभाद्यगः

स्वी, पुरुष और नपुंसक इन तीर नोकषायों के उदय से जन्तुओं के भाववेद होता है और नामकर्भ के उदय से योनिलिंग आदि द्रव्यवेद होता है। स्वी पुरुष और नपुंसक द्रव्य और भाव से समान होते हैं किन्तु वे ही वेद द्रव्य और भाव से विषरीत-असमान-विषम भी होते हैं।

उक्त तीन कर्मसिद्धान्तों से वेदों में साम्य और वैपम्य, एक एक द्रव्यवेद में तीन तीन भाववेद तथा

थी ।

द्रव्य-भाववेदों की उत्पत्ति के कारण आदि सव सिद्ध हैं।

जेसि भावो इत्थिवेदो दन्त्रं, पुग् पुरिसवेदो ते वि जीवा संजमं पडिवज्जंति, दन्त्रिक्षिवेदा संजमं, ग् पडिवज्जंति सचेलकादो । भावित्थिवेदागां दन्त्वेग् पुवेदागा पि संजदागां गाहारिद्धी समुपञ्जिद, दन्त्रभावेगा पुरिसवेदागांभेव समुपञ्जिद।।

—धवलसिद्धान्ते वीरसेनस्वामिनः।

जिनका भाव स्त्रीवेद है और दृश्य पुरुषवेद है वे दें भी जीव संयम को प्राप्त होते हैं, दृश्यस्त्रीवेद वाले जीव संयम को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे सबस्त होते हैं। भाव से स्त्रीवेद वाले, दृश्य से पुरुषवेद वाले भी संयतों के त्राहार ऋदि उत्पन्न नहीं होती है किन्तु जो दृश्यभाय दानों से पुरुषवेद वाले हैं उन्हीं संयतों- सुनियों के त्राहार ऋदि उत्पन्न होती है।

इस उद्धरण में द्रव्यपुरूप सम-विषम वेद वाला कहा गया है। संध्यमी तो विषमवेद वाला द्रव्य-पुरूप हो जाता है किन्तु उसके आहार ऋदि उत्पन्न नहीं होती यह है वेद के वैषम्य का प्रभाव, किन्तु द्रव्य से और भाव से पुरूपवेद वाले के ही आहार ऋदि उत्पन्न होती है यह वेद की समानता का प्रभाव है।

इत्यिवृद्धिसण्यवृद्धियवेदाणमण्णद्रो वेदपरिणामो एदस्स होइ। तिएह पि तेसिमुद्दण्ण सेटिसमारोइण् पिडिसेहासाबादो, एविर दब्बदो पुरिसवेदो चेव स्ववगसेटिसारोहिद सि वस्तव्वं तस्थ प्यारांतरा-संभवादो।

— जयधवलसिद्धान्ते जिनसेनार्याः

स्त्रीवेद पुरुपवेद और नपुंसकवेद इन तीनों में से कोई भी एक वेदपरिणाम इस चपक श्रीण में आरोहण करने वाले के होता है, क्यों कि उन तीनों वेदों के उदय से श्रेणि चढ़ने का निपंध नहीं है, विशेष इतना है कि द्रव्य से पुरुषवेद ही चपक श्रेणि में आरोहण करता है ऐसा कहना चाहिये क्यों कि वहां पर प्रकारांतर द्रव्यक्षीवेद और द्रव्यनपुंसकवेद असम्भव है।

इस उद्धरण में भी एक द्रव्यपुरूप में तीनों भाववेद कहे गये हैं, इससे वेद की समता-विषमता सुविख्यात होती है। द्रव्यक्षीवेद वाले और द्रव्य-नपुंसकवेद वाले जीव श्रेगिए नहीं चढ़ते हैं यह निपेध भी सुनिर्गीत होता है।

कसायखबर्णाबट्टाणे परिष्णामी केरिसो हवे। जोगो कसाय उबजोगो लेस्सा वेदो य कोहवे॥ यह गाथा कसायपाहुड़ की है और उसका यह नीचे चूर्णि सृत्र है। यदि वेद-देपम्य न होता तो 'वेदो कोहवे' इसके पृद्धने की आवश्यकता ही क्या

चपक श्रेषि में आरोहक के बेद कीन सा होता है, यह हुआ प्रश्न, इसका उत्तर देते हैं कोई एक बेद होता है। उत्पर इन्हीं दोनों चृष्टिस्त्रों की टीका दी गई है।

माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव भी इस गाथा में आये हुए 'वेदों को हवे' का अथे लिखते हैं ''वेदः की दशो भवेत ? भावापे स्वया त्रिष्वेको द्रत्यापे स्वया तु पुवेद एव"।

— चपगासार

अर्थान कषायों का चपण प्रारम्भ करने वाले के बेद कीन सा होता है ? कहते हैं भाव की अपेचा से तीनों में से एक, द्रव्य की अपेत्ता पुंवेद ही अर्थात द्रव्यपुरुष ही होता है।

श्रव श्राइये पट्खरडागम की श्रृंश्रोर, वह क्या कहता है, इस खाद को भी चिखये—

> सामिरोस उक्कस्सपदे श्राउयवेयसा, कालदो उक्कस्सिया कस्म १ ॥१०॥

स्वामित्वानुयोग की अपेता से उत्कृष्टपद में आयु कर्म की वेदना काल से उत्कृष्ट किसके होती है। अर्थात् उत्कृष्ट आयु कीन बांधता है ? यह हुआ प्रश्त, उत्तर देते हैं—

श्रयणदरस्य मणुसस्य पंचिदियतिरिक्खजोणी-यस्य वा, सिर्ण्यस्य, सम्माइद्विस्य वा मिच्छादिद्विस्य वा, सञ्ज्ञाहि पञ्जित्तिहि पञ्जत्त्रयदस्य, कम्मभूमिसस्य वा कम्मभूमिपडिभागस्य वा, संखञ्जवस्याउत्रस्य, इत्थि वेदस्य वा पुरिसवेदस्य वा एवं सथवेदस्य वा, जल-चरस्य वा थलचरस्य वा, सागार-जागारतप्यात्रोग्य-संकिलिहस्य वा तप्यात्रोग्ग विसुद्धस्य वा, उक्किस्स-याए श्रावाधाए जन्म तं देविण्ययाउत्रं पढमसमण बंधतस्य श्रावश्रवेयणा उक्कस्या।

—वेपणाखंड भूतवित्गणधरदेवाः।

भाव- यह कि संज्ञी, सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि, छह पर्याप्तिये में पर्याप्त, कर्मभूमिज अथवा
कर्मभूमि प्रतिभाग बाला, संख्यात वर्ष की आयु वाला
स्त्रीवेद बाला अथवा पुरुपवेद बाला अथवा नपुंसकवेद बाला, जलचर अथवा स्थलचर, साकार उपयोग
बाला, जागृत, उत्कृष्ट आयुयोग्य संक्लेश परिगाम
बाला अथवा उत्कृष्ट आयुयोग्य विशुद्ध परिगाम
बाला, उत्कृष्ट आवाधा बाला, देवायु और नरकायु
को पूर्वकोटि त्रिभाग के प्रथम समय में बांधने बाला
ऐसा कोई एक मनुष्य अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि

जीव के उत्कृष्ट आयुवेदना होती है।

विशेषता यह कि परभव सम्बन्धी सातवें नरक की तेतीस सागर की उत्कृष्ट नरकायु के बांधने वाले तो संकलेश परिणाम वाले िमध्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंच दोनों हैं और सर्वार्थिसिंद्ध मम्बन्धी तेतीस सागर की उत्कृष्ट देवायु का बांधने वाला विशुद्ध परिणामी सम्यग्दृष्टि निर्मन्थ मनुष्य है। जलचर तिर्यंच ही होते हैं. मनुष्य नहीं होते। कर्मभूमि प्रतिभाग वाले भी अन्त के द्यापे द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्रवर्गी तिर्यंच होते हैं। शेर विशेषण दोनों के समान हैं। इतना विशेष और समभना चाहिये कि सम्यग्दृष्टि निर्यंच भी विशुद्ध परिणामों से अपने योग्य अन्युत स्वर्ग सम्बन्धी देवायु को वांधना है।

इस उत्कृष्ट आयु के बांधने वाले मनुष्य और तियंच कहे गये हैं, दोनों के बेद कहा गया है। स्त्री-वेद, पुरुपवेद श्रीर नपु'रुकवेद । श्रव विचार यहां पर यह उपस्थित होता है कि नरक की आए देवकी उत्कृष्ट तेतीस सागरकी श्राय बांधने बाला मनुष्य द्रव्य पुरुष है या दृज्यस्त्री है। दृज्यस्त्री तो है नहीं, क्योंकि दब्यस्त्रीके ६नरकसं नीचे सातवें नरकमें और श्रन्युत कल्प से ऊपर नवगैवेयकादिकों में जाती नदीं है। 'इस लिए इस उत्कृष्ट श्राय का बंध करने वाला दृश्यमनुष्य ही हो सकता है। वह भावों में चाहे स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्रीर नपुंसकवेदी हो । श्रन्यथा 'इत्थिवेदास वा पुरिस वेद्रस वा नपुंसगवेद्रस वा' इसवेदविधान की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि मनुष्यपद से द्रव्यपुरुप का महरा न किया जायगा द्रव्यक्तियां भी प्रदेश की जायेंगी तो इसका श्रर्थ यह होगा कि दृश्य-खियां भी सातवें नएक की उत्क्रष्ट तेतीस सागरीपम

नरकाय को बांधती हैं और सातवें नरक जाती हैं। तथा श्रन्यन से ऊपर नव्यवेवयक, नवानुदिश, विजय. वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थासद्धि इन पांच अनुत्तरों की उत्कृष्ट द्वाय को बांधकर उनमें भी जाती हैं। इससे हानि क्या होगी, जाने दो. नहीं, 'त्रा पंचमाति सीहा इत्थात्रा जंति छटि-पुट्टीति 🛊 । इस आपे में विरोध आवेगा तथा 'शियमा शिगांथलिंगेश्य । इस सूत्र में भी विरोध आवेगा । कारगा, नवधैवेयकादिकों में उत्पाद निर्मथता से ही होता है। स्त्रियों में बस्तत्याग न होने से निर्ध्यता का अभाव है। यदि द्रव्यक्तियों के भी बस्तद्याग म्बीकार किया जायगा तो 'सा च दव्यित्थिण्यंमयवेदार्गं चेजादिचारो ऋत्थि इस छुद्दमुत्र के साथ विरुद्धता आ जायगी। अतः यह निश्चित होता है कि तीनों भाववेदी श्रीर दृश्य-पुरुषवेदी मनुष्य ही उत्कृष्ट नरकाय और देवाय का बन्ध करता है और वहां सान्धें नरक की और सर्वा-थेंसिद्धि को जाता है। द्रव्यनप्रमुक्तेद भी सात्वें नरक की उत्कृष्ट आयु बांधता है, यह भी भावों में तीनों चेद वाला है। यह हुई पट्खरहागम से भी वेद की सम-विपमता।

स्त्रीमुक्ति मानने वाले श्वेताम्बराचार्य चन्द्रिय भी ऋपने पंचसंग्रह की स्वोपज्ञ टीका में यों जिखते हैं। उत्तर दिये गये तीन श्लोकों के अनन्तर—

भाववेद का उदय अनादि है श्रीर प्रतिज्ञण है, एक द्रव्यवेद के होते हुए भी पर्याय से उसका (भाववेद का) उदय रहता है। क्योंकि उसके श्रमंख्यातभेद हैं जो कि सिद्धांत से सिद्ध हैं, उनमें से कितने ही तो इद्याश्यों के ज्ञान-गोचर हैं। जैसे ि क्तांद होप सब जन्तुश्रों में पाये जाते हैं परन्तु वे उन जन्तुश्रों को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। श्रथवा जिस तरह कपायों का ब्रान्दोदय होते हुए उनको कपायव्यपदेश वाधक नहीं है इसी तरह भाववेद का उदय होते हुए भी बेदव्यपदेश बाधाकर नहीं है। द्रव्य से लिगियों का निर्देश तीन प्रकार है। वस्तुतः सहमादि गुएस्थानों में यह भी नहीं है। द्रव्यवेद हैं तो भी बह भाव का कारण नहीं है वह तो जली हुई रस्सी के श्राकार बरावर है। इस लिये द्रव्य-वेद यहां पर स्वीकार नहीं किया गया है। इस कारण भाववेद का उदय होते हुए तीनों चारित्र रहते हैं। यथा—

च्दयो भाववेदस्य यतोऽनादिः प्रतिच्ताः ।
पर्यायेग् तदेकस्मिन द्रव्यवेदे हि सत्यिप ॥४॥
संख्यातीता हि भेदाः स्युस्तस्य सिद्धान्तिसिद्धितः ।
तेपामन्तर्गताः के चिन्छद्वास्थानां प्रतीतिदाः ॥४॥
यथा पित्तादयो दोषाः सर्वजन्तुगता श्रिष ।
च्त्कटत्विद्दीनास्तु न भवयुत्रिवाधकाः ॥६॥
कषायस्योदये यद्भद् व्यपदेशो न मन्दकं ।
भाववेदोदयेऽष्येवं व्यपदेशो न बाधनं ॥७॥
द्रव्यवेदाच्च निर्देशस्त्रिविधो लिगिनां भवेत् ।
तत्यतो न भवत्येव सृद्धादीनामसाविष ॥६॥
मत्यिष हि द्रव्यवेदे नासी भावस्य कार्णा ।
द्रम्यरज्जुववाकारभात्रत्वाद् व्यवहारतः ॥६॥
चत्त्यते द्रव्यवेदो हि नासावत्रोररीकृतः ।
सति वेदोदये तस्माद्विद्यते चरण्त्रयं ॥६०॥
श्राभिधानराजेन्द्रभाग ६ भी देख लीजिये, जिस

तिल्लोषएम्ती ।

<sup>+</sup> मूलाचार पर्याप्यधिकार

से रही सही शंका और दृर हो जाय। पृ० नं० १४२७ में लिखा है—

प्रत्येकं त्रिकसंगाः । त्रिविधेऽपि प्रत्येकं त्रिक-संगः कर्तव्यो सर्वात, कथिमिति चेटुच्यते-पुरुषः पुरुषवेदं वेदथित, पुरुषः स्त्रीवेदं, पुरुषो नपु'सकवेदं वेदयित । एवं स्त्रीनपु सकयोरिप वेदत्रयो मन्तव्यः ।

दोनों सम्पदायों के आगम बेद-वैपम्य स्वीकार करते हैं, फिर दिगम्बर जैनों के लिये यह खास बात क्यों कही जाती है कि 'कर्मसिद्धान्त के अनुगार बेद-वेषम्य सिद्ध नहीं होता!' जिस तरह स्त्रीमृक्ति न मानने वाली समाज के लिये बेद-वेपम्य सिद्ध न होने का दोपारोपण किया जाता है उस तरह स्त्री-मुक्ति मानने वाली समाज से भी तो कहतं कि तुम बेद-वेपम्य मानते हो इस लिये तुम्हारी स्त्रियां भी मुक्ति नहीं जा सकती।

यह हुआ प्रतिक्षावाक्य का सदुत्तर । अव हष्टांत और हेतु का सदुत्तर सुनिये । क्रीमुक्ति के कामी महानुभाव कहते हैं—''भिन्न इन्द्रिय सम्वन्धी उपांगों की उत्पत्ति का यह नियम वतलाया गया है कि जीव के जिस प्रकार के इन्द्रिय झान का ज्ञयो-पशम होगा उसी के अनुकृत वह पुद्गलग्चना करके उसको उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा । चक्षु इन्द्रिय आवरण के ज्योपशय से कणे इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि नहीं होती और न कभी उसके द्वारा रूप का झान हो सकेगा ।'' 'इसी प्रकार कीच में जिस बेद का बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुद्गल-रचना करेगा और तदनुकूत ही उपांग उत्तन्न होगा । यदि ऐसा न हुआ तो बेद ही उदय में न आ सकेगा, इसी कारण तो जीवन भर बेद बदलता नहीं । यदि किसी भी उपांग महित कोई

भी बेद उदय में आ सकता तो कपायों व अन्य नो-कपायों के समान बेद के भी जीवन में बदलने में कोन सी आपत्ति आ सकती हैं ?" जब बेद-वैपम्य कर्मासडांतसे सिद्ध है तब जिस तरह और, इसी तरह यह दृष्टान्त और हेतु आगम से दिरुद्ध जा पड़ते हैं, ऐसी हालत में ये कोई अपना खास स्थान नहीं रखते।

वेद-वैदम्य न होने में इन्द्रियों के वैदम्य न होने का जो हष्टान्त दिया गया है वह ठीक नहीं। क्योंकि चक्ष, श्रोत्र, जिह्ना, बाग् श्रीर स्परान इन पांच इन्द्रिय ज्ञानावरणों का चयोपशम एक जीव में जुदा जुदा है श्रोर एक काल में है, इन्द्रियों के उपांग अर्थात निवृत्ति और उपकरण नाम की द्रव्येन्द्रियां जुदी जुदी है जिनसे इन्द्रियों रूप, शब्द, रस, गन्ध और स्पश को विषय करता है। अपने अपने उप-करमों से डॉन्डयां अपने अपने विषय की जानती हैं। वेदों में यद्यपि एक जीव में इन्द्रियों के चयो-पशम की तरह उदय जुदा जुदा है किन्तु पांचा इन्द्रियों का वयोपशम जिस तरह एक-कालीन ह उस तरह बेदों का उदय एक कालीन नहीं है। तथा जिस तरह इन्द्रियों क उपांग जुदे जुदे हैं उस तरह एक जीव में वेदों के उपांग योनि-महन जुदे जुदे नहीं हैं। इस लिये इंद्रियों के अविपम्य का हष्टांत बेदों को अबैपम्य सिद्ध करने में लाग नहीं पडता।

इंद्रियों के च्योपशम के अनुकूत पुद्गत-रचना करके उसकी उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करना यह कदना भी सुन्दर नहीं है। पुद्गत-रचना का कार्य यदि इंद्रियों के उपांग के योग्य कर्म बन्ध है तो च्योपशम का कार्य कर्मबन्ध नहीं है,

क्यों कि किसी भी ज्ञान के ज्ञयोपशम से कर्मकन्थ नहीं होता है। यदि पदगल-रचना का अर्थ द्रव्ये-न्द्रिय निवृत्ति है तो उसकी रचना तो नाम कमे के उदयसं मुख्य सम्बन्ध रखती है। चयोपशम का कार्य तो सिर्फ दर्व्यान्द्रय की रचना में त्यापार या सा-त्रिध्य है। तथा पदगल-रचना की उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति भी धर्योपशम का कार्य नहीं है। चर्यापशम के अनुकृत पुरुगत-रचना और उस पुरुगल-रचना को उदय में लाने के लिये उपांग की प्राप्ति बड़ी विकट समस्या है, एक ही च्चयोपशम में पुरुगल-रचना भी और उसी को उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति भी । इसी तरह वेद का वंध उससे प्रान्त-रचना फिर उसके अनुकृत योनि और निग नाम उपागों थी प्राप्ति यह भी बेतका हिसाब है किसी भी बेंद्र के बन्ध में न पुद्रगत-रचना ही होती है और न उपांगों की श्राप्ति ही : बेंद्र के बन्ध से तो जब कभी बढ बेद उद्य में आवेगा तब ही म्ब्रा-प्रुपों के साथ रमग् की इच्छा होगी। न कि इसमें पुढ्यत-रचना श्रीर उपांगी की प्राप्ति ।

भ्यदि ऐसा न हुआं अर्थात बेद के बन्ध के अनुसार पुत्यल रचना और तदनुकुल उपांग न हुआ तो बेद ही उदय में न आ सकेगा।' यह भी एक देही खार है। बेद को उदय में लान के लिये पहले पुद्गल-रचना और उपांग की प्राप्ति चिंद आ- बर्थक है तो विमद-गति में, रारोर्गिश्र काल में, शरीर पर्याप्ति जाल में इतना ही नहीं, करीब करीब पांच या छह मास बाले गर्भस्थ बालक के योनि- महन नाम के उपांग नहीं हैं तब क्या उन अबस्थाओं में बेद का उदय नहीं हैं ? शास्त्रों में भी देखा है

श्रीर सुना भी है कि बेद का उदय श्रानादि है श्रीर प्रतिच्रण है, किन्हीं जीवों में श्रानन्त है यह कैसे बनेगा?

'जीव में जिस बेट का बन्ध होगा' तब क्या एक भव में एक ही बेद का बन्ध होता है ? या तीनों वेदों का। यदि किसी एक वेद का ही एक भव में बन्ध होता है तब तो जब कभी बहु एक ही एक बेद वन्धेगा, उसका बह बन्ध बदलेगा भी नहीं, हमेशह उसी एक खास वेद का बंध होता रहेगा तवनुसार ही पुरुगल-रचना होगी और उसको उदय में लाने के लिये तद्तुकूल ही उपांग उत्पन्न होंगे। ऐसी अवस्था में जो जीव द्रव्यभाव परुपवेदों है वह हमे-शह भवातरों में भी द्रव्यभाव पुरुषवेदा ही रहेगा। द्रव्यभाव स्वीयेदी और द्रव्यभाव नपुंसकवेदी कभी होगा ही नहीं। इसी तरह जो द्रव्यभाव स्त्रीबेदी श्रीर द्रव्यभाव नपु सकवदी है वह भी हमशह भवां-तरों में द्रव्यभाव स्त्रीवेदी श्रीर द्रव्यभाव नपु सकवेदी ही बना रहेगा। तो ऐसी हालत में स्त्री कभी पुरुष नहीं होगी। न नवुंसक होयो, और नपुंसक भी कभी र्छा-पुरुष नहीं होगा। तब तो स्त्री पुरुष मरकर न नरक में जायेंगे और न एकेन्द्रियसे लेकर चौईन्द्रिय तक जीवों में जावेंगे, क्योंकि ये सब शुद्ध नपुंसक हैं। नारक और एकेन्द्रिय आदि जीव न स्रो-पुरुष रहेंग । ज्याद्ध से ज्याद्ध नारक मर कर एकेन्द्रिय श्रादि श्रीर एकेन्द्रियादि मरकर नारक हो सर्केंगे। हां, देव-देवांगना, मनुष्य-स्त्री, तिर्यंच पुरुष स्त्री ये ही मरकर परस्पर सं एक दूसरे में या ऋपने में इत्पन्न होते रहेंगे। जिस तरह बेद का उद्य देवस्य नहीं हो सकता उसी तरह बन्ध-वैपम्य भी नहीं हो सकता। न तीनों बेदों का एक जीव में सत्व ही पाया जा सकेगा, बंध बिना सत्व कैसा? यदि बंध-बेपम्य होता है तो उदय-बेपम्य को कौन रोक सकेगा। यदि उपांग है तो उपांग का कार्य उदय-बेपम्य को रोकना नहीं है।

यदि एक भव में एक जीव के तीनों वेदों का बन्ध होता है तो कभी किसी बेद का और कभी किसी बेद का उदय भी एक जीव के एक भव में हो सकेगा यह पत्त ठीक भी है। क्योंकि मोहनीय की प्रकृतियों का वन्य श्रीर उदय एक जीव में पाया जाता है, अन्तर इतना है कि एक बार में तीनों वेदों में से एक बेद का, हास्य-रित या अरित-शोक इन दो युगलों में से एक युगल का बन्ध होता है। हिसा । से मिथ्यात्व गुणस्थान में एक बाईस प्रकृति का स्थान है परन्तु है वह छह तरह का। एक मि-ध्यात्व सोलह कपाय, तीन वेदों में से एक पुरुपवेद, हास्य-रति, भय और जुगुप्सा एक स्थान तो यह, दुसरा स्थान हास्य-रति के स्थान में अरित शोक मिलाने से हो जाता है। ये दोनों स्थान ऐसे हैं जिनमें पुरुपवेद ही है। इसी तरह दो म्थान स्त्रीवेद सहित और दो हो नपु सकवेद सहित एवं छह स्थान मोहनीय के बन्धके भिष्यात्व गुथस्थान में एक जीव और नाना जीवों के होते हैं।

वाबीसमेक्कवीसं सत्तर सत्तार तेर तिमु गावयं। थृले पणचदुतिय दुगमेक्कं मोहम्स टाणार्ग्ग ।४६३। छव्बाबीसं चदु इगिबीसं दो हो हवंति छट्टो ति। एक्केक्कमदो भंगो बंधट्टाणेसु मोहम्स ॥४६७॥

—गो० कर्मकांड

इन दोनों गाथाओं में यह कहा गया है कि मिध्यात्त्र में २२ का, सासादन में इक्कीम का,तीसरे श्रीर चौथे गुण्स्थान में सतरह सतरह का, पांचवें में १३ का, प्रमत्त, श्रप्रमत्त श्रीर श्रत्वेकरण में नौ नौ का, श्रामतृति वादर में ४-४-३-२ श्रीर एक का, एवं ४ स्थान भोहनीय कर्म के बन्ध के हैं। उनमें वावीस में छह, इक्कीस में चार, छठे तक श्रर्थात सतरह श्रीर तेरह में दो दो, श्रामें के स्थानों में एक एक भंग श्रर्थात भेद होते हैं। सिफ मिण्यात्व गुण्स्थान में हष्टांत के वतीर वाईस प्रश्नृति के छह भेद बता दिये गये। सब के बनाने से लेख का कलेवर बढ़ता है। इस श्रामम से बंध—धेपम्य सिद्ध होता है। यह बन्ध-धेपम्य धवल से भी श्राविक्त हैं जिन्हें देखना हो जावह एकी दिनीय चृत्तिका में देख लें।

इसी तरह उदय के १०-६- अंगर सात एसे स्थान मोहनीय के मिण्यात्व में हैं। मिण्यात्व, कोध ४, पुरुषवंद, हास्य-र्गत और भय जुगुप्सा इन दश प्रकृतियों का उदय एक जीव में मिण्यात्व गुग्मधान में पाया जाता है, हास्य-रित के स्थान में अरित-शोक जोड़ देने पर यह दूसरा उदय स्थान हो जाता है, यह एक पुरुषवेद के उदय की अपेता से दो स्थान हैं। इसी तरह स्त्रीवेद और नपुंसकवंद की अपेता से दो दो स्थान होते हैं। एवं छह हुए। ४ कोध की जाति को निकाल कर इन छह में चार मान मिला दिये तो छह हुए, चारों मानों को निकाल कर चार माया जाति के मिलाने से छह तथा माया को निकाल कर चार लोभ के मिलाने से छह इस तरह दश प्रकृति के स्थान में २४ भेद हो जाते हैं। तदिंप यथा।

दस एव श्रष्ट य सत्त य इपएए चर्नार दोएएए एक्कं च। उद्यष्ट्राणा मोहे

ग्रव चेव य, होंति ग्रियमेण ॥४७४॥
दस-ग्रव-ग्रवादि चउ-तिय
तिट्टाण ग्रवद्यसगसगादि चऊ।
टाणा झांद तियं च य,

चदुवीस गदा अपुन्तो ति ॥४८०॥ इत दोनों गाथाओं का भाव यह है कि मोहनीय कमें में उदय स्थान नो ही नियम से होते हैं, वे हैं दस, नो, आठ सात, छह, पांच, चार, दो और एक प्रकृति युक्त । इनमें से मिण्यास्त्र, सामादन और सम्याग्मण्यास्त्र गुणाथान में कम से दशादि के चार उदयस्थान, नत्र आदि के तीन उदयस्थान और नत्र आदि के तीन उदयस्थान और नत्र आदि के तीन उदयस्थान और नत्र आदि के तीन उदयस्थान हैं, असंयत, देशसंयत, प्रमक्त और अप्रमक्त इन चार गुणम्थानों में नत्रादि चार, आठ आदि चार, सात आदि चार, और सात आदि चार है और अप्रवेकरण में ६-४-४ प्रकृति हम तीन स्थान हैं। जो अप्रवेकरण नाम के आठ गुणस्थान तक प्रत्येक स्थान चांवीस चोंवीस हैं।

यह स्थानों की संख्या वेदों के उदय के बदलने से क्यायों के उदय के बदलने से, दो युगलों के बदलने से तथा कहीं भय के न होने से, कहीं जुगुप्सा के न होने से, कहीं जुगुप्सा के न होने से, कहीं जुगुप्सा के न होने से, कहीं दोनों के न होने से होते हैं परन्तु सब में वेदों का परिवर्तन अबस्य है। कभी पुरूपवेद के उदय से युक्त, कभी क्षीवेद के उदय से युक्त और कभी नपुंसकवेद के उदय से युक्त ये सब स्थान हैं। इस तरह वेदों के बन्ध स्थानों में और वेदों के उदय स्थानों में वेद-वेपम्य पाया जाता है। बन्ध-उदय स्थानों में वेद-वेपम्य उनके यहां भी है जो स्थी-मुक्ति मानते हैं। यथा—

दुगइगवीसा सत्तर तेरस नव पंच चडर ( दु एगो ।

बंधो इगि दुग चडत्थ य पणडणवमेसु मोहस्म ॥१६ हासरइ-त्र्यरइसोगाण बंधया त्र्याणवं दुहा सब्वे । वेयिवभंज्जंता पुण दुगइगवीसा छहा चडहा ॥२०॥ —पंचसंग्रहे सप्ततिकाधिकारे

इगि दुग चड एगुत्तर आदसगं उदयमाहु मोहस्स ।
संजलग्वेयहासरइभयंदुगुंछतिकसाय दिट्ठी य ॥२३॥
दुग आइ-दसंतुदया कसायभेषण चडिवहा तेउ ।
वारसहा वेयवसा अदुगा पुण् जुगलक्षो दुगुणा ॥२४
—पंचसंबहे

इन गाथाओं का अर्थ ऊपर जैसा ही है। इससे लिखा नहीं है, जिन्हें देखना हो इनकी टीकाएं भी देख सकते हैं।

'इसी कारण तो जीवन भर वेद बदल नहीं सकता' जिस कारण को लेकर यह कहा जाता है परन्तु जब बह कार्ए ही ठांक नहीं है तब जावन भर बद बदल नहीं सकता यह भी ठीक नहीं है, किन्हीं किन्हीं जीवों के वह बेद जीवन भर बदलता ही रहता है। द्रव्यवेद नहीं बद्लता परन्तु भावबेद तो बद्लता भी है। बेर के न बदलने के कारणों का निराकरण ऊपर किया ही जा चुका है। "यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी बंद उदय में आ सकता तो कपायों व अन्य नो कपायों के समान बेद के भी जीवन में बर्लन में कौन सी आपत्ति आ सकती है।' हम तो कहते हैं जीवन में कपाय व अन्य नोक्सपाय भी वदलते हैं श्रीर वेद भी बदलते हैं कोई सी भी आ-पत्ति नहीं है। उपर मोहनीय के उदय कूटों से रपष्ट है कि जीवन में कषाय नोकपाय सब बदलते हैं इनके बदलते हुए उपांग तद्वस्थ रहते हैं। क्योंकि प्रहण की हुई कर्मवर्गणा के उदय से भाववेद होता है श्रीर नोकर्मवर्गणासे दृष्यवेद तैयार होताहै। शुरीर

और उपांग आहारक नाम की नोकर्मवर्गणा से बनते हैं उस वक्त यद्यपि नियतवेद और तदनुकूल श्रंगोपांग नाम कर्म की श्रवश्य श्रावश्यकता है परन्तु उस शरीर के बन जाने पर उस अंगोपांग के रहते हुए भाववेद नहीं बदलना चाहिये यह तो कोई नियम नहीं है। द्रज्यबेद अप्रोपाग नाम कर्म के उदय से प्रहण की हुई नोकर्मवर्गणा से बनता है, उसका शरीर से सम्बन्ध है। शरीर यदि बदल जाय तो वह द्रुव्यवेद भी बदल जाय, शरीर जब जीवन भर बदलता ही नहीं हैं तो फिर उसमें बने हुए श्रंगी-पांग कैसे बदल सकते हैं। भावबेद का द्रव्यवेद के साथ ऐसा कोई खास सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि द्रहयवेद के न होते हुए भी भाववेद का उदय गहता है और दृष्ट्यबेट के होते हुए भी अपगत-बेट जीव होता है। यदि दृब्यवेद का श्रीर भाववेद का ऐसा बड़ा जटिल सम्बन्ध हो तो जीव अपगतबेद हो ही नहीं सकेगा। श्रथवा भाववेदों के चपसा से द्रव्य-बेदका भी चप्रण हो जायगा,पर होता नहीं है इसलिये जानते हैं कि भाववेद के उदय आने में या उसके बदलने में द्रव्य वेद वाधक नहीं है।

यदि यही एकांत आग्रह हो कि जहां द्रव्यवेद वहां भावबेद, जहां भावबेद वहां द्रव्यवेद । अथवा जहां द्रव्यवेद नहीं वहां भावबेद भी नहीं और जहां भाव— वेद नहीं वहां द्रव्यबेद भी नहीं तो नौधे चपक के अपगतबेद से लेकर उपर गुणस्थानों में द्रव्यवेद है भावबेद भी वहां होना चाहिए, पर है नहीं, अन्यथा वह अपगतबेद नहीं कहा जा सकता। विमह गति आदि कालों में भावबेद है वहां द्रव्यवेद नहीं है एर होना चाहिये, नहीं तो जहां भावबेद वहां द्रव्यवेद यह व्याप्ति नहीं वनेगी र इसी तरह जहां भावबेद नहीं

वहां द्रव्यवेद भी नहीं यह माना जायगा तो नौवें अपगतवेद सपक से लेकर उत्पर के गुणस्थानों में भाव वेद नहीं है। इस लिये द्रव्यवेद भी वहां नहीं होना चाहिये तथा जहां द्रव्यवेद नहीं वहां भाववेद भी नहीं यह कहा जाय तो विष्रहर्गत में द्रव्यवेद नहीं है भाववेद भी नहीं होना चाहिये। द्रव्यवेद नहीं है भाववेद भी नहीं होना चाहिये। द्रव्यवेद और भाववेद के अन्वय-व्यतिरेक दोनों ही अवस्थाओं में दोप पाया जाता है इस लिये द्रव्यवेद का कोई खास अविनाभाव नहीं है।

यदि दोनों का श्राविनाभाव है तो जपक श्रेष्ण में भाववेदों का ज्ञय हो जाता है तब द्रव्यवेदों का भी ज्ञय हो जाता है तब द्रव्यवेदों का भी ज्ञय हो जाता चाहिये। तथा च भाववेद के ज्ञय-म्थान से लेकर चीदहवें तक द्रव्यवेद के चिन्ह मेहनादि नहीं पावे जाने चाहिए परन्तु पाये जाते हैं फिर यह श्राविनाभाव यैसा ?

यदि पट्खरहागम के उन सुत्रों में द्रव्यमनुपिणी श्रीर द्रव्यक्षीवेद नीवें श्रीर चौदहवें तक गया है या मनुपिणी शब्द से भावमनुपिणी श्रीर द्रव्यमनुपिणी होनों या स्त्रीवेद शब्द से भावक्षी श्रीर द्रव्यक्षी होनों क्रिये जाते हैं तो अच्छी बात है, मनुष्यशब्द स द्रव्य-भावमनुष्य श्रीर नर्सु सक से द्रव्यभावनपु सक भी लिये जा सकेंग तो हम पृष्ठते हैं स्वपण द्रव्यवेद का होता है या भाववेद का १ यदि द्रव्यवेद का तो क्या योनि-महनादि ट्रवर गिर जाते हैं। यदि भाववेद का होता है यह क्यों, क्योंकि सुत्रों में श्राए हुए शब्दों से जब द्रव्यवेद ही जिया जाता है या द्रव्यभाव दोनों लिये जाते हैं तो फिर दोनों ही का स्वपण होता चाहिये, न कि मीटा मीटा लय-लय श्रीर कड़वा कड़वा थु-थु। द्रव्यभाव दोनों वेदों से श्रप-गतवेद हुआ ही श्रपगतवेद कहलावेगा, श्रपगतवेद

का अर्थ भी तो वही है कि वेदों का नाश हो जाना, इस लिये द्रव्यभाव दोनों बेदों का नाश चपक श्रेणि में कहना चाहिये। अन्यथा जिस तरह बेदों के चपणा स्थान में मनुपित्ती स्त्रीबेद आदि शब्दों में द्रव्यबेद नहीं लिया जाता है तो कहना होगा कि मनुपित्ती स्त्रीबेद आदि शब्दों का अर्थ द्रव्यमानुपी या द्रव्यस्त्री नहीं है।

थी-पुरिसोदयचिहिदे पुठवं संहं खर्वेद् थी ऋथि। संहम्मुद्दए पहमं थीखिवदं संहमिथ ति ॥३८८॥ —गो० कर्मकांड

इस गाथा का ऋथे तो यह है कि जो द्रव्यपुरुष स्त्रीवेद श्लीर पुरुषवेद के उदय से चपक श्रेगि। में आरोहगा करता है वह पहले नपुंसकवेद का चय करता है, स्त्रावेद की उसके सत्ता रहती है श्लीर जो द्रव्यपुरुष रपुंसकवेद के उदय से चपक श्रेगि चहता है वह पहले स्त्रीवेद का चय करता है उस वक्त उसके नपुंसकवेद की सत्ता रहती है।

परन्तु स्वी, पुरूप स्वीर संड इन शब्दों का स्थये यदि द्रवयस्वी, द्रव्यपुरूप स्वीर द्रव्यनपुंसक यह अर्थ किया जायगा तो गाथा का स्वर्थ होगा कि जो द्रव्य-स्वी स्वीर द्रव्यपुरूप के उदय से श्रीण चढता है वह पहले द्रव्यनपुंसक का जो भी उसके चिन्ह हो उसका स्वय करता है स्वीर द्रव्यस्वी स्थान योनि उसके रहनी है स्वीर द्रव्यस्वी स्थान उसके चिन्ह विशेष के उद्य से श्रीण चढता है वह पहले द्रव्यस्वी स्थान योनि को नष्ट करता है उसके द्रव्यनपुंसक का चिन्ह विशेष सत्ता में रहता है। किन्तु यह स्वर्थ महा-खाटा है।

यांद इन शब्दोंका अर्थ यहां पर द्रव्यवेद नहीं है तो मुत्रोंमें भी जहां नी और चीदह गुण्धान कहे गये हैं, वहां भी द्रव्यवेद नहीं है। फिर द्रव्यवेद का अर्थ करने से तो चपगा में द्रव्यवेद ही अर्थ करना होगा उम हालत में एक जीव के तीनों द्रव्यवेद सिद्ध हो जावेंगे। तथा च स्र्व में गिरने के बजाय गीले में गिरने वाली कहाबत चरितार्थ होगी।

श्रव श्रन्तिम तर्क पर श्राइये। कहते हैं-"नी प्रकार के जीवोंकी तो संगतिही नहीं बैठती है क्योंकि द्रव्य ये पुरुष श्रीर स्त्रीलिंग के सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, जिससे द्रव्य-नपुंसक के तीन अलग भेद बन सकें" यहां तो लेखक महोदय ने प्रा कमाल कर डाला और तो हुआ सो हुआ परन्तु जिस पट्म्बरहागम के ऊपर से स्त्रीमुक्ति सिद्ध करना चाहते हैं, उसका भी खण्डन, धन्य है। स्त्री श्रीर पुरुष इन दो दृष्यितिगों के मित्रा तीसरा द्रव्यनपु'सक आपको न मिला। 'नारकसम्मृच्छिनो नपु सकानि इस मूत्र के अनुसार पहली नरकभूमि से लेकर सातबी नरक भूमि तक आप चकर काट श्राय, एकेन्द्रिय से चौइंद्रिय तक के शुद्ध नपुंसकों में भी पूम आये, संज्ञि-असंज्ञि तियंच सम्मृच्छेनी में भी छान-बीन कर डाली, दुनियां भर के हींजड़े मा टटोल लिये, द्रव्यनपु सक श्रापको कहीं नहीं मिला। क्यों महोदय!

ग्रंथुं सथवेदा एइंदियपहुडि जाय आग्रियहि ति इस सत्प्रस्पणा के १०३ में, इत्यप्रस्पणा क १२६ में, त्रिप्रस्पणा के ४५ में, स्पर्शन० १११ में, कालानु० २४० में, अन्तरा के २०० में भावानुगम के ४१ में और अल्प के १०४ सुत्र में तथा अन्य खण्डों के सूत्रोंमें आये हुये ग्रंथुं वेदा, ग्रंथुं सथवेदेहिं, ग्रंथुं-सवेदेसु इत्यादि शब्दों में आग्रत नपुंसक कीन से नपुंसक हैं। इब्य हैं या भाव। इब्य तो आप नहीं मानेंगे इस लिये भावनपुंसक कहने चाहिये परन्तु वेद-वेषम्य भी आप नहीं मानते हैं फिर यह भाववेद स्त्री-पुरुष द्रव्यवेदों को छोड़ क्या आकाशमें लटकता रहता है। यदि स्त्रीमुक्ति की तरह नपुंसकमुक्ति कह डालेंगे तो द्रव्यक्तियों की तरह इन सूत्रों से द्रव्यनपुंसक भी सिद्ध हो जायेंगे। श्रीर सुनिये—

णेरइया चदुसु द्वाणेसु सुद्धा सावुं सयबेदा ॥१०४॥ तिरिक्खा सुद्धा साव सगवेदा,

एइदियणहुडि जाव चडिरिंद्या ति ॥१०६॥
ये कीन से नपुंसक हैं, द्रव्य हैं या भाव हैं या
द्रव्य-भाव दोनों हैं ? यदि द्रव्यनपुंसक हैं तो भाव
नपुंसक भी होंगे। यदि द्रव्यनपुंसक ये नहीं हैं तो
द्रव्यक्षी या द्रव्यपुरुष इन्हें स्वीकार कीजिये अन्यथा
द्रव्यनपुंसक सिद्ध हो जावेंगे। यदि भावनपुंसक
हैं तो भाव का आधार बताइये कीन से नपुंसक हैं।
यदि दोनों हैं तो खान पतिता नो रत्नवृष्टिः' यह तो
हमारे लिये आकाश से रत्नों की वृष्टि हुई। कम से
कम द्रव्य-भावात्मक नपुंसकवेद का तीसरा प्रकार
सिद्ध हो गया। 'तिरिक्खा तिवेदा', मणुम्सा तिवेदा
इत्यादि सूत्रों से भावस्त्रीवेद और भावपुरुपवेद भी
सिद्ध ही हो जाता है। ऐसी हालत में द्रव्यपु सकके
तीन अलग अलग भेद सिद्ध हो जाते हैं।

परिडतप्रवर टोडम्मल जी लिखते हैं-

पुरुषदेद के उदयतें स्त्री का श्रामिलायरूप मैथुन संज्ञा का धारी जीव सो भाव-पुरुष हो है (१) बहुरि स्त्रीवेद के उदयतें पुरुष का श्रामिलायरूप मैथुन संज्ञा का धारक जीव भावस्त्री हो है (२) बहुरि नपुंसकवेद के उदयतें पुरुष श्रर स्त्री दोऊनिका युगपन श्रामिलाय रूप मेथुन संज्ञा का धारक जीव सो भावनपुंसक हो है (३)।

बहरि निर्माण नाम कर्म का उदय पुरुषवेदरूप आकार का विशेष लिये अंगोपांग नामा नामकर्म का उदय तें मृं छ डाढ़ी, लिगादि चिन्ह संयुक्त शरीर का धारक जीव सो पर्याय का प्रथम समय तें लगाय अन्त समय पर्यन्त द्रव्यपुरुप हो है (१)! बहुरि निर्माण नाम का उदय संयुक्त स्त्रीवरुहप श्राकार का विशेष लिये ऋंगोपांग नामा नामकमे के उदयतें रोम रहित मुख, स्तन, योनि इत्यादि चिन्ह संयुक्त शरीर का धारक जीव को प्याय का प्रथम समय ते लगाइ अन्त समय पर्यंत द्रव्यस्त्री हो है (२) बहुरि नाम निर्माण का उदय ते रुयक्त नपुंसक बेदरूप आकार का विशेष लिय श्रंगोपांग नामा नाम प्रकृति के उदय तें मुंछ, दाढ़ी इत्यादि व स्तन योनि इत्या-दिक दोऊ चिन्ह रहित शरीर का धारक जीव सी पर्याय का प्रथम समय ते लगाइ अन्त समय पर्यत द्रव्यनप्रसक हो है (३)। सो प्रायेण कहिय बहुलता कर तो समान बेद हो है जैसा दृश्यबेद होइ तैसा ही भाववेद होइ, बहुरि कहीं समानवेद न हो है, द्रव्यवेद अन्य होइ भावबद अन्य होइ।

-गो० सम्यक्तानचिन्द्रकायां

पु वेदोद्येन स्त्रियां त्राभिलापक्षमें श्रुनमं झात्रान्तो जीवो भावपुरुषो भवति, स्त्रीवेदोद्येन पुरुषाभिलाप-रूपमैश्रुनसं झात्रान्तो जीवो भावस्त्री भवति, नपु सक-वेदोद्येन उभयाभिलापक्षमें श्रुनसं झात्रान्तो जीवो भावनपु सकं भवति पु वेदोद्येन निर्माण्कमंदिययुक्तां-गोपांगनामकमंदियवशेन १मश्र कृचं-शिश्नादि-लिगां कितशरीरिविशिष्टो जीवो भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्भवचरमसमयपर्यंत द्रव्यपुरुषो भवति।

स्त्रीवेदोदयेन निर्माणनामककर्माद्ययुक्तांगोपांग-नामक्रमेदियेन निर्लोम-मुख-स्तन-योन्यादि-लिंगल- चितशरीरयुक्तो जीवो भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्भवचरमसमयपर्यंतं द्रव्यस्त्री भवति ।

नपुं सकवेदोद्येन निर्माणनामकमंद्ययुक्तांगोपांग नामकमंद्येन उभयलिगव्यतिरिक्त—देहांकितो भव-प्रथमसमयमादि कृत्वा तक्त्वचरमसमयपर्यंतं द्रव्य-नपुं सकं जीवो भवति ।

ऐते द्रव्यभाववेदाः प्रायेग् प्रच्रातृत्या देवनारकेषु भोगभूमिसवेतियेङ्मनुष्येषु च समाः द्रव्यभावा-भ्यां सम्वेदोद्यांकिता भवन्ति, क्वचित्कर्मभूमि-मनुष्यतियेगानिहृये विषमा विसहशा अपि भवन्ति ।

जीवतस्य प्रदीपिकायां नेमिचनद्रः।

गोम्मटमार की मन्द्रश्वोधिका टीका में अभय-चन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती भी यही बात लिखते हैं। ब्राचार्य अमितगांत ने भी इस विषय में रपष्ट कर दिया है—

या स्त्री द्रव्येग् भावेन सास्ति स्त्री ना नपुंसकः।
पुनान द्रव्येग् भावेन पुनान्तारी नपुंसकः।।१६२॥
पंडो द्रव्येग् भावेन पंडो नारी नरो मतः।
इत्येवं नवधा वेदो द्रव्यभाविधेभेदतः।।१६३॥
स्तनयोनिमती नारी पुनान श्मश्रूमेहनः।
न स्त्री न पुरुषः पापा द्रयक्षो नपुंसकः।।१६४॥
—सं० पंचमंग्रह

श्रयांत जो द्रव्य से स्त्री है वह भाव से स्त्री,
पुरुष श्रोर नपुंसक होता है श्रीर जो द्रव्य से नपुंसक
है वह भाव से नपुंसक, स्त्री श्रीर पुरुष होता है, इस
तरह वेद द्रव्य भाव के भेद से नी प्रकार होता है।
तिब्वेदा एवं सब्वे वि जीवा दिहा द्व्यभावादो।
ते चेव य विवरीया संस्थिहि जहाकमं सब्वे ॥१०२
— पंचसंग्रह जीवसमासायां

सभी जीव तीन बेद वाले देखें गये हैं, वे ही सव

जीव द्रव्य खोर भाव से विपरीत भी सम्भव होते हैं। सो यह विपरीतता ऊपर क्रामितगति खाचायं ने स्पष्ट कर ही दी है। अमितगति का पंचसंग्रह प्रा० पंच-संग्रह की खोकवद्ध टीका है।

इसी चतुर्थं तर्क में यह तक भी मुनिहित है कि
"यदि बंद-चैपम्य हो सकता है तो बेद के द्रव्य और
भाव भेद का तात्रये ही क्या रहा" इत्यादि बंद-चैपम्य नहीं हो सकता यह एक वड़ा भारी शक्ष हूंढ
कर निकाला गया है। दिगम्बर और रवेताम्बर
दोनों ही आगम बेद-चैपम्य का प्रतिपादन करते हैं,
रवेताम्बरों ने बंद-चैपम्य होते हुए भी द्रव्य स्त्रयों को
मुक्ति जाना माना है, फिर न माल्म प्रोफेसर हीरालाल जो बेद-चैपम्य का निराकरण क्यों कर रहे हैं,
सम्भवतः दिगम्बरों की खासकर उनके सम्प्रदाय की
क्वियां बेद-चैपम्य के होते हुए मुक्ति न जा सकेंगी।
फिर भी तात्प्ये सुनिये—

द्रव्यपुरुष किसी भी भाववेद के होते हुये नाग्न्य संयम धारण कर सकता है, नीनों भाववेदों में से किसी एक के उदय से चपक श्रीण चढ़ मोच जाता है। परन्तु द्रव्यपुरुष वेद ही भावपुरुष के होते हुए ही चपक श्रीण में चढ़कर भाववेद को नष्ट कर तीर्थ-कर हो सकता है, द्रव्यस्त्री न नाग्न्य संयम धारण कर सकती है, न चपक श्रीण चढ़ती है और न चा-यिक सम्यक्त्व ही उसके हो पाता है, तीर्थकर का वन्ध भी उसके नहीं होता है और न वह सातवे नरक ही जाती है, आह के तीन संहनन भी भोगभूमि की द्रव्यस्त्री के नहीं होते हैं। स्तर्ग में अच्छुत से अपर नहीं जाती है। इत्यादि अनेक कमजोरियां द्रव्यस्त्रियों में पाई जाती हैं, चाहे वे भाव से पुरुष, स्त्री और नपुंसक कोई भी क्यों न हो इसी तरह द्रव्यनपुंसक के भी नाग्न्य संयम नहीं होता है, न सपक श्रेषा चढ़ता है, न अन्युत से ऊपर नवभैवेयकादिकों में जाता है। इत्यादि द्रव्य भाव वेदों में अनेकों विशेपतायें हैं इस लिये वेद-वैपम्य में ऐसे कई तात्पर्य सुनिहित हैं।

द्रव्य से जो पुरुष है भावों से वह स्त्रीवेदी हो तो तीर्थकर प्रकृति का बन्ध तो वह करता है परन्तु नीर्थ कर प्रकृति की सत्ता रहते हुए वह उस स्त्रीवेद के उदय से चपक श्रेगिए नहीं चढ़ता है या तो उसके त्तपक श्रीं ए चढ़ते समय पुरुपवेद का उदय हो जाता है या तीर्थं कर प्रकृति सत्ता सं निकल जाती है। आहारक ऋदि और मनः पर्याय ज्ञान भी उसके नहीं होता है यह द्रव्यपुरुप के वेद-वेपस्य का प्रभाव है। तथा द्रव्यपुरुष, भावस्त्रीवेद के उदय से जपक श्रीरण चढ़ें तो वह पहले नपुंसक वेद का चय करता है, उसके बाद स्त्रीवेद का चय करता है स्त्रीर वही यदि भावनपुंसक वेद के उदय से चपक श्रेगिए में आरोइए कर तो पहले स्त्रीवेद का चय करता है, बादमें नपुंसकवद का चय करता है। श्रीर यदि यह भावपुरुपवेद के उदय रहते हुए चपक श्रेग्गि आ-रोहण करे तो उसके पुरुषवेद के बन्ध और उदय की व्युच्छित्ति एक साथ होती है परन्तु वह जीव यदि भावस्त्रविद श्रीर भावनपुंसक के उदय से चपक श्रेणि चढ़े तो उसके पुरुपवेदकी वंधव्युच्छित्त अपने उदय के द्विचरम समय में अर्थात एक समय पहले हो जाती है। उक्त विशेषताओं में में श्वेनाम्बर सम्प्रदाय में भी कितनी विशेषताएं मानी नई हैं। जैस-

तिरयेव गारे एवरि हु तित्थाहारंच ऋत्थि एमेव।

सामरण-पुरण-मणुसिणिणरे अपुरणे अपुरणेव ॥
मणुसिणिए थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससंहूणा ।
पुरिणदरेव अपुरणे सगासुगिद्धाउमं सेयं ॥३पु१
एवं पंचतिरिक्षे पुरिणदरे स्विथ सिरयदेवाऊ ।
श्रोघं मसुस्तियेसु वि अपुरण्यो पुण अपुरणेव ॥
—गो० कमेंगंड

गाथा नं० ११० में भावमानुपी के तीथेकर प्रकृति का और आहारक द्विक का बन्ध कड़ा गया है इस लिये उसके सभी १२० प्रकृतियों का बन्ध होता है। मनुष्य पर्याप्तक में १२२ प्रकृतियों में में १०० उद्य योग्य हैं उनमें तीथंकर आहारक द्विक पुरुपवेद और नपुंसकवेद ये पांच प्रकृतियां इनको १०० में में घटा कर स्त्रीवेद के मिला देन पर ६० प्रकृति भावमानुपी में उदय योग्य हैं यह गाथा न० २०१ में घटा गया है। गाथा नं० ३४७ में कड़ा गया है कि मनुष्यित्रक अर्थात सामान्य मनुष्।, पर्याप्तभनुष्य, मानुपीमनुष्य में गुण्मथानवन सत्ता है। गुण्मथानों में तीथंकर श्रीर आहारक द्विक का भी सत्त्व है। बन्ध है इस लिये सत्त्व तो होना ही चाहिये। परन्तु भावमनुपी के तीर्थकर आहारद्विक वा उदय नहीं है। तद्दिष यथा—

चोनिमन्मनुष्ये तु चपक्षेरस्यां न तीर्थे तीर्थेसत्व-तोऽप्रमत्तादुर्पारस्त्रीवेदित्वासंभवात् ।

—कर्मकांड बृहन, पे० ४००

इसका भाव उत्पर किसी प्रकरण में त्रा गया है, जब भावमानुषी के चपक श्रेष्णि में तीर्थं कर प्रकृति का सत्व ही नहीं तब उद्देश तो त्राविमा ही कहां से । वेदा ग्रहारों ति य सगुण्हाण्याणभोषमालाको । णवरि य संदित्थाणं स्पृत्वि हु श्राहारमाण्डुमं १८२३। —सीठ जीवगांड इस गाथा में नपुंसकवेद के आहारकट्टिक नहीं होता है। यह कहा गया है।

इत्थिवेदणव् सयवेदाणमुदाणमुदण ऋाहार दुर्ग मणपञ्जवणाणं परिहारहार सुद्धिसंजमो च गात्थि।

—धवलखंड २ पे० ५२२

स्त्रीवेद श्रीर नपुंसकवेद के उदय रहते हुए श्रा-हारकड्डिक, मनः—पर्ययज्ञात, श्रीर परिठार-विशुद्धि संयम ये चार नहीं होते हैं।

मसुसिस्ं सु ऋसं जदमन्मादिहोसा उववादी सास्यि, पनते तेजाटार -समुद्धारा सारिय ।

- धवला खंठ ३ पेठ ७४, २२३

श्रसंयतसम्यर्ग्धः भानुदी के उपपाद समुद्धात नहीं होता श्रार उसके प्रमत्त गुण्य्थान में तेजःसमु-द्धात श्रीर आहारक समुद्धात नहीं है।

पुरिसोदएग चडिदे बंधुद्यागं च जुगबदुच्छिनी। संसोदएग् चडिदे उदयचरिमम्हि पुरिस्वंबछिदी॥ इसका माव उपर आ गया है।

तित्थयरदंधस्स मगुस्सा चेव सामी, अएण्ह्य-व्यिवेदोदइल्लाणं तित्थयरस्य वंधामावादो, अपुःव-करण्डवसामएसु वंधो ण खबएसु इत्थिवेदोदएण् तित्थ यरकम्मं वंधमाणाणं खबगसेडिसमारोहणाभावादो ।

--धवल-बन्धस्वामित्व प० ७८४

तीयकर प्रकृति के बन्य का स्वामी द्रव्य-मनुष्य ही है, अन्यत्र स्त्री वंद के उदय बाले द्रव्यमनुष्य के तीर्थकर के बन्य का अभाव है, इसी को स्पष्ट करते हैं—अनुवेकरण उपशामक में उसके तीर्थकर का बन्य होता है परन्तु अनुवेकरण तपक में नहीं होता, क्योंकि फी. वेद के उदय से नीर्थकर कर्म को बांचने दाले द्रव्यपुरुषों का चपक श्रेणि में आरोहण नहीं होता। यह द्रव्यपुरुष के स्त्री उदय का प्रभाव है, वेद-वैपम्य भी स्उष्ट है।

मसुसिस्पीसु.....स्वनगसेढीए तित्थयरस्स स्पत्थि वंधो इत्थिवेदेस् सह स्वनगसेढिमारोहसा संभवाभावादो ।

—धवल बंधस्वामित्व प० ७४२

मनुर्पाण्यों के चपक श्रीण में तीर्थकरकर्म का बन्ध नहीं है, क्यांकि द्रव्यमनुष्य का स्त्रीवेद के साथ चपक श्रीण में समारोहण सम्भव नहीं है। इत्यादि वेद के द्रव्यभाव भेद के अगणित तात्पर्य हैं। चौदह गुणस्थान, चौदह जीवसमाम, पर्याप्ति, प्राण्, संज्ञा, चौदह मार्गणा और उपयोग में सब प्रकृषणाण द्रव्य भाववेदों में कोई समान हैं तो कोई असमान हैं। इसी तरह प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग-वन्ध, प्रदेशबन्ध, बन्धकाल, उद्य, सत्ता, आयुबन्धा-वन्ध के भंग, त्रिकरणचृिलका, दशकरण आदि सभी द्रव्य भाववेदों में विभिन्नता को लिये हुए हैं, सो ये सब द्रव्य-भाव वेदों को लेकर कहीं सम हैं और कहीं विपम हैं। यदि ये बेदों का वैपन्य न हो तो दर असल में वेदों के द्रव्य-भावभेद का कोई तात्पर्य नहीं रहता।

स्त्रीक्षिक के प्रतियादक सिद्धांत भी देखिये—
एवं नपु सांगत्थी सत्तं छक्कं च वायर पुरिसुद्रए।
समऊएएत्रो दोषिएए वि श्रावित्यात्रो तन्नो पुरिसं॥
इत्थि उदए नपु सं इत्थिवेयं च सत्तगं च कमा।
श्रायुमोदयाम जुगवं नपु सहत्थी पुर्एो सत्त॥१३६॥

श्वेतास्वर तीनां ही द्रव्यवेदों से मुक्ति जाना मानते हैं, फिर भी वेद-वैपस्य वे भी मानते हैं इस वेद-वैपस्य का यह प्रभाव है कि जो पुवेद के उद्य से चपक श्रेष्णि में आरोहण करता है वह संख्यात स्थिति खण्डों के बीत जाने पर नपु सकवेद का चय करता है, फिर संख्यात खरडों के बीत जाने पर स्त्री वेद का च्य करता है, फिर संख्यात स्थितिखरडों के चले जाने पर हास्यादि छह का च्य करता है, फिर एक समय कम दो आवली प्रमाणकाल व्यतीत हो जाने पर पुरुपबेद का च्य करता है। जो स्त्रीवेद के उदय से चपक श्रेणि में उपस्थित होता है वह पहले नपुंसकवेद का चपण करता है। श्रोर जो चपकव्यक्ति नपुंसकवेद के उदयके साथ चढ़ता है वह पहले स्त्रीवेद श्रीर नपुंसकवेद का एक साथ च्य कर ता है फिर पुरुपवेद युक्त हास्यादि सात का चय करता है।

चत्तारि श्रविरए चय थीउद्ए विउव्यमीसकम्माद्या । इत्थीनपुंसगुद्धए श्रोर।लियमीसगो जन्ता ॥१२॥ —पंचसंग्रह प० ६१

यहां गाथा में नो जघन्य हेतुस्रों को अविरत गुणस्थान में दिखाते हुए योगों में वेदों को लेकर विशेषता दिखाई है कि श्रविरत गुणस्थान में स्त्रीवेद के उदय में वैकियिक और कार्मण योग नहीं है और स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेद के उदय होते हुए औद्यादिक मिश्र योग नहीं है। इस लिए इन चार योग हेतुश्रों को कम कर देना चाहिये। तथा—

दो रूवाणि पमत्ते चर्याह एक्कं तु अप्पमर्त्तास्म । जं इत्थिवेदउदए आहारगमीसगा नात्थि ॥१३॥

--पंचसंगद्द प० ६३

प्रमत्त गुणस्थान में आहारक और आहारकमिश्र ये दो योग कम कर दो और अप्रमत्त में आहारक कम अर दो, कारण खोबेद के उत्रय होते हुए आहारक अर आहारक मिश्र ये दो योग नहीं होते हैं। ता-द्यये यह है कि अविरत गुणस्थान में स्त्रीवेद का उद्दय होते हुए वैक्रियिक मिश्र और कार्मण काय याग नहीं होता क्योंकि सम्यन्द्रष्टि सरकर देवस्त्री नहीं होता तथा स्त्रीबेद और नपुंसकवेद में श्रीदारिक मिश्रयोग नहीं होता, कारण श्रावरत गुणस्थान वाला कोई भी जीव मरकर दृब्य-भाव मनुष्य स्त्री में इत्पन्न नहीं होता, द्रव्य-भाव कोई भी स्त्री के प्रमत्त गुण्यान में श्राहारक श्रीर श्राहारकमिश्र तथा श्रप्रमत्त में श्रा-हारक काययोग नहीं होता। यह स्त्री चाहे द्रव्यपुरुष श्रीर भावसी हो या दृष्यस्त्री श्रीर भाव में कोई भी वेड् वाली हो। इस तरह द्रव्यपुरुप और भावसी श्रथवा दृष्यद्या श्रीर भाव में तीन वेद वाली सियों में अनेक विशेषनाएं हैं। निष्कपं यह है कि वेइ-दैपस्य शास्त्रोक्त है तथा द्रव्य और भावभेद की जि-भिन्नता में ऐसे अमृश्वित नात्पर्य हैं। विसी भी उपांग विशेष को पुरुष या स्त्री कहा ही क्यों जाय? इलादि सब युक्तियां व्यथ हैं। क्योंकि योनि को लेकर द्रव्यन्त्रीः मेहन को लेकर द्रव्यपुरुष नथा उभयाभावरूप विशेष चिन्ह को लेकर इन नपंसक तथा स्त्री से रमण की इच्छा जिसमें हो उसे भाव-पुरुपवेद, पुरुपके साथ रमण करने की इच्छा जिसमें हो उसे भावली-वेद श्रोर दोनों के साथ रमए करने की इन्छा जिस सं हो उसे भावनपुंसकवेद कहा जाता है।

यदि इन शब्दों से यह अध न दहा जाय तो फिर कीन से शब्दों से क्या कहा जाय और कोई शब्दों से कहिए कुछ कहेंगे तो सही, किर इन्हीं शब्दों से कहने में मुंह तो विकृत हो नहीं जाता है। वेद-वेपस्य के हो सकने पर उक्त दोप दिया गता है। वेद-वेपस्य न हो तभी की-पुरुष कहना, नहीं तो नहीं, यह तो कोई युक्तिकंगत यहा माल्स नहीं देती। ये नो उक्त आई को कहने यहां अगादि संद्वान्तिक शब्द हैं, वेद चाहे सम हो, और चाहे विषम हो इन्हीं शब्दों से कहे जावेंगे। जैसे चखने वाली इन्द्रिय को जिह्ना कहते हैं श्रीर सृंघने वाली को नाक कहते हैं। कहने में कीन सी बाधा है, बैपम्य में है तो वह शास्त्र श्रीर लोक दोनों से सिख है।

'श्रपने विशेष उपांग के बिना अमुक बेद उदयमें आवेगा ही किस प्रकार ? यदि आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियों के परस्पर संयोग से पच्चीस प्रकार क्यों नहीं हो जाते ? इत्यादि।'

इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। वेदों को उदय में लाने के लिये उपांगों की आवश्यकता नहीं है, विना उपांग के भी वेद उदय में आते रहते हैं। जैसं विमहगति आदि कालों में। कोई भी चण ऐसानहीं जिसमें बेद को उदय न हो। स्त्री ऋदि के शरीर को देखकर पहले बेद उदय में आता है. लिगोत्थानादि तो पीछे होते हैं। इस लिये यों कहना चाहिये कि बंद का उदय पहले होता है उससे र्श्वाभलापा जागृत होती है फिर द्रव्यवेद में उत्थान-श्रादि किया होती है। न कि पहले दृब्यवेद में उत्थानादि किया होती है श्रीर फिर वंद का उदय श्राना है। एक किसी विविद्यति जीव में जितनी द्रव्यन्द्रियां होती हैं उतती भावेन्द्रियां होती हैं। जिसकं एक या दो या तीन या चार या पांच दृत्ये-न्द्रियां हैं उसके भावेन्द्रियां भी उतनी ही हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह दृष्यबेद का चिन्ह तो एक है श्रीर भावबेद तीनों हैं उस तरह द्रव्येन्द्रिय एक हो पांचों भावेन्द्रियों का चयोपशम एक साथ हो तव पांचों द्रव्य-भाव इन्द्रियों के परस्पर संयोग-जन्य पच्चीस भेदों का दोधारोपण सफल हो सकता है। जिसके एक द्रव्य-उपांग है और भावबेद तीनों कभी र उदय में आते हैं तो भी उसके उस नियत बेद के उपांग-जन्य ही कार्य होता है अन्य बेदों के कार्य नहीं होते, उनकी अभिलाषा ही होकर रह जाती है क्योंकि उपांग न होने से कार्य नहीं होता है। यही हालत एक इन्द्रिय उपांग की होगी। कल्पना करें कि एक चक्षुडन्द्रिय का तो उपांग हो और चयोपशम पांचों इन्द्रियों का हो, उस हालत में एक चक्षु इंद्रिय ही रूप देखना रूप कार्य करेगी क्योंकि उसी का उपांग है, शेप इन्द्रियों का चयोपशम यों ही पड़ा रहेगा क्योंकि उनके उपांग उस जीव में नहीं हैं। यद्यपि इन्द्रियों में ऐसा है नहीं किन्तु ऐसा हो तो आपित्त की कल्पना हो सकती है।

प्रोफेसर जी ने चार तर्क सब आगमों को अन्यथा करने के लिये प्रस्तुत किये थे। उनका आगम से और युक्ति से निरसन हो चुका अब उनकी आन्तिम पंक्तियों का उत्तर अविश्वष्ट रह जाता है। उसके पहले स्त्री मुक्ति के संबन्ध में कित्रपय आचार्यों का आशय जान लेना जरूरी है।

गोम्मटसार गाथा १३६ की मन्द्रप्रबोधिका टीका में अभयचन्द्र सैंद्धान्ती कहते हैं—िक स्त्रियों के परि-प्रह संज्ञा मौजूद है इस लिये चपक श्रीण में आरोहण का अभाव होने से उनके मुक्ति किस तरह से हो सकती है, क्योंकि उनके वस्त्र त्याग पृत्रेक सकल संयम का परमागम में प्रतिषेध है, इस लिये स्त्री को मुक्ति नहीं होती । यथा—

स्त्रीणां च परिमहसंज्ञा-सद्भावात चपकश्रेण्यारो-हणाभावेन कृतो मुक्तिः, तासां वस्त्रत्यागपूर्वकसकल-संयमस्य परमागमे श्रतिपद्धत्वात,.....ततः..... स्त्रीणां मुक्तिनीस्तीति सिद्धः सत्पूरिसिद्धान्तः।

दंसणमोहकखणापट्टवगो कम्मभूमिजादो हु।

मणुसो केवलिमूले णिष्ठवगो होदि सञ्बत्थ ।६४७। गो० जीवकाएड०

भाव यह है कि दर्शनमोह कर्म के ज्ञयका प्रारम्भ केवली-श्रुतकेवली के पादमूल में कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य करता है श्रीर उसना निष्ठापन तो चारों ही गतियों में कर सकता है।

गाथामें मनुष्य रह है जो द्रव्यमनुष्यका वाचक है। द्रव्य मनुष्य के ही जायिक सम्यक्त होता है। द्रव्य- कियों के श्रौर द्रव्यनपुंसकों के जायिक सम्यक्त होता नहीं है, जायिक सम्यक्त के विना मुक्ति नहीं होती है। इस तरह इस गाथासृत्र से स्नोमुक्ति का निषेध होता है।

श्रंतिमतियसंहडणस्पुरश्रो पुणकम्मभूमिमहिलाणं । श्रादिम तिगसंहडणं णत्थित्ति जिर्णोह गिर्हिट्टं ।३२। गो० कर्मकाण्ड०

श्रंत के तीन संहननों का उदय कमें भूमिज कियों के हैं। उनके श्रादि के तीन संहनन नहीं होते हैं।

वजनुष्मनाराच, वजनाराच, नाराच, अर्थनाराच, की लित और असंप्राप्तासुषाटिक ऐसे छह
संहनन होते हैं। मुक्ति वजनुष्मनाराचसंहनन वाला
ही जाता है। कमें भूमि की स्त्रियों के यह संहतन होता
नहीं इस लिये इसके अभाव से भी स्त्रियों के मुक्ति
का अभाव सिद्ध होता है। मुक्ति जाने में यही एक
कारण नहीं है किन्तु उन अन्य कारणों के होते हुए
उनमें एक यह भी है।

## कपायखवर्गावड्डारो ....वेदो की हवे।

यह कस यपाहुड़ की गाथा का एक श्रंश है, पूर्ण गाथा पहले दी जा चुकी है। इसमें गुण्धर भट्टारक का प्रश्न सुनिहित है। वे कहते हैं, कपायों का स्य प्रारम्भ करने वाले के वेद कौन सा होता है। यह निश्चित ही है कि कषायों का स्पण स्पक श्रेणि में होता है, उसके बेद कौन सा होता है। यह गाथा 'स्पणासार' में माधवचन्द्र त्रैविध देवने उद्धत की है। इसके इस प्रश्न के उत्तर में बे कहते हैं— भाव की श्रपेक्षा से तीनों वेदों में से कोई एक होता है, द्रव्य की श्रपेक्षा से तो पुरुषवेद ही होता है। यथा—

वेदः कीहशो भवेत ? भावापे तथा त्रिष्वेकः द्रव्यापेत्तया तु पुंवेद एव ।

माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव चपक श्रेणि में द्रव्य की श्रपेचा एक द्रव्यपुरुपवेद ही चपण करने में कह रहे हैं, इससे भी स्वष्ट होता है कि द्रव्यक्षी के श्रेणिसमा-रोहण नहीं है, श्रेणि—समारोहण के विका मुक्ति कैसी ? इससे जाना जाता है खियों के मोच नहीं होती है।

मुक्ति झान आदि कारण के परम प्रकर्ष से होती है, उसका परम प्रकर्ष कियों में है नी, जैसे कि उनमें सातवीं नरकभूमि में जाने का कारण अपुण्य, पाप का परम प्रकर्ष नहीं है। यहां शका हो सकती है कि कियों में सातवीं नरक भूमि जाने का कारण अपुण्य का परम प्रकर्ष नहीं है तो न सर्ी, इससे मोच्च के कारण झानादि के परम प्रकर्ष के अभाव में क्या आया। अर्थात उंचे अपुण्य के अभाव से उंचे झान का अभाव केंसा? क्योंकि इन दोनों में न कार्य करण भाव है और न व्याप्य-व्यापक भाव है, इन दो के बिना अन्य के अभाव में अन्य का अभाव कहना ठीक नहीं है, उत्तर दंते हैं—यह कहना ठीक है परन्तु यह नियम है कि जिस बेद में मोच्च जाने के कारण का परम प्रकर्ष है उसमें सातवीं नरक जाने के कारण का परम प्रकर्ष है उसमें सातवीं नरक

भूमि जाने का कार्ए अपुरय का परम प्रकर्ष भी है, जैसे पुरुषवेद में। चरम शरीर वाले पुरुषवेद के साथ यह दोष कहा जा सकता है परन्तु वह ठीक नहीं है चरम शरीरी पुरुषवेद एक विशिष्ट पुरुषवेद है उसकी श्रपेदा से यह नहीं कहा है किन्तु पुरुप-वेद सामान्य की ऋषेजा से कहा गया है। जिसमें सातवीं नरकभूमि में जाने का कारण अपुण्यकमे का परमप्रकर्ष है उसमें मोच जाने के कारण का भी परम प्रकर्ष है। ऐसा विपरीत नियम तो संभवता ही नहीं है क्योंकि नप सकवेद में सातवीं पृथिबी में जाने का कारण अपुण्य कमें का परम प्रकर्ष होते हुए भी उसके मोच्न के कारण ज्ञानादि का परम-प्रकर्ष नहीं माना गया है और पुरुष में माना गया है। इस लिये स्त्रीवेद के भी यदि मोत्त वा हेत् परमप्रकप है तो उसके अध्युपगम से ही यह दूसरा अनिष्ट भी श्रवश्य श्रा प्राप्त होता है। श्रन्यथा पुरुप में भी यह ऋनिष्ट दोप नहीं हो सकेगा ? दोनों तादात्म्य-नदृत्पत्ति लक्षण प्रतिबन्धों का अभाव होते हुए भी कृतिकोदयादि हेतृत्रों के समान, उक्त दोनों परम प्रकर्षों का अविनाभाव सिद्ध हो जाने पर साववीं पृथिवी में जाने का कारण अपूर्य कर्म के परमप्रकर्प के निषेध से मोच्न का हेतु ज्ञानादि का परमप्रकर्पका भी निपेध हो जाता है, इत्यादि । यथा-

मोत्तहेतुक्कांनादिपरमप्रकषेः स्त्रीषु नास्ति परम-प्रकर्पत्वात सप्तमपृथ्वीगमन—कारणापुण्यपरमप्रकर्प-वत् । यदि नाम तत्र तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्षाभावो मोत्तहेतोः परमप्रकर्षाभावे किमायानं १ कार्यकारण व्याप्यव्यापकभावाभावे हि तथोः कथमन्यस्याभावेऽ-न्यस्याभावोऽतिप्रसंगात् इति चेत्सत्यं श्रयं हि ताव-न्नियमोऽस्ति-यद्वेदस्य मोत्तहेतु—परमप्रकर्पस्तद्वेद्ग्य तत्कारणापुण्य - परमप्रकर्षांत्यस्येव यथा पुंवेदस्य ।
न च चरमशरीरेण व्यभिचारः पुंवेद-सामान्यापेत्तः
योक्तेः । विपरीतस्तु नियमो न संभवत्येव नपुंसकः
वेदे तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्षे सत्यप्यन्यस्यानभ्यप्यातः
पुंस्यभ्यप्यमाच्च । श्रानित्यत्वस्य प्रयत्नानान्तरीयः
कत्वेतरत्ववन । ततश्च स्त्रीवेदस्यापि यदि मोत्त-हेतुः
परमप्रकपः स्यान तदां तद्भ्यप्यमादेवापरोऽप्यनिष्टोऽ
वश्यमापात्रतं, श्रान्यथा पुंस्यपि न स्यात् । सिद्धे च
प्रतिवन्धद्वयाभावेऽपि कृतिकोद्यादिवदुक्तप्रकर्षयोरविनाभावे स्त्रीग्णां तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्पप्रतिषेधेन
मोत्त्हेतुपरमप्रकर्षां निष्ध्यते ।

तथा स्त्रियों का संयम मोत्त कारण नहीं है क्योंकि वह नियम से ऋछि विशेष का ऋकारण अन्यथा
हो नहीं सकता। जिनमें संयम सांसारिक लिब्बयोंका
भी कारण नहीं है उनमें वह निःशेषकर्म विप्रमोत्तलत्त्रण मोत्त का कारण कैंसे हो सकता है। नियम
से स्त्रियों का ही संयम ऋछि विशेष का कारण नहीं
स्वीकार किया गया है, न कि पुरुषों का संयम।
यथा—

स्त्रीणां संयमो न मोत्तहेतुः नियमेनाँ विशेषाहेतु-त्वान्यथानुपपत्ते:। यत्र हि संयमः सांसारिकलब्धी-नामप्यहेतुस्तत्रासौ कथं निःशेषकर्म—विष्रमोत्तलक्ण्म मोत्तहेतुः स्यात । नियमेन च स्त्रीणामेव ऋडि— विशेषहेतुः संयमो नेष्यते न तु पुरुषाणां। इत्यादि।

स्त्रियों का संयम सबस्त्र है इस लिये यह मोत्तका कारण नहीं है जैसे गृहम्थों का संयम । यथा—

सचेलसंयमत्वाच्च नासी तहेतुर्गृहस्थसंयमवत । इत्यादि स्त्रियों के मोच्च के सम्बन्ध में अनेक दोपों का आपादन प्रमेयकमल मार्तग्ड के पत्र ६४ से ६६ तक प्रभाचन्द्रदेव द्वारा किया गया है। स्तिम नरक में गमन मानते हैं और न उनके संयम को आहारकादि ऋद्विवशेष का कारण मानते हैं। साधुआें के संयम को ही जब वे सबस्व मानते हैं तब स्तियों का संयम सबस्व मानने में तो बाधा ही क्या है। आहारकादि ऋद्वियां नहीं मानते यह पहले कहा जा चुका है। सबस्वता तो प्रत्यच्च ही है। इठी पृथ्वी तक स्त्रियां जाती हैं। इस बात को कहने वाला उनका यह आगम है—

छट्टि च इत्थियाच्यो मच्छा मसुया य सत्तमि पुढवि ।
एसो परमुववाच्यो बोद्धव्यो नरयपुढवीसु ॥६२॥
—प्रवचन सारोद्धार प० ३२३

कसायपाहुड और उसके चूर्णिसूत्रों के टीकाकार भगविजनसेन कहते हैं कि द्रव्य से पुरुपवेद वाला ज्ञपकश्रेणी में आरोहण करता है। कारण ज्ञपक-श्रेणि में और द्रव्यवेद सम्भव नहीं है। प्रमाण ऊपर दे आये हैं। इससे भी मालूम होता है कि द्रव्यिख्यों का ज्ञपक श्रेणि में आरोहण नहीं है। ज्ञपक श्रेणि में आरोहण किये विना मुक्ति होती नहीं है।

धवला टीका का एक प्रमाण तो उपर दे ही दिया गया है कि द्रव्यक्षीवेद वाले जीव संयम धारण नहीं करते हैं क्योंकि वे सबस्न हैं। संयम के बिना मुक्ति होती नहीं है—यह निपेध उससे निकलता ही है। श्रीर भी देखिये—उपर सत्प्रकृपणा के सृत्र ६२ श्रीर ६३ वे दिये हैं। उनमें कहा गया है कि मनुषिणियां मिध्यात्व श्रीर सासादन गुणस्थान में पर्याप्तक श्रीर अपर्याप्त दोनों तरह की होती हैं तथा सम्यग्हां2, श्रक्तंयतासंयत गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक ही होती हैं। इस परसे शंका उटाई गई

है कि हुंडावसर्पिणी में खियों में सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं उत्पन्न होते ? इसका उत्तर दिया गया है कि नहीं उत्पन्न होते । तब शंकाकार पूछता है कि यह किस आधार से निश्चय किया गया ? इसका उत्तर देते हैं कि इसी आर्ष से अर्थान नं० ६३ के सूत्र से ही जाना।

हुएडावमर्विएयां स्त्रीष्ट् सम्यग्दृष्ट्यः किं नोत्पद्यन्ते इतिचेत् , न उत्पद्यन्ते कृताऽवसी-थते ? अस्मादेवापात् ।

इस व्याख्या का अर्थ प्रोफेसर जी ने गल्त किया है। वे शंवासमाधान यो लिखते हैं-हुण्डावसर्पिणी काल संबंधी स्त्रियों में सम्यन्द्रि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ? नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यग्हांष्ट जीव उत्पन्न होतं हैं। शंका का अनुवाद तो ठीक है परन्तु समाधान ठीक ही नहीं, किन्तु सूत्र विरुद्ध भी है। सूत्र में श्वियां चीथे गुणस्थान में पर्याप्तक कही गई हैं। उनमें यांद् सम्यग्दष्टि मर कर उत्पन्न होता है तो वे चतुर्थ गुग्रस्थान में अपर्याप्तक भी होनी चाहिए परन्तु हैं नहीं इस लिय समाधान ठीक नहीं है। यह बात कई आयों से निश्चित है कि सम्यग्राष्ट्र मरकर स्त्री नहीं होता इस लिये ऋपर्याप्त अवस्था में उनके सम्यक्त्व नहीं होता। यह बात प्रकरणानुसार इस सूत्रमें इस प्रकार कही गई है कि असंयन सम्य-म्हष्टि गुणस्थान में मनुविणियां नियम से वर्यातक ही होती हैं।

हेट्टिमञ्जलुढवीणं जोडिमि-वर्ण भवरण सव्वड्ट्यीणं। पुण्णिदरं ए हि सम्मो ए सासको एएरयापुरुको।।

—गो० जोत्रकांड ॥१२७॥

प्रथम पृथ्वी को छोड़ कर नीचे की छह पृथ्वी के

नारकों के, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवों के, सब स्त्रियों के अपर्यात अवस्था में सम्यक्त्व नहीं हो । है और नारकों के अपर्यात अवस्था में सासादन भाव भी नहीं होता।

श्रव्दापुरुणे स्मृहि थी संद्वी वि य घम्मस्मारयं मुचा । थीसंद्रयदे कमसो स्मासुचऊ चरिमातिस्सास्मृ ॥२⊏७॥ — गो० कमेकांड

श्रसंयत अपर्याप्त गुण्मथान में स्त्रीवेद का उदय नहीं है श्रीर घम्मा नाम की पहली पृथ्वी को छोड़ नपुं-सक वेद का भी उदय नहीं है, इस लिय स्त्रीवेद वाले असंयत के चारों आनुपूर्वी का श्रीर नपुंसकवेद के उदय वाले असंयत के अन्तिम नीन आनुपूर्वी का उदय नहीं है।

इसमे जानते हैं कि द्रव्यक्षी दृर रहे भागकी के भी अपर्याप्त श्रवस्था में चतुर्थे गुग्गस्थान नहीं होता है।

सम्ययदशनशुद्धा नारक-निर्यंड्-नपुंसक-स्रोत्वानि ।
दुष्कृल-विकृताल्पायुदंरिद्रतां च ब्रजन्ति नाष्यव्रतिका ॥
—रत्नकरंडकं स्वामिसमन्तभद्रः

श्चर्यात—जो जीव सम्यग्दशंन से शुद्ध हैं वे श्रव्यतिक होते हुए भा भग्कर नारक, तियंच, नपु सक श्चीर स्त्री नहीं होते हैं तथा न दुष्कुलीन, विकृतशरीर श्चीर श्चल्प श्चायु याले तथा दुरिद्री भी नहीं होते हैं।

इसम भी मारुम पड़ता है कि अपयात अवस्थामें स्त्रियों क चतुर्थ गुणस्थान नहीं होता है।

ज पचया वियप्पा मिस्से भिष्या पहुच दसजोगं।
ते चेव य अ तर्इए अपुरण्जं।गाहिया ग्रेया ॥१७३
आंगल मिस्सजोगं पहुच पुरिसो तहा भवे एको।
वेडहव मिस्स कस्मे पहुच द्वश्यी ग्र होइ ति॥१७४
सम्माइटी ग्रिर-तिरि जोइसि-

वण्-भवण्-इत्थि-संदेषु । जीवो बद्धाउ पमोत्तुं गो,

जब उजह त्त वयणात्रो ॥१७४॥ जो प्रत्ययों के भेद दश योगों को लेकर मिश्र—
गुग्म्थान में कहे गये हैं, वे ही प्रत्यय विकल्प असंयत
नाम के चतुर्थ गुग्म्थान में है किन्तु अपर्याप्त योगों से युक्त हैं। इस लिये इस अयत गुग्म में श्रीदारिक मिश्रयोग को लेकर एक पुरुपवेद ही होता है तथा वैक्रियक मिश्र और कार्मग्म काय योग में खीवेद नहीं होता है। क्योंकि ऐसा वचन है कि सम्यक्त्य प्राप्ति के पहले जिसने परभव सम्बन्धी आयु बांध ली है ऐसे सम्यक्त्र को छोड़कर अवद्वायु सम्यक्त्र जीव नरक तिर्यंच उद्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, स्त्री और नपुंसक में उत्यन्न नहीं होता है।

इसमें भी स्पष्ट होता है स्त्रियों के अपर्याप्त अव-स्था में असंयत सम्यग्हांट गुण्म्थान नहीं होता है तब यह कहना कहां तक शोभायुक्त है कि 'उन (स्त्रियों) में सम्यग्हांट जीव उत्पन्न होते हैं।

श्रव पुनः प्रकरण पर श्राइये। इसके श्रनन्तर कोई एक शंका करता है कि इसी श्रार्थ से द्रायिष्यों के मुक्ति सिद्ध हो सकती है, उत्तर देते हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्यिष्यां वस्त्र सदित होती हैं इस लिये श्रप्रत्याख्यान गुण अर्थान देशसंयत श्रथवा संयतासंयत गुणस्थान में स्थित द्रव्य स्त्रियों के संयम की उत्पांत नहीं है। फिर शंका करता है कि सबस्त्र होते हुए भी उन द्रव्यित्रयों के भावसंयम तो श्रवि— रुद्ध हो सकता है, श्राचार्य कहते हैं, उनके भावसंयम तहीं होता है, क्योंकि भाव श्रसंयम का श्रविनाभावी बस्त्र प्रहण उनके है। श्रन्यथा श्रथीन भावसंयम होता तो बस्त्र प्रहण नहीं होता। बस्त्र प्रहण है इस

लिये मालूम होता है कि भावसंयम द्रव्यस्त्रियों के नहीं होता है। फिर शंका होती है कि यदि उनमें भावस्त्रयम नहीं है तो चौदह गुगुरथान कैसे होंगे ? आचार्य कहते हैं-भावस्त्री विशिष्ट मनुष्यगति में चौदह गुणस्थानों के सद्भाव का कोई विरोध नहीं है। इस पर से फिर शंका होती है कि भाववेद वादर-नाम के नौबें गुणस्थान से ऊरर नहीं होता है इस लिये भाववेद में चौदह गुणस्थानों का सद्भाव सम्भ-वता नहीं है आचार्य कहते हैं यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि चौदह गुणस्थानों के सद्भाव में वेद की प्रधा-नता नहीं है किन्तु गति प्रधान है वह वेद के साथ नष्ट नहीं हो जाती है। फिर एंका होती है कि जिसका वेद विशेषण है उस गति में वे चौदह गुणस्थान संभ-वते नहीं हैं, आचार्य इसका उत्तर देते हैं - यह शंका नहीं है, क्योंकि विशेषण के नष्टहो जाने पर भी उपचार से वेद-व्यपदेश को धारण करने वाली मनुष्य गति में चौदह गुणस्थान के सत्व का विरोध नहीं है। यथा-

श्रस्मादेवार्पाद् द्रव्यक्षीणां निर्वृत्तिः सिद्ध्येदिति
चेन्न सवासस्वाद्यस्याख्यानगुण्स्थितानां स्वयमानुपग्तः।भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेन्न
तासां भावसंयमोऽस्ति भावासंयमाविनाभाविवक्षाद्युपादानान्यथानुपपत्तेः। कथं पुनस्तामु चतुर्दश
गुण्स्थानानीति चेन्न भावक्षीविशिष्टमनुष्यगती तस्सत्वाविरोधान्। भाववेदो वाद्यकपायात्रोपयेभ्नीति न
तत्र चतुर्दश गुण्स्थानानां संभव इति चेन्न श्रत्र
वेदस्य प्रावान्याभावान्, गतिस्नु प्रधाना न साराद्विनदयित वेद्विशेषणायां गतौ न तानि संभवन्तीति चेन्न
विनष्टिपि विशेषणो उपचारेण् तद्वचपदेशशमाद्धान
मनुष्यगतौ तत्सत्वाविरोधान्।

इस उद्धरण पर से द्रव्यक्तियों के मुक्ति का निरा-करण होता है, भावसंयम का निषेध भी होता है। द्रव्यक्तियों के आदि के पांच गुणस्थान ही होते हैं, और द्रव्य मनुष्य जिसका भाव स्त्रीवेद रूप है उसके ना गुणस्थान होते हैं उपर के गुणस्थान भाववेद में उपचरित हैं इत्यादि अनेक बातें सिद्ध होती हैं। संभवतः अनुवाद के बाद ये वातें याद नहीं री हैं अथवा इन्हें भी वे नहीं मानते होंगे।

श्रावार्य दिवानन्दी रलोकवार्तिक के पेठ ४११ में लिखते हैं कि—सिद्धि सिद्धिगति में होती है, अथवा मनुष्यगितमें भी पुरुषों के होती है। श्रवेदता से वह सिद्धि होती है अथवा भाव से तीनों वेदों से सिद्धि होती है। द्रव्य से तो साज्ञात पुल्निग अर्थात पुरुष लिग से होती है। स्त्री आदि के निर्वाण कहने वालों के जो अन्य द्रव्यलिय से सिद्धि कही गई है वह आगम व्याचात होने से और मुक्ति वाधा होने से ठीक नहीं है। अथवा जो लोग स्त्रीनिर्वाणवादी हैं उनके आगम व्याचात और मुक्ति वाधा दोनों हैं।

सिद्धिः सिद्धगती पुंसां स्थान्यनुष्यगताविष ।
अवेदस्वेन सा वे इत्रितयाद्वास्ति भावतः ॥७॥
पुल्लिगेनैव तु साचादुद्रव्यतोदन्या तथागमव्याघानाद्यक्तियाधारूच स्व्यादिनिर्वागावादिनां।
इन दोनों श्लोकों में भाव से तीनों वेदों से और
द्रव्य से पुरुषलिंग से मुक्ति कही। गई है। अंगर अन्य
द्रव्यलिंग से मुक्ति भानने में आगम और युक्ति दोनों
से वाधा आती है। यह स्पष्ट कहा गया है।

श्रकलंकदेव राजवार्तिशलंकार में कहते हैं कि श्रितीत को विषय करने वाले नय की श्रिपेचा से सामान्यतः तीनों वेदों से सिद्धि होती है यह भाव को लेकर कहा गया है, दृश्य को लेकर नहीं। दृश्य की अपेक्स से तो पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है। तथा पर्याप्त मानुपी में भाव लिंग की अपेक्स से चौदह ही गुग्रस्थान होते हैं, द्रव्यलिंग की अपेक्स से तो आदि के पांच गुग्रस्थान होते हैं। यथा—

श्रतीतागोचर-नयापेत्तया श्रविशेषेण त्रिभ्यो वेदेभ्यः सिद्धिभविति भावं प्रति, न तु द्रव्यं प्रति । द्रव्यापेत्त्या तु पुल्लिगेनैव सिद्धिः ।

राजवार्तिक पेज ३६६।

मानुषीपर्याप्तिकासु चनुद्देशापि गुणस्थानानि । स्रोत भावित्तगापेच्चया, द्रव्यतिगापेच्चेण नुपंचाद्यानि । पेज ३३१ ।

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव से तीनों वेदों स श्रीर द्रव्य से पुल्लिंग से सिद्धि होती है। तथा भावमानुषी के चौदह श्रीर द्रव्यमानुषी के प्रारम्भ के पांच गुणस्थान होते हैं इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्य स्त्री के मुक्ति नहीं होती है, श्रीर इसके गुणस्थान भी पांच ही होते हैं।

श्राचार्य देवसेन कहते हैं यदि उम्र तप नपें, महीने र पारणा करें तो भी स्त्री श्रपने कुत्सित-तिय लिग के दोप के कारण सिछ नहीं होती है। स्त्रियां माया श्रोर प्रमाद से भरी पूरी होती हैं, प्रति महीने उनमें प्रस्वलन होता रहता है, हमेशह योनि फरती रहती है, चित्त की हदता भी उनके नहीं होती है। उनकी योति, नाभि श्रोर कृख में तथा शरीर के श्रन्य प्रदेशों में भी सुद्दमलव्ध्यपयातक मनुष्यों के उत्पत्ति हमेशह हाती रहती है इस कारण स्त्रियों के दोनों तरह के संयम का धारण नहीं होता है श्रीर संयम धारण किये जिना स्त्री-जन्म से मोल नहीं होता है, यदि यह कहा जाय कि क्या स्त्रियों के जीव नहीं है या बे जीव नहीं है, या उनके ज्ञान, दर्शन, उपयोग

चेतना नहीं है, यदि ऐसा है तो धीवरी, कलारी, वेश्या आदि सब क्षियों के जीव है तो फिर सभी खियां सिद्ध हो जानी चाहिएं। इस लिये की पर्याय को लेकर जीव के प्रकृति दोप से अभव्यकाल हो गया है इस कारण से उनके निर्वाणपद नहीं होता है। अति उत्तम संहनन अर्थान वअवृपभनाराच संहनन वाला कुलीन, काण्यवादि दोप रहित उत्तम पुरुष मोच्न के योग्य है जो कि निर्मन्थ और जिनलिए का धारी होता है।

जइ तत्पइ उग्गतवं मासे मासे च पारएां कुएाइ। तह वि सा सिङ्कड इत्थी कुच्छियलिमास दोपेस ॥६२ मायापमायपउरा पडिमासं तेसु होइ पक्खलणं। णिच्चं जोणिस्सात्रो दारहुं एात्थि चित्तस्स ॥६३॥ महमापजनाएं मरात्राएं जो गि-णाहि-कवखेसु। उपत्ती होइ सया श्रारंगस य तराप्रप्रसम् ॥६४॥ ए। ह ऋथि तेए तेसि इथीए। दुविहसंजमोद्धरए। संजमधररोए विए। ए हु मोक्यो तेए जम्मेए ॥६४ श्रद्भवा एयं वयम् तेसि जीवी म होइ कि जीवी। कि एात्थि ए।ए। इसए। उबस्रोगी चेयए। तस्स ।।६६।। जइ एवं तो इत्थी धीवरि-कल्लालि वसत्राईएां। सन्वेसिमात्थ जोवो सयलायां तरिह मिन्मात ॥६५॥ तम्हा इत्थीपन्जय पङ्च्य जीवस्स पर्याहदोसंग् । जाश्री श्रभव्यकालो तम्हा तेसि ए गिवनाएं ॥६८॥ अइडत्तमसंहग्ग्यो उत्तमप्रिसो कुलग्ग्रशे संतो। मोक्खरस होइ जुगो शिगाथी धरियजिण्लिगो॥६६

—भावसंब्रह

आचायं पृष्यपाद लिखते हैं-

लिंगन केन सिद्धिः ? अवेद्द्वेन त्रिभ्यो चम् वेद्भ्यः सिद्धिः, भावतो न द्रव्यतः । द्रव्यतः पुल्लिंगनैव । —सर्वार्थेसिद्धि पे० ३२० किस लिंग से सिद्धि होती है ? कहते हैं — अवेद पने से सिद्धि होती है, अथवा खी, पुरुप और नपुं— सक इन तीनों भाववेदों से सिद्ध होती है, द्रव्यवेदों से नहीं, द्रव्यवेद से तो एक पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है।

इससे द्रव्यक्वीबेद से और द्रव्यनपुंसकवेद से सिद्धि नहीं होती यह स्पष्ट हैं। पूच्यपाद स्वामी ने बेदों में गुण चर्चा की ही है, अकलंकदेव और विद्यानित् भी गुणस्थान चर्चा पूर्वक ही द्रव्यक्वीवेद और स्त्रीर द्रव्यक्वीवेद और

कुन्दकुन्ददेव का अभिप्राय स्पष्ट ही है, जो कि

उपर दिखाया गया है, उसपर से जो दोषारोपण उन

पर किया गया है वह निर्मल सावित होना ही है।
और भी जटसाधारण की जानकारों के निये एक दो

प्रमाण यहां दे देना उचित समस्ते हैं। यथा —

जह दंसरोण सुद्धा उत्ता मरोण सावि संजुत्ता।

घोर चरिय चरित्तं इत्थीसु र्ण पात्रण भाणिया।।२४

—सत्र प्राभृत

यद्यपि स्त्री सम्यग्दशॅन से शुद्ध कही गई है, मोज्ञ के उपस्थित मार्ग से भी संयुक्त है, घोर चारित्र का आचरण करती है तो भी उसके प्रत्रज्या-दीज्ञा नहीं कही गई है। इत्यादि।

प्रबच्या विना संयम नहीं, संयम के विना मोत्त नहीं, यह इस पर से निर्णीत होता है। तथा— ि िक्ट्रियदी इत्थीणं सिद्धी गाहिनेगा जम्मगा दिहा। तस्हा नप्रहिम्बं वियापियं लिंगीमत्थीणं॥

- प्रवचनसार अ०३

निश्चय में स्त्रियों के स्त्री जन्म में सिद्धि नहीं होती है, इस लिये स्त्रियों के उनके योग्य बरुब्रुक्त लिंग कहा गया हैं। इत्यादि। पडमचरिय जिसपर श्रीमुक्ति मानने वालों का एकांगी श्रिधकार है, जो बीठ निठ पांच सो तीस ४३० विठ संठ ६० साठ का बना हुआ कहा जाता जाता है। उसके कर्ता विमल सृिर का स्त्रियों की मुक्ति के सम्बन्ध में क्या अभिमत है—थोड़ा सा देखिये—

महाराज श्रेणिक इन्द्रभूति गणधरदेव से पृद्धते हैं—हे स्वामिन श्रोर भी सुनिये, जो नारी प्रश्रव्या- दी हा धारण करती है वह शील श्रोर संयम में रत होती हुई किस गति को प्राप्त करती है—यह मुझे कहिये। इन्द्रभृति गीतम गणधर कहते हे—हे श्रीणक जो स्वी हुइशील हे, पतित्रता है, सीता के सहश है वह पुण्य कमा कर स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। हे राजन ! घोड़े रथ, पत्थर, लोह श्रीर बुख इनमें जैसा भेद है बेसा ही पुरुषों में श्रीर स्थितों में भेद है। यथा—

श्रश्नं पि सुण्सु सामिय ! जा हवड पड्स्ववा इहं नारी। सा सीलसेजमर्या साहसु कवणं गई लहड ॥६=॥ तो भण्ड इंत्भृई जा दृढ्शीला पड्स्वया महिला। सीयाए हवड सरिसी सा सम्मं लहड सुक्यत्था ॥६६॥ जह तुरयरहवराण पत्थरलोहाण् पायवाणं घ। हवड विसेसी नरवह तहेव पुरिसाण् महिलाणं॥७०॥

-पर्मः ७७

यहां विमलस्रि ने श्रीण्क और गण्धरदेव के प्रश्नोत्तर उद्धृत किये हैं। शील-संयुक्त स्त्रियों की गति के सम्बन्ध में प्रश्न है। और उसका उत्तर स्वर्गगमन दिया गया है तथा दृष्टान्तपृत्रक पुरुषों में और स्त्रियों में बड़ा अन्तर बताया गया है, वह अंतर पुरुष का गीन जाने और स्त्रियों का मोन न जाने रूप ही यहां हो सकता है। अन्यथा अन्तर बताने

की कोई आत्रश्यकता न थी।

यहां एक विरोध आ उपस्थित होता है, वह यह कि भरत महाराज की माता के कई जब भरत दी जित हो गये तब वह भी प्रतिबुद्ध हुई, तीव बैराग्य उसकी हुआ, निम्न, अशुचि और दुर्गन्धित अपने शरीरकी उसने निन्दा की। पश्चान वह पृथिबी-मित नाम की आर्थिका के पास तीन सौ स्त्रियों के साथ दी जित हुई और उत्तम सिद्धिपद को प्राप्त हुई। यथा—

श्रह सा उत्तमनारः पडियुद्धा तित्र्यकायसंवेगाः । निद्दं निययसरीरं बीभच्छं श्रमुद्धं दुर्माधं ॥११ नारीरा सण्हि तिहि पास श्रजाए पुहुद्दमचाएः पत्र्यद्वया दृद्धमावा सिद्धिपयं उत्तमं पत्ता ॥१२॥

—पत्रं =३

यहां सिद्धिपद' का अर्थ मुक्ति है या और कोई,
यह विचारणीय है, श्रेणिक और इन्द्रभूति के प्रश्नोतर में विमलसृरि ने कियों के लिये स्वर्ग तो बताया
है, मुक्ति क्यों नहीं बताई ? क्या यहां पर कुछ
परिवर्तन कर दिया गया है या और कोई बात है,
स्वेर, आगं का प्रकरण देखिये उससे क्या निर्णय
होता है। सीता महादेवी को जब रामचन्द्र ने
सार्था के साथ बन में छुड़ा दिया उस बक्त बह बक्रजंघ से अपना बृत्तान्त कहती हुई — कहती है—
अपने पुत्र के शांक से युक्त हुई केकई भी दोला लेकर
चारित्र का आराधन कर उत्तम बिदश-विमान को
प्राप्त हो गई। यथा—

सुयलोगसमावन्ना पब्दब्जं केगई वि घेत्तृणां । सम्माराहियचरिया तियसविमासुत्तम पत्ता ॥२६॥ —पर्व ६४

गाथा में निर्फ्रान्त 'त्रिदश विमान' पद पड़ा हुआ है, त्रिदश विमान का अर्थ देव विमान स्वर्ग होता है श्रीर भी देखिये—सीता का जीव अन्युतेन्द्र राम-चन्द्र केविलसे नमस्कार कर पूछता है-हे भगवन! जी यहां दशरथ श्राहि थे वे श्रीर लव-श्रद्धश किस गति को गये हैं—यह किहये। इस प्रकार पृष्ठे जाने पर बलदेव केविली कहते हैं—श्रमरूष्य राजा का पुत्र दशरथ श्रामत कल्प में निमेल बस्नाभूपणां से युक्त देव हुश्रा निवास कर रहा है। वे दोनों ही जनक के पुत्र, केवई, सुत्रभा, सुमित्रा श्रीर श्रपराजिता ये सब स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। तथा नाना प्रकार के तप श्रीर संयम में इह, विशुद्ध शीलवान धीरवीर लव श्रीर श्रंकुश श्रव्यावाध मोच्च स्थान को जावेंगे। यथा—

निमङ्गा पुच्छ सुरो भयवं जे एत्थ दसरहाईया।
लवणं कुसा य भविया माहसु कवणं गई पना ॥४०
जं एव पुच्छित्रों सो वलदेवो भणइ त्राणए वल्पे।
वट्ट त्र्यग्रण्णसुत्रों देवो विमलंवराभरणो ॥४१॥
ते दो वि जणयत्रणया केगई तह सुलहा य सोमित्ती
श्रवराइयाए समयं इमाइं सम्गोववन्नाइं ॥४४॥
नाणातवसंजमददा विसुद्धसीला लवंकुसा धीरा।
गच्छीहंति गुण्धरा श्रव्यावाहं सिवं ठाणं ॥४६॥
—पर्वे ११=

गाथा ४४ में भी केकई को स्वर्ग में उत्पन्न हुई कहा गया है। शील सयम युक्त स्वियां स्वर्ग जाती हैं। उसी एक केकई को एक स्थल में सिद्धिपद को प्राप्त हुई कहा गयाहै और आगे एक ही जगह नहीं दो जगह उसका जिदश विमान में और स्वर्ग जाना लिखा है। यह विरुद्ध कथन खटकता है, रिवषेण के पद्मचरित में तो सिद्धि पद का नाम निशान भी नहीं है। वह श्लोक यह है—

सकाशे पृथ्वीमत्याः सह नारोशतैक्विभिः।

दीत्तां जयाह सम्यक्त्वं धारयन्ती सुनिर्मलं॥२४॥ —पर्व ८६

तीन सौ कियों के साथ पृथ्वीमती ऋार्यिका के समीर निर्मल सम्यक्त्र को धारती हुई के कई ने दीचा प्रहण की।

इस सब विवेचन से यह मालुम पड़ता है कि 'सिद्धिपय' यह पद परिवर्तित हो गया है। इसके स्थान में 'तिदिसपयं उत्तमं पत्ता' ऐसा भी पाठ सम्भव हो सकता है। यद्यपि आगेके दोनों उद्धरणों पर से यह निर्भान्त सिद्ध हो जाता है कि के कई स्वर्ग गई है। शील-संयम युक्त आर्थिकाओं को अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जाना कहा गया है, स्वय पउमचरिय के प्रणेता विम तसूरि भी उनका स्वर्ग जाना लिख रहे ऐसी हालत में 'सिद्धिपयं उत्तमं पत्ता' यह पद निर्भान्त न हो कर सभान्त ही है।

इस तरह प्रख्यात प्रख्यात आचार्यों का अभिमत श्ली-मुक्ति निषेधपर है। केवल पट्खरडागम के उन सूत्रों पर से निर्श्रान्त विषय को सम्रान्त बना देना युक्ति — संगत नहीं है। स्त्रीमुक्ति का निषेध सैकड़ों प्रन्थों में पाया जाता है, उनमें से लवमात्र यहां उद्धृत किया गया है। स्त्री-मुक्ति का निषेध गुण्पश्थान चर्चा और कर्मसिद्धान्त विवेचन पूर्वक है। इसमें कोई सन्देह ही नहीं है। जिन जिन ख्यात-नामा आचार्यों ने जैसे, यित्वृषभ, समन्तभद्र, अक-लंकदेव, विद्यानिन्द, वीरसेन, जिनसेन, प्रभाचन्द्र आदि सभी आचार्यों ने स्त्रियां चाहे वे द्रव्य हों या भाव—उनमें सम्यग्दृष्टि का मरकर उत्पन्न होना नहीं माना है यहां पर भी यह कहा जा सकता है कि गुण्पश्थान चर्चा और कर्मसिद्धान्त के विवेचन किये विना कह दिया गया है। अथवा क्या गुण्पश्थान- चर्चा और कर्मसिद्धांत के विवेचन बिना उनमें निकला हुआ निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। 'तत्वार्थ सूत्रादिक' में कौनर सी बात गुणस्थानचर्चापूर्वक और कर्मसिद्धान्त के विवेचन पूर्वक कही गई है, प्रायः उसमें सभी विषय गुणस्थानचर्चा न कर ही कहे हैं, इस लिये यह दोष कोई महत्व नहीं रखता है। वस्तु का कथन गुणस्थानचर्चा पूर्वक भी होता है और गुणस्थान के बिना भी होता है। किसी भी वस्तु स्वरूप को कहते समय 'वण्णुओ' की तरह गुणस्थान चर्चा और कर्मसिद्धान्त का विवेचन ही करते बैठना तो कोई युक्ति युक्त नहीं है। खेर फिर भी स्त्रीमुक्ति का निषेध गुणस्थान चर्चा और कर्मसिद्धान्त का विवेचन ही करते बैठना तो वोई युक्ति युक्त नहीं है। खेर फिर भी स्त्रीमुक्ति का निषेध गुणस्थान चर्चा और कर्मसिद्धान्त का विवेचनपूर्वक ही है।

## २-सबस्त-मुक्ति

यह दृसरा प्रकरण है, इसमें आप लिखते हैं—
"श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वस्त—
त्याग करके भी सब गुणस्थान प्राप्त कर सकता है
और वस्त्र का सबेट्याग न करके भी मोच्च का श्रिध—
कारी हो सकता है। पर प्रचलित दिगम्बर मान्यतानुसार वस्त्र के सम्पूर्ण त्याग से ही संयमी
और मोच्च का श्रिधिकारी हो सकता है। श्रतएव
इस विषय का शास्त्रीय चिन्तन श्रावश्यक है।"

लेखक महोदय को दिगम्बर मान्यता में सन्देह हो गया है अतः उसपर रवेताम्बर मान्यता का पुट चढ़ा देना चाहते हैं अतएव आप शास्त्रीय चिन्तनकी स्रोर अप्रसर हुए हैं। सबसे पहले हम दिगम्बर जैन शास्त्रों की उस मान्यता को व्यक्त कर देना चाहते हैं, बाद को आपके शास्त्रीय चिन्तन पर चिन्तन करेंगे।

श्राचार्य पात्रकेसरी कहते हैं -हे जिनेश्वर, कंबल, वस्त्र श्रीर पात्रप्रइंग यह श्रापका मत नहीं है किन्तु सुखका कारण समभकर शीत उच्ण आदि परीपहों के सहने में असमर्थ ज्यक्तियों ने अपने श्वाप कल्पित कर लिया है। यदि यह कंबल, बस्त, पात्रप्रहरा मुक्ति का मार्ग है तो आपकी नग्नता व्यर्थ होती है, क्योंकि भूमि पर स्थित पुरुपों के द्वारा हाथ से ही जो फल सुखसे तोड़े जा सकते हैं तो फिर उनको तोड़ने के लिये वृत्त पर आरोहण नहीं किया जा सकता। यथा-

जिनेश्वर ! न ते मतं पटकवस्त्रपात्रप्रशे. विमृश्य सुखकारणं स्वयमशक्तकैः कल्पितः। अथायम्पि सत्पथस्तव भवेद्वथा नग्नता, न इस्तमुलभे फले सति तदः समारुखने ॥४१॥ —पात्रकेसरी स्तोत्र

कितनी अच्छी बात कही गई है, यदि बस्न आदि के पहने हुए ही मुक्ति हो सकती है तो बख्न त्याग कर नग्न होना बुद्धिमानी नहीं है । जो कार्य वस्त्र धारण करने से हो सकता है उसको प्राप्त करने के लिये वस्त्र त्यागना यह कोई उचित न्याय नहीं है। वृत्त के फल भूमि पर खड़े खड़े ही हाथ सं तोड़ जा सकते हों तो उन फलों को तोड़ने के लिए बुच पर चढ्ना बुद्धिमानी नहीं है। आचार्य देवसेन कहते हैं--

यदि समंथ मोच जा सकता है तो तीर्थंकर रत्नों के खजानों के साथ साथ अपना राज्य क्यों छोड़ते हैं श्रीर निजंन वन में जाकर क्यों निवास करते हैं। जो रत्नों का खजाना तो त्यागता है श्रोर गृहम्थ के योग्य पात्र, दंड, वस्त्र और कंबल प्रहण करता है सो क्यों ? यथा -

जइ समाथी मुक्खं तित्थयरो कि मुएइ णियर जं। रयणिक्हारोहि समं कि णिवसइ णिज्जरो रएगे।।== रयण्णिहाणं छंडइ सो कि गिण्हेंइ कंबलीखंडं। दुद्धिय दंडं च पहं गिहत्थजोगां पि जं कि पि ॥८६॥

—भाव संप्रह

जब हाथी पर बैठी हुई और देवालय में बुहारा कादती हुई सियों को ही मुक्ति हो जाती है तब तीर्थ-कर जिनको कि मुक्ति श्रवश्यं-भाविनी है वे रत्नों के खजाने त्यागते हैं, निजन बनों में निवास करते हैं, घोर तप तपते हैं परीपह और उपसर्ग सहते हैं ये सब क्यों करते हैं। इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सम्रंथ लिंग से मोच नहीं होता अतः तीर्थंकर भी निर्मथलिंग धारण करते हैं।

समंथ मुक्ति मानने वाले इस बात को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि अचेल दो तरह के होते हैं, एक वह जिसके पास चेल बस्न है, दूसरा वह जिस के पास बख नहीं है तीर्थंकर श्रमुच्चेल श्रर्थात निर्वस होते हैं और रोप सच्चेल अर्थान सबस्न होते हैं। शेष भी निवस्त्र होते हैं, ऐसा भी वे मानते हैं। यथा-

दुविहो होंति अचेलो संताचेलो असंतचेलो य। तित्थगर असंतचेला संताचेला भवे संसा॥

भगवत्क्रन्दकुन्दाचार्य प्रतिपादन करते हैं-जिन शासन में वस्त्रधर सिद्ध नहीं होता वह वस्त्रधर चाहे तीर्थं दूर ही क्यों न हो। मोच का मार्ग नग्न है, इसके श्रालावा शेप सब उन्मार्ग हैं। यथा-गा वि सिज्मह वत्यधरो.

जिएसासरो जह वि तित्थयरो। गागो विमोक्खमगो,

सेसा उम्मगाया सन्वे ॥२३॥ —सुत्त-पाहुड्

उक्त उद्धरणों पर से यह निश्चित है कि दिगम्बर जैनों की वर्तमान मान्यता अपने उक्त आगमों के अनुकूल है, वस्न रखने में बड़े बड़े दोप ही नहीं संयम का लेश भी नहीं रहता है यह सब विपय आगे स्पष्ट किया जायगा।

अब पाठक महोदय प्रोफेसर जी के अत्यन्त आवश्यक शास्त्रीय चिन्तवन पर आइए—इस विषय में आपके पास तीन तर्क थे। उनमें से पहला तर्क है कि 'दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन प्रथ भगवती आराधना में मुनि के उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि वस्त्र धारण कर सकता है देखों गाथा (७६-८३)।"

भगवती श्राराधना यद्यपि कुन्दकुन्ददेव के प्रंथों से प्राचीन नहीं है, परन्तु श्राप उसे श्रास्यन्त प्राचीन इस लिए लिखते हैं कि श्राप भगवती श्राराधना के श्रपवादमागे से मुनि वस्त्रधारण करते हैं यह सिद्ध करना चाहते हैं श्रोर एक किसी ट्रेंक्ट में श्राप भगवती श्राराधना के कर्ता शिवार्य को शिवभृति मान कर दिगम्बर मन का चलाने वाला लिख चुके हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि श्राप उसे किसी भी प्रकार श्रद्यन्त प्राचीन मानते हैं। श्राइए—श्रत्यन्त प्राचीन भगवती श्राराधना का क्या श्राममत है इसपर भी गौर कीजिये।

महर्षि शिवकोटि ने भगवती श्राराधना के भक्त-प्रत्याख्यान में चालीस सृत्रपद कहे हैं उनमें प्रथम के दो सृत्रपद हैं, श्रर्ह श्रीर लिंग। श्रर्ह नाम योग्य का है, भक्तप्रत्याख्यान के योग्य कौन हो सकता है यह बताते हुए कहा है—ऐसे श्रीर भी गाढ़ कारण श्रा उपस्थित होने पर विरत अर्थात मुनि और अविरत अर्थान आवक भक्त प्रतिक्का के योग्य होता है। यथा—

श्रारणिम्म चावि एदारसम्मि श्रागाढ्कारणे जादे । श्रारहो भत्तपद्रण्णाए होदि विरदो श्रिधरहो वा ॥७४

श्रविरत शब्द का अर्थ पं० आशाधर जी मृला-राधनादर्भण में श्रावक करते हैं। इस लिये जान पड़ता है मुनि और श्रावक ये दो भक्त प्रतिज्ञा के थोग्य होते हैं। प्रकरण भी मृल भृत दो हैं एक मुनियों का श्रोर दृसरा श्रावकों का; इसमें भी ऋवि-रत शब्द का श्रर्थ श्रावक स्पष्ट होता है। जब भक्तः प्रतिज्ञा के योग्य मुनि श्रीर श्रावक दो हैं तब लिंग भी दोनों के जद जदे होने चाहिए। लिंग भी भक्त प्रत्याख्यान की एक सामग्री है उसके विना भक्त प्रत्याख्यान हो भी नहीं सकता। इस लिये लिंग प्रतिपादन करते हैं कि लिंग के दो भेद हैं। एक श्रोत्सिंगिक निर्देख नग्न लिंग श्रोर अपवादिक सचैल सबस्य लिए। जिसके पहले से खीत्सर्गिक लिए है उसके सामान्यकाल में वही श्रीत्सिंगिकालग होता है। द्योर जिसके पहले से आपवादिक सबस्त लिंग है यदि उसका महन-पुरुष चिन्ह चमरहितत्व, श्रातिशीर्थत्व, स्थलत्व, बार्वार उत्थानशीलत्व श्रादि दोषों से रहित और अंडकोप भी अति लंबमानतादि दोषों से रहित प्रस्थत है तो उसके भी मरणकाल में श्रीत्सींगकलिंग होता है।

उस्साम्गयलिंगकदम्स लिग्मुस्साम्गयं तथं चेव । स्राविवादियलिंगस्स वि पसत्थमुवसामायं लिंगं ॥ऽ७

दोनों लिगों का अर्थ यह है कि सब तरह के परिमदों के त्याग का नाम श्रोत्सिंगिक है, जिस में बस्न पात्र आदि नहीं हैं। अपवाद नाम परिमह का है

उस परिवह से युक्त लिंग का नाम अपवादिक लिंग है। जो वस्त्र पात्र आदि से युक्त होता है। इसपर से पाठक चोंकें नहीं कि यह क्या बात कह दी गई। इसका स्पष्टीकरण आगे आचार्य स्वयं करेंगे। यहां पर एक खास बात विचारणीय है कि अपवादलिंग वाले को श्रोत्सर्गिकलिंग देना क्यों कहा गया जबकि दोनों से एक ही कार्य हो सकता है। श्रीत्मर्गिक लिंग में ऐसी कौन सी करामात है जो मरते हुए को भी वह दिया जाय। इससे मालूम होता है कि ऐसी कोई बात जरूर है जो अपवादिक लिंग से नहीं मिलती है. अन्यथा औत्सर्गिकलिंग की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और भी देखिय-जिसके उक्त त्रिस्थानक श्रर्थात लिंग श्रीर दोनों कोधों में ऐसा दोप है जो श्रीपध आदि से भी दूर नहीं किया जा सकता वह भी वसतिका के भीतर संस्तरारोहण काल मं श्रचेलता लच्या श्रीत्सर्गिक्लिंग प्रहण करे ही। यथा -

जस्स ति श्रव्याभचारी दोसो तिष्ठाणगो विहारम्मि । सो वि हु संथारगदो गेण्हेज्जोस्सुम्मियं लिगं ॥०८॥

जो उक्त त्रिदोषों के कारण जन्मभर श्रोत्सर्गिक लिंग धारण नहीं कर सकता उसे भी मरणकाल में बाहर नहीं, वसितका में श्रोत्सर्गिक लिंग दिये जाने का विधान कोई श्रभूतपृवे बातका कहता है, श्रन्थथा श्रोत्सर्गिक लिंग की श्रावरयकता ही क्या है जब कि श्रपवादिलेंग से ही नवमैवेयिकादिक की श्रोर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तथा जो महर्द्धिक है, लज्जावान है, जिसके बन्धुवर्ग मिध्यामतानुयायी हैं, उसके श्रयोग्य श्रविविक्त वसितका में मरणकाल में श्रपवादिक श्रर्थात सचेल लिंग होता है। यथा—श्रावसधे वा श्रप्पाउग्गे जो वा महित्रयों हिरिमं।

मिच्छज्यों सज्यों वा तस्स होज्ज श्रववादियं लिंगं।।

यह श्रपवादिलंग क्या है ? यह है, कीपीनमात्र,

या खंडवस्त्र रूप उत्कृष्ट श्रावकलिंग। इससे यह न
समम लेना चाहिये कि इस श्रपवादिक लिंग से औत्सिगिकलिंग के कार्य का सम्पादन हो जाता है, यदि
ऐसा होता तो श्रोत्सिगिक लिंग की श्रावश्यकता ही
नहीं रहती है। यह एक विवशता है जिसके कारण
ऐसे व्यक्तियों के लिये श्रपवादिकलिंग कहना पड़ा
है। यदि श्रपवादिलंगमें यह गुण होता तो इन्हें ही
क्यों ? श्रोरों को भी दिया जाता। श्रपवाद लिंगधारी कीन होते हैं यह उक्त गाथा नं० ७६ से स्पष्ट हो
जाता है।

श्राचार्य शिवकोटि ने श्रीत्सर्गिकलिंग के चार विकल्प कहे हैं-एक श्राचेलक्य, दूसरा लोच, तीसरा व्युत्सृष्ट शरीरता, श्रीर चाथा प्रतिलेखन। यथा— श्रच्चेलक्कं लोचो वोसट्टसरीरदा य पडिलहणं। एसो हु लिंगकप्पा चदुव्यिहो होदि उसगो। । ⊏०।।

हां, स्त्रियां रह गई हैं उनके भी मरणकाल में कौन सा लिंग होता है सुनिये—िक्सयों के अर्थात आर्थिकान्त्रों के और श्रात्रिकान्त्रों के जो कि मरण-काल में परिष्रह कम करना चाहती हैं उनके भी आगम में औत्मर्गिक लिंग होता है। यथा— इत्थी वि य जं लिंगं दिट्टं उस्सिंग्गयं व इदरं वा। तं तह होदि हु लिंगं परित्तमुविध करंतीए॥=१॥

टीकाकार की शब्द का अर्थ तपित्वनी और इतर शब्द का अर्थ आविका करते हैं और कहते हैं कि जो कियां महर्द्धिक हैं, लज्जावती हैं और मिध्या-दृष्टि जिनके बन्धुवर्ग हैं उनके प्राक्तन अपवादितंग ही होता है, इनके अलावा औरों के मरणकाल में वह भी वस्तिका में औत्सर्गिक लिंग भी होता है। पंडितप्रवर द्याशाधर जी भी कहते हैं—
यदौत्सर्गिकमन्मद्रा लिंगं दृष्टं खियाः श्रुते ।
पुंवत्तदिष्यते मृत्युकाले स्वल्पीकृतोपघेः ॥

श्रव श्रीत्सर्गिक लिंग के गुण सुनिये, जो भग-बती आराधना के कर्ता शिवकोटि के द्वारा कहे गये हैं। लिंग बहुए में ये गुए हैं - पहला गुए है-यात्रासाधन चिन्हकरण, इसको टीकाकार इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं कि यात्रा नाम शरीर की स्थिति का कारण भूत भोजन-किया है उसका साधन चिन्ह यह लिंग है, क्योंकि गृहस्थवेष में स्थित गुणी है इस प्रकार सब जनता के द्वारा जाना नहीं जा सकता। जो लोग गुए विशेष नहीं जान सकते वे दान नहीं देते, इससे शरीर की स्थिति नहीं रह सकती, शरीर-स्थिति के न होने पर रत्नत्रय-भावना का प्रकर्ण कम से बढ़ेगा नहीं, रत्नत्रय की भावना के बढ़े बिना मुक्ति नहीं हो सकती, तब श्रमिलांवत कार्य की सिद्धि ही न होगी, इस लिये गुणबत्ता का सूचन करने वाला नम्निलग है, उससे दानादिक की परम्परा बनी रहने से कार्य की सिद्धि होती है। यह भाव यात्रा-साधन चिन्हकरण पद का है। अथवा यात्रा शब्द का अर्थ गति है। जैसे - देवदत्त का यह यात्रा-काल है-गमन का समय है। गृति सामान्य बचन होने से भी यह यात्रा शब्द शित्रगति इस अथे में ही बनता है जैसे दारक अर्थात लड़के को तू देखता है. यहां लड़का सामान्य होते हुए भी श्रपना लड़का सिद्ध होता है, यात्रा अर्थात मोच गति का साधन जो रत्नत्रय उसका चिन्ह यह नग्निलग है। दुसुरा गुरा है 'जगतप्रत्यय' इस लिंग पर जगत के जीवों को श्रद्धा होती है, 'सकलसंग-परिहारो मार्गी मुक्तेरित्यत्र भव्यानां श्रद्धां जनयति' श्रर्थान् सम्पूर्ण परिवह का

त्याग मुक्ति का मार्ग है। ऐसी इस लिंग में भव्य-जीवों के श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीसरा गुरा है-'आत्म-स्थितिकरण' अथात मुक्तिमागं में अस्थिर अपनी आत्मा को स्थिर यह लिंग करता है कि 'कि मम परित्यक्तवसनस्य रागेण, रोषेण, मानेन, मायया लोभेन वा, वसनाप्रेसराः सर्वा लोके अलंकियाः तरुच निरस्तं, श्रर्थात् मेरे बस्नपरित्यागी के राग सं, रोष से, मान से, माया से अथवा लोभ से क्या प्रयोजन है, लोक में सब अलंकार किया वस्तपर-धान पूर्वक है उसका तो मैंने त्याग कर ही दिया है. इस तरह वह अपनी आत्मा को नग्नलिंग संस्थिर करता है। चौथा गुण है 'गृहिभावविवेक' अर्थात नाम्यलिंग श्रपने को गृहस्थभाव से जुदा दिखलाता है। नाम्यलिंग के बिना गृहस्थपने से जुदा नहीं होता. इससे ज्ञात होता है कि नाम्त्यतिंग का न होना गृहस्थपना है। इस तरह आचेलक्यलिंग में यह चार गुण हैं। यथा-

जत्तासाधगाचिण्हकरणं सु जगपच्चयादिठिदिकरणं । गिहिभावविवेगो वि य लिंगग्गहणे गुणा होति ॥=२

श्रीर भी देखियं—िलग प्रहेण में पांचवां गुण परिप्रह त्याग लघुता है, परिप्रहवान हृद्य पर धारो-पित की गई शिला के समान भारी होता है, इस परिप्रह की मैं अन्य चौर श्रादि से कैसे रहा करूं इस प्रकार दुर्घरचित्त में उत्पन्न हुई खेद के दूर हो जाने से लघुता होती है। अठा गुण धाप्रतिलेखन\* है श्रर्थान वस्न-रहित लिंगधारी को केवल पिच्छिका का शोधन करना पड़ता है। सातवां गुण परिकर्म

त्रसनसिंहतिलगिधारिगो हि वस्त्रखण्डादिकं शोध-नीयं महत्। इतरस्य पिन्छादिमात्रं।

विवर्जना + है। अर्थात् मांगना, सीना, मुखाना, धोना आदि अनेक व्यापार वस्त्रधारी करता है जोकि वस्त्र परिधारण ध्यान स्वाध्याय में विवनकारी है, अचल के वह उस तरह का नहीं है। आठवां गुण भयरिहता है—भय सं व्याकुल चित्त होने से रतनत्रय की घटना में उद्योग नहीं होता। वस्त्र सिहत मुनि वस्त्रों में जूं, लीख आदि सम्मूर्च्छन जीवों का परिहार करने के लिये अन्तम होता है। और अचल तो उनका परिहार कर देता है इस प्रकार लिंग प्रहण में संसर्जन परिहार नाम का नीवां गुण \* है। यथा—

गंथन्नाश्रो ताघवमपाडितिह्णं च गदभयत्तं च। संसज्जणपरिहारो परिकम्मविवज्जणा चेव ॥=४॥

तथा श्राचेलतात्मक रूप जीवों को विश्वास\*
उत्पन्न करने बाला है, ये परिम्रह रहित मुनि कोई
वस्तु महण नहीं करते श्रीर न दूसरों का घात करने
वाले गुप्त शखों का महण ही इन साधुजन के पास
संभित्रत हो सकता है श्रीर न इन विरूप मुनियों में
हमारी खियां राग भावानुबन्ध करती हैं इस अकार
का विश्वास होता है। विषय—जनित शारीरिक
सुखों में श्रानादर नाम का ग्यारहवां गुण होता है।
सर्वत्र श्रात्मवशता नाम का बारहवां गुण होता है।
वयोंकि निर्वसन मुनि सब जगह इच्छानुसार बैठता

है, चलताहै, और सोताहै। नग्नलिंग प्रह्णमें तेरहवां गुण है परिषद्द अधिवासना×। क्योंकि नग्न सुनि के शीत, उद्या, दंशमशक आदि परिषद्दों का जीतना युक्त होता है। ब्रह्माच्छादन बाले के शीत आदि की वाधा नहीं होती जिससे उसके शीतादि के सहन रूप परिषद्द का जय हो। यथा—

विस्तासकरं रूवं ऋणादरो विसयदेहसुक्खेसु । सन्वत्थ ऋष्वसदा परिसह ऋषिवासणा चेव ॥ ६४॥

तथा यह अचलिलंग जिन भगवान का है रूप
प्रतिविम्ब है, दे मुमुक्ष जिनेन्द्र मुक्तिका उपाय जानने
वाले हैं. जो लिंग उनने प्रहण किया थो वही मुक्ति
चहीताओं के यंग्य है यह अभिप्राय यहां पर है।
जो विवेकवान जिस बात को चाहने वाला है वह उस
बात की प्राप्ति का अनुपाय स्वीकार नहीं करता है,
जैसे घट चाहने वाला तंतु आदि को प्रहण नहीं
करता। मुक्ति का चाहने वाला है मुनि, इस लिये
वह चेल अर्थात वस्त प्रहण नहीं करता है। क्योंकि
वस्त मुक्ति का उपाय नहीं है। जो अपने अभीष्ट का
उपाय है उसी को वह नियम से प्रहण करता है, जैसे
कुम्हार चाक आदिको। उस प्रकार मुनि भी मुक्तिकी
उपायभूत अचलता को प्रहण करता है। क्योंकि
जिस तरह ज्ञानाचार और दर्शनाचार जिनेन्द्रों का
आचरण है उसी प्रकार अचलता भी जिनेन्द्रों का

<sup>+</sup> याचनसीवनशोषणप्रज्ञालनादिरनेको व्यापारः स्वाध्यायध्यानविद्यनकारी, श्रचेलस्य तन्न तथेति

सवसनो यतिर्वश्चेषु युकालिज्ञादिसंमूच्छ्वनजजीव-परिहारं विधातुं नाहेति श्रचेलस्तु तं परिहरति।
 —विजयोदया

<sup>\*</sup> विश्वासकारि जनानां रूपं अचेलतात्मकं। —विजयोदया

शीतोष्णदंशमशकादिपरिषद्दजयो युज्यते नग्नस्य, वसनाच्छादनवतो न शीतादि-बाधा येन तत्सहन-परिषद्दजयः स्यात । तथा नाग्न्यशीताष्णदंश-मशकपरिषद्दसहनमिह कथितं भवति । सचे-लस्य हि सप्रावरणस्य न तादृशी शीतोष्णदंशम-मशकजनिता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते ।

<sup>—</sup>विजयोदया

श्राचरण \* है। तथा वीर्याचार, रागादि दोषों का परिहरण इत्यादि बहुत से गुण श्राचेलक्य में हैं। यथा—

जिणपडिरूवं विरियायारो रागादिदोसपरिहरणं। इञ्चेवमादि बहुगा श्रुच्चेलक्के गुणा होति॥=४॥

श्रीर भी श्रचेलता का माहात्म्य हृदयंगम की जिये इस प्रकार वह सर्वसमितिन्द्रिय मुनि एक पाद समपाद श्रादि स्थान किया, उत्कटासनादि श्रासन किया, दंडायतशयनादि शयन किया श्रीर सूर्याभमुखगम-नादि गमन किया में नग्नता रूप रत्नत्रय की गुप्ति को प्राप्त हुआ हुद चेष्टा करता है+।

इय सञ्बसिद्करणो ठाणासणसयणगमणकिरियासु णिगिणं गुत्तिसुवगदो परगहिददरं परककर्माद ॥≈६॥

उक्त सब गाथाश्चों में श्चचेलता का कितना उंचा माहात्म्य दिखाया है, जो माहात्म्य श्चचेलता में है वह सचेलता में नहीं है यह बात भी श्चचेलता के माहात्म्य से स्पष्ट हो जाती है, मुक्ति का उपाय भी श्चचेलता, नग्नता, निर्वेश्वता, विवसनता ही है इससे विपरीत सचेलता, अनग्नता, सवस्नता, सवसनता मुक्ति का उपाय नहीं है। यह बात उक्त गाथासूत्रों पर से तथा विजयोदया टीका पर से सिद्ध होती है। जो महोदय भगवती आरोधना के अपवादिलंग से मुक्ति कह रहे हैं, उन्हें भगवती आरोधना को ही कम से कम आंख खोलकर देखना चाहिये कि वह कहां तक उनका साथ दे रही है।

अब जरा अपवादिलंग पर भी दृष्टि डालिये, उस का धारक शुद्ध होता है या नहीं। होता है तो कब होता है और किस उपाय से होता है। सुनिये—

अपवादिति में स्थित व्यक्ति भी अपनी शक्ति को न द्विपाकर, उपिध अर्थात परिषद्द का योगत्रय संत्याग करता हुआ और निन्दा और गर्हा सं युक्त हो । हुआ शुद्ध होता है । यथा—

श्रववादियलिंगकरो वि सयासत्ति श्रगृहमाणो य । णिदणगरहणजुत्तो सुज्भाद उविष् परिहरतो ॥=आ

अपवादितिगीने जो उपिध धारण कर रक्खी हो उसका त्याग कर चुकने पर ही वह शुद्ध होता है, इतना ही नहीं उस उपिध की आत्मसाची पूबेक निदा और गुर्वादिक की साचीपूर्वक गर्हा भी वह करता है तब बताइये अपवादितिग से मुक्ति होती हो तो उस की निन्दा और गर्हा क्यों की जानी चाहिये। इस निन्दा गर्हा से तो बिलकुल साफ होता है कि वस्न-परिधारण युक्त अपवादितिग से मुक्ति प्राप्ति रूप शुद्धि नहीं है।

टीकाकार अपराजितसृरि निन्दा-गर्हा को इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं—''सकलपरिमहत्यागो मुक्ते-मांगों मया तु पातकेन वस्त्रपात्रादिकःपरिमहः परिपह-भीकृणा गृहीत इत्यन्तःसन्तापो निन्दा । गर्हा परेपां एवं कथनं" अर्थान सम्पूर्ण परिमह का त्याग मुक्ति

<sup>\*</sup> जिनानां प्रतिविंबं चेदं श्रचेलित्गं । ते हि 
मुमुक्तवो मुक्त्युपायक्का यद्गृहीतवंतो लिंगं तदेव 
तद्धिनां योग्यमित्यभिप्रायः । यो हि यद्धी 
विवेकवान नासौ तद्गुपायमादत्ते, यथा घटाधी 
तन्तुरित्येवमादीन , मुक्त्यधी च यति ने चेलं 
गृह्णाति मुक्तेरनुपायत्वान । यच्चात्मनोऽभिप्रायस्योपायस्तन्त्रियोगत उपादत्तं यथा चक्राद्विं, 
तथा यतिरिप श्रचेलतां तदुपायतां वा, श्रचेलताया जिनाचरणादेव क्रानदर्शनाचारयोरिव ।

<sup>→</sup> कृतवसनत्यागस्य शरीरे निस्षृहस्यमम िश्ररीर-तर्पणेन तपसा निर्जरामेव कर्तुं मुत्सहते, तपसि यतते इति भावः।

का मार्ग है। मुक्त परीषह-भीर पापी ने वस्त्र पात्र आदि परित्रह प्रहण कर रखा है। इस प्रकार अपने मनमें सन्ताप करना तो निन्दा है और ऐसा ही दूसरों को कहना सो गर्हा है।

श्रव पाठक सोचिये— यदि श्रपवादिलिंगमें मुक्ति प्राप्ति रूप गुण होता तो मूल कर्ता शिवार्य क्यों उस की निन्दा-गर्हा का विधान करते श्रीर विजयाचार्य क्यों उसे स्पष्ट करते। जब परिप्रह से मुक्ति हो सकती है तो स्वयं शिवाये उसका त्याग तो क्यों कराते हैं श्रीर नम्नता का इतना ऊंचा गुणगान करते हुए उसं मुक्ति का उपाय क्यों मानते हैं।

भगवतीकार यों तो महर्द्धिक आदि मनुष्यों को श्रीर स्त्रियों को श्राप्ताद लिंग धारण वरने का श्रीर भर्णकाल में उन्हें उत्सगेलिंग प्रदान करनेका विधान कर गये हैं। तथा सामान्यतः अविरत अर्थान श्रावकों के श्रपवादिलग का विधान भी कर गये हैं परन्तु सीधे शब्दों में उनका नाम प्रह्म नहीं कर रहे हैं। टीकाकार भी प्रायः प्रायः उनके अनुगंता प्रतीत हो रहे हैं, हां, 'तपस्विनीनां' श्रीर श्राविकाएां इन पदों का प्रयोग वे अवश्य करते हैं। इससे यह मालूम होता है कि श्रपत्रादिलगधारी तपिवनीएं श्रीर उत्कृष्ट श्राविकाएं होती हैं। इससे अपवादितिंग के दो भेद सुचित हो जाते हैं। जब उत्कृष्ट श्रावि-काएं अपवादिलंग धारिए। हैं तब उत्कृष्ट श्रावक भी अनुक्त सिद्ध हो जाते हैं । इससे यह तात्पर्य निकल आता है कि उत्सर्गलिंग के धारी मुनि होते हैं तथा अपवादतिंग के धारी उत्कृष्ट श्रावक, श्राविकाएं श्रीर श्रायिकाएं होती हैं। इस तरह अपवादलिंग के दो भेद हो जाते हैं एक उत्कृष्ट श्रावक लिंग और दूमरा श्रार्थिका लिए। भगवती का यह उपदेश कुंदकुद

देव के उपदेश का ही अनुसरण करता है। कुन्दकुन्द देव कहते हैं—एक लिंग तो जिनेन्द्र का नग्न रूप है, दूसरा उक्कष्ट श्रावकों का रूप और तीसरा आर्थि— काओं का रूप। इन तीन लिंगों को छोड़ कर जिन दर्शन में चौथा लिंग नहीं है। यथा—

एगं जिएस्स कवं वीयं डिकटुसावयाएं तु।
श्रवरिट्टियाएं तइयं चउत्थं पुएए लिंग दंसरो एए त्यि
तब बनाइये मुक्ति पहुंचाने वाला बस्त्रधारी चौर्था लिंग कहां में कूद पड़ा। भगवतीकार उत्सर्ग श्रीर श्रवाद ऐसे दो लिंग कहते हैं श्रीर उन्हीं के शब्दों में श्रपवाद लिंग के दो भेद भी सिद्ध होते हैं। कुन्द-कुन्ददेव उत्सर्ग श्रीर श्रपवाद भेद न कर उन्हीं के जिन्तिंग, उत्कृष्ट श्रावक लिंग श्रीर श्रार्थिक लिंग ऐसे नीन भेद कर देते हैं। दोनों श्राचार्यों का उपदेश बचन-भंगी को छोड़ कर परस्वर में कौन सा विरोध प्रदर्शित कर रहा है। इनमें सिफ्र शब्द-भेद है श्रथे-भेद कुछ है ही नहीं।

भगवती आराधना के अपवादिलंग को मुनियोंका लिंग समभ लेना और उसका अर्थ वस्त्रधारी मुनि भी मुक्ति के अधिकारी होते हैं ऐसा समभ लेना भगवती आराधना के तालयं को न समभने के सिवा कोई खास तथ्य नी रखता है।

तत्वार्थसूत्रकार वाईस परीपहों का नामोल्लेख करते हैं, उनमें वे नाम्य परीपह का सहन कह रहे हैं। वस्त्रधारी मुनि इस परीपहको क्या खाक सहन करेगा और शीत, उध्ण, दंशमशक परीषहों का सहन भी दुरोत्सरित हो जायगा, ऐसी हालत में बाईस परीपहों के सहन का विधान केवल खिलौना ही साबित होगा। खैर, भगवती आराधना के अनु-सार भी न तो मुनियों के लिये अपवादलिंग है और न उससे मुक्ति ही होती है यह उसके उक्त-विवेचन से सुरपष्ट है। प्रमाण तो भगवती आराधना के और भी बहुत हैं, उन्हें यहां न देकर इस पहले तर्क की यहां अन्त्येष्टि किये देते हैं।

दूसरा तर्क भी मुनियों के वस्त्र परिधारण में या समंथितिंग से मुक्ति पहुंचाने में सदायक नहीं है उस में आप तिस्तरे हैं—

२—"तत्वार्थसूत्र में पांच प्रकार के निर्मेथों का निर्देश किया गया है जिनका विशेष स्त्रक्ष्य सर्वार्थे-सिद्धि व राजवार्तिक टीका में सममाया गया है। (देखो श्रध्याय ६ सूत्र ४६-४७) इसके श्रनुसार कहीं भी वस्त्रत्याग श्रनिवार्य नहीं पाया जाता। बल्कि वकुश निर्मथ तो शरीर संस्कार के विशेष श्रनुवर्ती कहें गये हैं।"

यह दी चा विधि के न जानने का प्रतिफल है जो व्यक्ति दीचा प्रहण करना चाहना है वह घर, परिवार आदि को त्याग कर श्राचार्य के पास जाता है, उन्हें नमस्कार कर दीचा देने की प्रार्थना करता है, आ-चायं उसे दीचायोग्य समककर उसे स्वीकार करते हैं, वहां वह यथाजात रूप को अर्थात नम्नत्व को धार्ण करता है, बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तरतिंग या द्रव्यतिग श्रीर भावलिंग ऐसे दो लिग उसके होते हैं। द्रव्य-लिंग में पांच बातें होती हैं। एक यथाजातरूप अर्थात् नग्न होना, वालों का उत्पाटन करना अर्थान् लोच करना, सर्वसावद्य योग में रहित शुद्ध होना. हिंसादिक से रहित होना और अप्रतिकर्म अर्थान शरीर संस्कार न करना। इसी प्रकार भावतिंग मं भी पांच बातें होती हैं। मुद्रा और आरम्भ से रहित होना, उपयोग और योग से युक्त होना और परदृब्य की अपेता से रहित होता। यह दोनों प्रकार का जैन लिंग मोत्त का कारण है। इस प्रकार गुरूपदत्त द्रव्यभाव दोनों लिंग धारण कर वह बत सिंहत प्रति-क्रमण किया को सुनकर अमण मुनि होता है। यथा—

श्वापिन्छ बंधुवमां विमोचिदो गुरु-कलत्त-पुतेहिं।
श्वामिन्ज एगएदंसएगचिरत्ततववीरियायारं।।२।।
समएं गिएं गुएटूं, कुलस्ववयोविसिट्टमिट्टर।
समएं होनि परेसि ए मे परे एथ्यि मन्किमिट किचि
इदि एगिन्छदो जिदिदो जादो जब जादम्ब्बधरो।।४।।
जधजादम्बजादं उपाहिदकसमंसुगं सुद्धं।
रहिदं हिंसादीदो अप्याहिसमां हबदि लिगं।।४।।
मुन्छारंभविमुक्कं जुत्तं उपजीगजोग सुद्धीहि।
लिगं ए परावेक्स्यं अपुराहभवकारएं जेग्हं।।६॥
श्वादाय नं पि लिगं गुरुए। परमेगा नं एमिसिना।
सोच्चा सबदं किरियं उबटितो होनि सो समएो।।।

इन गाथाश्चों के टीकाकार श्रमृतचन्द्र सूर्र श्रीर जयसेन सृरि का भी मत वहीं है।

उक्त रीत्या बस्तत्याग तो बह प्रारम्भ मं ही कर देता है ऐसी हालन में 'बस्तत्याग स्त्रांनवायं नहीं पाया जाता' यह कथन त्रिशिष्टावेशवशीकृत है। यदि कहें कि सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक के स्त्रनुसार यह कहा गया है तो भी स्रयुक्त है, क्योंकि पुनाकादि पांच मुनि माने गये हैं, वे पांची ही चारित्र परि-गाम के प्रकर्प और स्त्रप्रकर्प भेद के होने पर भी नैगम संप्रहादि नयों की स्रपेन्ता से निर्मन्थ हैं। प्रन्थ नाम परिष्मह का है, परिष्मह से जो रहित होते हैं वे निर्मन्थ हैं, निर्मन्थ नरन को कहते हैं। नरन हुए विना निर्मन्य नहीं कहें जा सकते। जब वे निर्मन्थ हैं तो वस्त्रत्यागर्भ्वक नग्न भी हैं। इस तरह म्बयं तत्त्रार्थसूत्र पर से ही वस्त्रत्याग अनिवार्य है, सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक तत्वार्थसूत्र की ही तो टीका है, वह मृल में विरुद्ध तो जायगी ही नहीं। फिर भी सुनियं वह टीका किस आशय को पुष्ट करती है—

आचार्य कहते हैं-'त एते पंच निर्मन्थाः' अर्थान ये पांच निर्शन्थ हैं इस पर संकोई कहता है जैसे-गृहस्थ चारित्र के भेद से 'निमेन्ध' इस नाम का धारक नहीं होता है उसी तरह पुलाकादिक भी चारित्र के प्रकृष्ट अप्रकृष्ट और मध्यमभेद से निर्मन्थ नहीं हो सकते। आचार्य उत्तर देते हैं - यह दोष नहीं है, क्योंकि जिस तरह चारित्र श्रध्ययन श्रादि के भेद से भिन्न होते हुए भी सब ब्राह्मणों में जाति की अपेजा में ब्राह्मण शब्द पाया जाता है उसी तरह प्रकृष्ट अप्रकृष्ट और मध्यम चारित्र भेद के होते हुए भी पांचां में निमन्ध शब्द पाया जाता है। तथा समय-रदशन और भृषा, वेष, और आयध इनमें रहित निग्रेन्थरूप मामान्यतया सब प्लाकादिकों में पाया जाता है इस लिये पांचीं पुलाकादिकों में निमेन्थ शब्द युक्त है। फिर एका करता है कि सींद अपरिपृश् बत में भी निर्मत्य शब्द रहता है तो आवक में अप-रिपृग् वत है इस लिये उसमें भी निमेन्थ शब्द होना चाहिये अर्थान भग्नवन वाले की निर्मन्थ कह सकते हैं तो श्रावक को भी निमंत्य कहना चाहिये। उत्तर देते हैं - यह कोई दोप नहीं है क्योंकि आवक में 'रूप' का श्रभाव है, हमें यहां निर्मन्थ रूप प्रमाण है श्रावक में निर्मन्थ नग्न रूप नहीं है इस लिये श्रावक निमेन्थ नहीं कहा जाता। फिर वह शंका करता है कि यदि नग्नरूप प्रमास है तो अन्य समान रूप अर्थान नममें निर्मन्थ व्यपदेश प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं नहीं होता, क्यों ? उसमें सम्यग्दर्शन का अभाव है, सम्यग्दर्शन के साथ साथ जिसमें नग्न रूप है उममें निर्मन्थ नाम पाया जाता है, रूपमात्र अर्थान के बल नग्न में निर्मन्थ व्यपदेश नहीं पाया जाता। यथा—

कश्चित्राह— यथा गृहस्थश्चारित्र—भेदा त्रियं नथव्यपदेशभाग् न भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्टाप्रकृष्टमध्यमचारित्रभेदािल्रर्थन्थत्वं नोपपद्यते । न वैप दोपः, कुतः "" यथा जात्या चारित्रा—ध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मण्यश्चदो वर्तते तथा नि—प्रन्थशब्दोऽपि । कि च—सम्यग्दर्शनं निर्मन्थरूपं च भूषावेशायुधविरद्वितं तत्सामान्ययोगात्सवेषु हि पुलाकादिषु निर्मन्थशब्दो युक्तः । यदि भग्नवतेऽपि निर्मन्थशब्दो वर्तते आवकेऽपि न्यादित्यतिष्रसंगो नैष दोपः कुतो रूपाभावात , निर्मन्थरूपमत्र नः प्रमाणं न च आवके तदस्तीति नातिप्रसंगः । स्यादेतत् , यथा रूपं प्रमाणं अन्यस्मित्रपि सरूपे निर्मन्थव्यप—देशः प्राप्नोतीति तन्न, कि कारणं १ दृष्ट्यभावात् , व स्थात् , व

—राजवार्तिक पे० ३४=

पाठक अकलंक देव के उक्त वक्तव्य पर गौर की जिये वे पांची पुलाका दिकों को सम्यग्दर्शन श्रीर निम्नेन्थ रूप से युक्त मानते हैं, वस्त्रधारी श्रावकों को वे निम्नेन्थ नहीं मानते, चाहे कौपीनमात्र-धारी उत्कृष्ट श्रावक ही क्यों न हो। फिर धोनी, दुपट्टे, कम्बल पहनने और ओड़ने वालों की बात तो बड़ी दूर जा पड़ती है। निर्मन्थ की व्याख्या भी वे भूषा, वेश, श्रायुध रहित करते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि पुलाकादि पांचों निर्मन्थ, भूषा अर्थात आभूषणोंसे, वेष अर्थात वस्तों से आयुध अर्थात दंडे आदि से रिहत नग्न हैं। ओह ! फिर भी प्रोफेसर जी कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि व राजवार्तिक टीका के अनुसार कहीं भी वस्त्रताग अनिवार्य नहीं पाया जाता। कितनी बड़ी डबल झूठ है, यदि हम इस झूठ को 'ग्रप्थाष्टक' कह डालें तो भी कोई हर्ज नहीं होगा। आचार्य विद्यानन्दी तो स्पष्ट शब्दों में निर्मन्थ शब्द का अर्थ यथाजात भूषा, वेषायुध से रिहत करते हैं। यथा—

निग्रंनथरूपं हि यथा-जात-रूपमसंस्कृतं भृषावेशायुधविरहितं।

-श्लोकवार्तिक पे० ४०७

भगवत अकलंकरेव और विद्यानन्दी की यह मान्यता गौतम मान्यता के विरुद्ध नहीं है। चैत्यभक्ति में वे कहते हैं:—

हे भगवन! आपका रूप रागभाव का उद्दय न होने से आभरण रहित हुए भी भासुर अर्थान ऊंची शोभा को लिये हुए है। आपका स्वाभाविक रूप निदंपि है इस लिये बखरहित होते हुए भी मनोहर है आपका यह रूप न तो औरों के द्वारा हिस्य है और न औरों का हिसक है, इस लिये आयुध रहित होने पर भी अत्यन्त निर्भय स्वरूप है। तथा नाना प्रकार की श्लित्पपासादि वेदनाओं के विनाश हो जाने से आहार न करते हुए भी तृष्तिमान है। यथा—

निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदया-न्निरंवरमनोहरं प्रकृतरूप-निर्दोपतः। निरायुधसुनिर्भयं विगतिहस्यिहसाक्रमा-निरामपसुनुप्रिमद्विविधवेदनानां च्यात्॥३२॥ इस झन्द में जिनेश्वर का रूप आभरण रहित वस्त-रहित और आयुध-रहित कहा गया है। पर एक गजब और हो गया इसी छन्द में भगवान कवलाहार से विर्राहत कह दिये गये हैं। गणधर देव ने भगत्प्रतिमा का रूप भी इस प्रकार लिखा है।

विगतायुधविकियाविभूषाः,
प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेश्वराणां।
प्रतिमाः प्रतिमागृहेषु कान्त्याप्रतिमाः कल्मषशान्तयेऽभिवन्दे ॥१३॥
अर्थात आयुध, विकार और आभूषण से रहित
अपने स्वाभाविक स्वस्प में स्थित, कान्तिकर अतृत्य

जैसा जिनेश्वर का रूप और जैसा उनकी प्रतिमा का रूपहै, दैसाही उनके शिष्य-प्रशिष्यों का भी होना ही चाहिये इसमें श्राश्चय जैसी कोई बात ही नहीं है। श्रतएव—

ऐसी कृतकृत्य जिनेश्वरों की चैत्यालयों में विराज-

मान प्रतिमात्रों की मैं गौतम वन्दना करता हूं।

णिमांथो जिण्वसहो णिमांथं पत्रयणं कयं तेण । तस्माणुमगालगा सन्वे णिमांथ महरिसिणो ॥१३४ —भावसंग्रह

निर्मन्थ जिनदेव ने निर्मथ ही प्रवचन कहा है, उनके मार्ग में लगे हुए सब महर्षि भी निर्मन्थ हैं। अर्थान भूषा, वेप आयुधत्यागी हैं। मिल्लबाई तीथँकरी का रूप तो स्त्री का और उसकी प्रतिमा पुरुष की ऐसा दिगम्बर सम्प्रदाय में नहीं है।

'बकुश निर्मेथ तो शरीर संस्कार के विशेष अनु-वर्ती कहे गये हैं' इसका भी उत्तर सुनिये—'बकुश का लच्चण प्रतिपादक भाष्यमें नैर्मन्थ्यं प्रस्थिताः' कहा गया है। इससे माल्स होता है कि बकुश सुनि भी निर्मन्थ यथाजातरूप नम्न होते हैं। ऐसी हालत में शरीर संस्कार का अर्थ 'वे अच्छे अच्छे वस्तों से शरीर नहीं सजाते हैं।' शरीर संस्कार का अर्थ 'वस्त-परिधारण' समभ लेना अज्ञम्य भूल है, शरीरसंस्कार में तो ये निम्न वातें कही गई हैं—जल से स्नान करना, घृत तेल आदि से मालिश करना, नाना सुग-न्धित पदार्थों से उवटन करना, नख, केश, दाढ़ी, मृंछ का संस्कार अर्थात उनको धिसना, स्निध्य करना आदि, दांत, ओठ, कर्ण, नासिका, आंखें आंर भ्रृ इनका यथा सम्भव संस्कार करना इत्यादि शरीर-संस्कार है उसका तो उनके व्युत्मृष्ट-शरीरता नाम के लिंग विकल्प से ही त्याग होता है, इनमें से यदि किसी को वे चाहते भी हों तो भी वस्त-परिधा-रण अर्थ तो शर्गर संस्कार का हो ही नहीं सकता। यथा—

सिण्हाग्य्यंगुम्बहृग्गागि ग्रह केसमसु संठएं। देतोड्डह्ण्णमुह्नणांसयन्छ भभुहाइं संठएं।।६३॥ बज्जेदि वंभचारी गंधं मल्लं च धूबबासं च। संवाह्ण्यिरमह्णपिणिद्धणादीणि च विमुत्ती।।६४॥ जल्लिबित्तो देही लुक्खो लोमकद्वियडवीभत्थो। जो कृढ एक्खलोमी सा गुत्ती वंभचेरस्स ॥६४॥

—भगवनी आराधना

श्रीत्सर्गिकतिम का तीसरा विकल्प व्युत्सृष्ट शरीरता है जिसका अर्थ है तीनों गाथाओं में कहे हुए संस्कार का त्याग ।

मुहण्यणदंतधोवणमुज्बहुण्पादधोयणं चेव । संवाहणपरिमद्दणः सरीरसंठावणं सब्वं ॥७१॥ धृवण् वमण् विरेयण् श्रंजणः श्रव्भंग लेवणं चेव । णत्थुय विश्यकम्मं सिरवेजमं श्रप्तणो सब्वं ॥७३॥ —मृलाचार श्रत्नगर भावना

शरीर उनकरण विभूषानुवर्ती बकुश मुनि कहे

गये हैं। यह बात ठीक है। यहां विभूपा का अर्थ वस्ताभूपण नहीं है और न उपकरण का अर्थ पात्र है। शरीर उनके है ही, कमंडल और पिच्छी आदि चपकरणों का ही विधान है। इसलिये स्नान न करना मालिश न करना, उवटन न लगाना, यह तो उनके अस्तान नाम मूल गुण है सो तो वे करते ही नहीं हैं नखादिक का संस्कार शेष रह जाता है। सम्भव है इनमें से किसी का सौन्दर्थ वे चाहते हों. इसी तरह पिच्छी कमंडल श्रादि के सौन्दर्य के भी वे श्रानुवर्ती हों। इसके सिवा शरोर विभूषानुवर्ती और उप-करण विभूपानुवर्ती का श्रौर कोई श्रर्थ हो नहीं सकता । क्यों कि 'श्रुखंडितव्रताः' यह एक विशेषण भी उनका है। इससे मालुम होता है कि उनके मूल गुए अखंडित होते हैं और उत्तर गुए होते नहीं हैं। सम्भव है उत्तर गुणों के न होने से वे उक्त शरीर—विभृषानुवर्ती हों। परन्तु इस का अर्थ 'नैर्घन्थ्यं प्रस्थिताः' इसके अनुसार वसपरिधारण नहीं हो सकता, श्रान्यथा वे निर्मन्थ नहीं कहे जा सकते । फटं-टूटं, मैलं-कुचैलं वस्त्र को पहनते हुए भी कम से कम दि० जैन सुनि नो निर्मन्थ कहे नहीं जाते। हां, उक्त प्रकार के वस्त्र बाले चाहे नम्न मानते हों तो मान लें परन्तु दिगम्बरजैन सम्प्रदाय में तो ऐसे वस्नोंका विधान भी मुनियोंके लिये आगममें ों है। यस, इसे यहीं रहने दी जिये, आगे चिलये-

आप लिखते हैं 'यद्यपि प्रतिसेवना कुशील क मूल गुणों की विराधना न होने का उल्लेख किया है तथापि द्रव्यितिंग से पांचों ही निमन्थों में विकल्प स्वीकार किया गया है ''भावितिंग प्रतीत्य पंच निर्मन्था लिंगिनो भवन्ति द्रव्यितिंगं प्रतीत्य भाज्यः (त० सू० ६, ४७ स० सि०) इसका टीकाकारों ने यही ऋर्थ किया है कि कभी कभी मुनि वस्त्र भी धारण कर सकते हैं।"

जैसे लिंग दो तरह का होता है द्रव्यलिंग और भावलिंग, बैसे ही संजम भी दो तरह का होता है द्रव्यसंयम श्रौर भावसंयम, इसी तरह महाब्रत भी दो तरह के होते हैं द्रव्य महाबत श्रीर भावमहाबत। द्रव्य का बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध है श्रीर भाव का श्रन्तरंग परिणामों से सम्बन्ध है। बर्खाद बाह्य पदार्थी का त्याग सो द्रव्यितंग श्रीर सर्ववरित रूप परिणामों का होना भावितंग है। इसी तरह द्रव्य-संयम में और द्रव्यमहावत में भी बाह्य पदार्थों के त्याग की प्रधानता है और भावसंयम और भावमहा त्रत में विरति रूप परिणामों की मुख्यता है। वि-रति रूप परिणाम संज्वलन कषाय के उदय से, उप-शम से और चय से होते हैं। इस लियं संज्वलन क्वाय के उदय से, उत्पन्न हुआ विरति परिणामरूप भाव वह भावसंयम या भावमहात्रत या भावचारित्र है। द्रव्यलिंग, द्रव्यसंयम, द्रव्यमहात्रत द्रव्यचारित्र ये सब प्रायः एक ही अर्थ के वाचक हैं। और भावलिंग, भावसंयम, भावमहात्रत, भावचारित्र य सब भी एक ही अर्थ के बाचक हैं। द्रव्यितंग आदि तो भावलिंग के विना भी हो जाते हैं, जैसे द्रव्यितिगी मुनि के । परन्तु भावितिग आदि द्रव्यितिग क बिना होते नहीं हैं, जैसे गृहस्थ के । द्रव्यितगी र्मान के नग्नतादि द्रव्यलिंग तो हैं परन्तु संज्वलन के उदय से जायमान विरति रूप परिसाम नहीं है। मतलब यह है कि द्रव्यलिंग के होते हुए भावलिंग हो भी और न भी हो परन्तु भाविलक्क के होते हए द्रव्यतिङ्ग श्रवश्य ही हो । इन्हीं द्रव्यभाविङ्गादिक को दूसरे शब्दों में बाह्य लिङ्ग और अन।रंगिलिङ

त्रादि या व्यवहारितङ्ग श्रोर निश्चयितङ्ग श्रादि कह सकते हैं। द्रव्यितङ्गादि, भावितङ्गादि के साधन हैं। द्रव्यितङ्ग श्रोर भावितङ्ग का स्वरूप ऊपर कहा ही गया है। द्रव्यक्षंयम श्रोर भावसंयम का स्व-रूप भी इस प्रकार कहा गया है।

त्रतों का धारण कारना, सिमितियों का पालना, कषायोंको निम्नह करना, दंडोंका त्यागना और इन्द्रियों को जीतना सो संयम अर्थात् द्रव्यसंयम है। तथा सत्तावन प्रकार के जीवों की हिंसा सो प्राणासंयम है और अट्टाईस प्रकार के इन्द्रियों के विषयों को न त्यागना सो इद्रियासंयम है, इनसे जो विरत रूप भाव है वह संयम अर्थात् भावसंयम है।

इसी तरह श्रागमानुसार द्रव्य महात्रत और भाववत का स्वरूप भी जान लेना चाहिये, लेख बढने के भय से नहीं लिखा गया है। तात्पर्य यह है कि द्रव्यक्तिंग द्रव्यसंयम श्रीर द्रव्यमहात्रत इन शब्दों में अर्थ भेद के होते हुए भी सब का तालर्थ एक दूसरे में सिन्निहित है। तथा भाविलगादिक में तो सर्वत्र चारित्रावरण कपाय के चयोपपशमादि से जायमान विरतिकृप परिणाम देही। प्रकृत में पांची पुला कादि मुनियों के द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों हैं। सबके संज्वलन के उद्य या चयापशम से उपशम से श्रोर त्त्रय सं बाह्य विषयों की निवृत्ति रूप एक परि-गाम है इस लिये इस भावलिंग की अपेना पांचों ही पुलाकादिक भावलिंगी हैं। उप लिए नाम्य रूप सबमें एक होते हुए भी बाह्य में भेद है, किसी के उत्तर गुण तो हैं ही नहीं परन्तु कभी कहीं बतों की परिपृण्ता भी नहीं है, किसी के बत परिपृण् हैं तो उत्तर गुण नहीं हैं, किसी के मुलबत और उत्तरब्रत दोनों हैं परन्तु किसी तरह उत्तर गुर्गों की विराधना

होती है. इत्यादि दृष्यिलग में भेद है इस लिये पूला-कादि पांच द्रव्यित्तग से भाज्य कहे गये हैं। जैसे संयम, श्रत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लेश्या, उपपाद श्रीर संयम स्थान किसी के कुछ हैं तो किसी के कुछ। इसी तरह भावलिंग तो सामान्यतः एक है परन्त बाह्य हिसादिक का त्याग कृप बतों की अपेचा या मूल गुण या उत्तरद्वंगुणों की अपेता से द्रव्यतिग जुदा २ है, वह जुदापन ऊपर कहा ही गया है उस जुदेपन रूप दृब्यलिंग से दे भाज्य हैं। स्वयं वस्त्र परिधारण जहां पर है वड़ां भावलिंग से ही च्यति हो जाती है। भावलिङ्ग ही क्या द्रव्यलिङ्ग भी नहीं रहता है । यदि किसी ने मुनि पर कपड़ा डाल दिया या पहना दिया नो यह एक उपसर्ग है, उनने अपनी इच्छा सं कपडा परिधारण नहीं किया है इस लिये भावलिङ उनके तदबस्थ रहता है। कपड़ा पहनना तो दूर रहे मनमें कपड़ा पहनने की इच्छा होते ही भावलिंग से च्यति हो जाती है। इस लिये उपसगेजन्य बात और है श्रीर इच्छा करना या इच्छा से कपड़ा पहन लेना र्थार है। एक के होते हुए भावसंयम नष्ट नहीं होता है। श्रीर दूसरे के होते हुए भावसंयम नष्ट हो जाता है, ऐसी हालत में पुलाक, वकुश और कुशील ये संज्ञाएं ही नहीं रहती हैं।

पुलाकादि संझाएं पद्मादि गुणस्थान श्रीर सामा-यिकादि संयम वालों की हैं। स्वेच्छा से वस्त्र परि-धारण कर लेने पर न पद्मादि संयत स्थान रहते हैं श्रीर न सामायिकादि संयम ही रहते हैं। ध्याना-वस्थापन्न मुनि पर किसी ने वस्त्र डाल दिया तो वह उपसर्ग है, न कि अपवाद। यह तो पराभियोगजन्य जयदेंस्तो की प्रतिसंवना हो सकती है। पुलाक-बकुश श्रीर प्रतिसंवना कुशील के जो प्रतिसंवना कही गई

है, उसका श्रर्थ वस्त्र-परिधारण करना दिगम्बर जैना-गम के बाहर की बात है। विचित्र परिग्रह का ऋर्थ वस्त नहीं है। यह वस्त्र अये है तो अकलंकदेव के उक्त अभिप्राय से विरुद्ध जान पड़ता है, यह नहीं हो सकता कि उसी प्रकरण में तो वे वस्त्र त्याग रूप निबन्ध रूप को प्रमाण मानें श्रोर उसी प्रकरण में वस्त्र का विधान भी कर हैं। आगम के हृदय को न टटोलकर ऐसे शब्दों को टटोल कर मुनि के वस्त-परिधारण का आश्रय खींचना निपंधविरुद्ध है। नग्नता श्रादि विधानों की तरह वस्त्र-परिधारण की खास विधि कहीं से द्वंद के लाना चाहिये। कहने सं काम नहीं चलता, सीधा प्रमाण बताना चाहिये कि यह मुनियों के लिये कभी कभी वस्त्र-परिधारण की विधि करता है। अन्यथा अपना मतलब सिद्ध करने के लिये केवल टीकाओं का नाम लेना तो मरासर घोखा देना है। वतेमान में सर्वार्थसिद्धि, तत्वार्थराजवार्तिक और श्लोकवार्तिक ये तीन टीकाएं गीतार्थ और संविग्न आचार्यों द्वारा प्रणीत हैं, जो स्वतः प्रमाण रूप हैं, इन प्रमाणों को प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं है। इनमें कहीं बस्त्र विधान हो तो बताना चाहिये। क्योंकि ''गीदत्थो संविग्गो श्रात्ध्वदेसे ए संकिए जो हु।" वस, इसे भी यहीं रहने दीजिये-

श्रव श्रागे चिलये—''मुक्ति भी समन्थ श्रौर निर्मन्थ दोनों लिंगों से कही गई है ''निर्मन्थ— लिंगेन समन्थ—लिंगेन वा सिद्धिभेतपूर्वनयापेत्तया" (त० सू० १०, ६ स० सि०) यहां भूतपूर्वनय का श्रभिप्राय सिद्ध होने से श्रनन्तर पूर्व का है।"

यह कमाल भी तारीफ के योग्य है। क्योंकि मुक्ति चारों ही गतियों से, पांचों ही ज्ञानों से छोर

पांचों ही चारित्रों से कही गई है। यह देखिये-''एकान्तरगतौ चतसृषु गतिषु जातः सिद्ध चित" "ज्ञानेन एकेन वित्रिचतुर्भिश्च ज्ञानविशेष्टैः सिद्धिः" ''चतुर्भिस्तावत् सामायिकछेदोपस्थानासूदमसांपराय-यथाख्यातचारित्रैः, पंचिभस्तेरेव परिहारविशुद्धिचा-रित्राधिकै:।" यह कहेंगे कि इन सब गतियों का, झानों का और चारित्रों का आनन्तर्य नहीं है, आन नन्तर्य सिर्फ मनुष्यगति, केवलज्ञान श्रीर यथाख्यात चारित्र का है और तो सब भूत हैं, बस, यही न्याय निर्प्रनथ और समन्थ में भी लगा देना यक्तिसंगत है, जिस तरह मनुष्यगति, केवलज्ञान और यथाख्यात चारित्र का सिद्धगति से श्रानन्तर्य है उसी तरह निर्मंथ का सिद्ध गृति से आनन्तर्य है, न कि समन्थ का। समन्थ भी तो नरकादि गतियों, मत्यादि ज्ञानों श्रीर सामायिकादि चारित्रों की तरह भूत है। यथा- "अपरः प्रकारः- लिगं विविधं निमन्थलिगं सप्रन्थतिगं चेति । तत्र प्रत्युत्पन्ननयाश्रयेण निप्रन्थ-लिंगेन सिद्ध चिति, भूतविषयनयादेशेनहुनु भजनीयं।' श्रर्थात दूसरा प्रकार यह है कि लिंग दो तरह का होता है निर्मन्थलिंग और सम्धितिंग। उनमें से प्रत्युत्पन्ननयाश्रय सं निर्मन्थितग सं सिद्ध होता है, भूत विषय नयादेश से तो भजनीय है। निर्माध रूप के पहले समाध रूप अर्थात उत्क्रष्ट आवक रूप हो भी श्रीर न भी हो। यद्यपि जब कभी सिद्धि होती है तब निम्धलिंग से ही होती है। भजनीयना तो भूतपूर्वनय की अपेद्या से है, न कि प्रत्युत्पन्ननय नय की ऋषेज्ञा से । प्रत्युत्पन्न नय में या निघेन्धपने में कोई भजनीयता नहीं है। यदि यहां पर भूत-पूर्वनयका श्राभिप्राय सिद्ध होनेसे श्रनंतरपूर्व का है तो 'भूत र्र्व पद्या तु द्वाभ्यां त्रिभिश्च रुपिश्च ज्ञानिवरिदे:

सिद्धिभवति" अर्थात् भूतपूर्वं गति की अपेनासे मति-श्रुत दो ज्ञानों से, मतिश्रुत अवधि अथवा मतिश्रुतमन पर्यय तीन ज्ञानों और मतिश्रुत अवधि मनःपर्यय चार झानों से सिद्धि होती है। यहां पर भूतपूर्वगति का अर्थ सिद्धि होने से अनंतर पूर्व है या नहीं। यदि है तो निप्र थलिंग के बिना केवल सप्रथलिंग से सिद्धि मानी जा रही है उसी तरह केवलज्ञान के बिना भी उक्त दो ज्ञानों से, तीन ज्ञानों से श्रीर चार ज्ञानों से भी सिद्धि माननी पड़ेगी। यदि यहां भूतपूर्वनयका अभिप्राय सिद्ध होने से अनंतर पूर्व नहीं है, सो क्यों यह नहीं हो सकता कि कहीं तो भृतपूर्व का अर्थ सिख होने से अनंतर पूर्व ले जिया जाय और कहीं न लिया जाय। यदि यह कहा जाय कि मत्यादि ज्ञानों के साथ भृतपूर्वनय का श्रभिप्राय सिद्ध होने से श्चनंतर लिया जायगा तो अनेक दोप आवेंगे, मी ये अनेक ट्राप समंध के साथ भी उक्त अर्थ के लेने में श्रावेंगे। श्रम्तु, जिस तरह मतिज्ञानादि सिङ्घ होने सं अनंतर पूर्व नहीं हैं, उसी तरह समंधितंग भी नहीं है। जिस तरह से केवलज्ञान से पूर्व मतिज्ञानादि हैं उसी तरह निमेथ से पूर्व समंथ है, जिस तरह भृतपूर्वे नय से मतिज्ञानादि और प्रत्युत्पन्न नय से केवलज्ञान लिया जाता है, उसी तरह भूतपूर्व-नय से समन्थ लिग श्रीर प्रत्युत्वन्न नय सं नि-प्रथलिंग भी लिया जाता है। बारहवें के अन्त में मितज्ञानवरणादिक के नाश से जिस तरह केवल ज्ञान होता है उसी तरह प्रथम या चतुर्थ या पंचम के श्रंत में समंथता के नाश से निर्माधता उत्पन्न होती है या दशवें के श्रंत में लोभ परिष्रह के विनाश से वारहवें के आदि में निर्माधता उत्पन्न होती है। इस लिये प्रत्युत्पन्ननय से जैसे मनुष्यगति, केवलज्ञान,

यथाख्यात चारित्र से सिद्धि होती है और भूतपूर्वनय से इनसे पहिले जो गित, ज्ञान, चारित्र होते हैं उनमें सिद्धि कही जाती है। उसी तरह प्रत्युत्पन्ननय से ही निम्म थिलिंग से सिद्धि होती है और भूतपूर्वनय से बारहवें गुणस्थानवतर्नी निम्म थिलिंग से पहले जो छंट से दशवें तक का सम्मंथ या प्रथम, चतुथे पंचम का सम्मंथ है उससे सिद्धि कही जाती है। बहुत हो चुका श्रव द्वितीय तक की भी यहां अन्त्येष्टि की जाती है।

तीसरे नक में लिखा गया है—३ 'धवलाकार ने प्रमत्तसंयतों का स्वरूप बतलाते हुए जो संयम की परिभाषा दी है, उसमें केवल पांच वर्तों के पालन का ही उल्लेख है 'स्वयमो नाम हिसानुस्तेयाब्रह्मपरियहे-भ्यो विग्तिः।''

उक्त तक में केवल पर पड़ा हुआ है जो इस संयम को होड़कर प्रमक्तन्यत के अन्य अनुप्रानों का निषेध करना है। परन्तु इस इतने महत्वपूर्ण अनु-ष्ठांत से वस्त्र-त्याग का अभाव प्रमक्तमंथतों के कैले हो गया। यह संयम परिभाषा तो वस्त्र-परिताग का विधान करती है। उक्त परिभाषा में परिष्रह सं विर्यात भी संयम कहा गया है। परिष्रह बाह्य और आभ्यतर दो तरह का होता है, दोनों प्रकार के परि-प्रहों से विर्यात का नाम परिष्रह त्याग नाम या संयम है। परिप्रणे आभ्यंतर परिष्रह का त्याग यद्याप दश्वें के अंत में होता है तो भी पष्टादि गुण्स्थानों में कार्य रूप से परिष्रह संज्ञा नहीं है, यहां वह केवल लोभ कर्म के अस्तित्व के कारण उपचार से कहीं गई है। वाह्यपरिष्रहों \* से विर्यात प्रमक्तींके उक्त परिभाषा

के अनुसार परिवृश् है ही। बाह्य परिव्रह के दश भेद हैं। दशों का त्याग प्रमत्तसंयत के होता ही है । वे दश परिष्रह हैं-सेत्र, बाग्तु, धन, धान्य, कुत्य, वस्त, भांड-हिंगु मिरच आदि, द्विपद-दासीदासादि, चतुष्पद-हाथी घोड़ा बैल आदि, यान-पालखी वि-मान आदि और शयनासन । इनमें बस्रत्याग है ही यद्यपि यात्रनमात्र व्रतपरिकर उक्त पांच में ही श्रा जाता है परन्तु मदुर्बाद्ध पांच पर से यावन्मात्र श्रातु-छ।न का समभ नहीं पाता इस लिसे उसके अनुप्रहार्थ अन्य अनुष्टानों का भेद से उपदेश है। जिस तरह श्रदिसा में सत्यन्नतादि या हिंसा में असत्यादि× का समावेश होते हुए भी उनका भेद से उपदेश है। अथवा सर्वसावययोग विर्रात में जिस तरह अनुत स्तेय, अब्रह्म और परिप्रद से विर्ति का समावेश होते हुए भी पृथक रूप से उपदेश है। जो नट के ज्ञत्य के देखने के निषेध पर से नटी के ज़त्य देखने का निषेध भी समक लेता है, उसके लिये अभेद कथन किया जाता है श्रांर जो नट-मृत्य के देखने क निषेध पर मे नटी के नत्य देखने का निषेध नहीं सममता उसके लिये नट-नटी दोनों के निपंध का भेड़ रूप से कथन किया जाता है। सब सावद्य

देसामासियमुत्तं त्राचेलक्कं ति तं खु टिदिक्ष्पे। लुत्तोऽत्थ त्रादिसदो जह तालपलंबसुत्तिम्म ॥११२२ ए य होदि संजदो बत्यमित्तचागेए सेससंगेटिं। तम्हा त्राचेलक्कं चात्रो सन्वेसि होइ संगाएं।११२४

× स्रात्मपरिणाम हिंसनहेतुत्वात्सवेमेव हिंसैतत् । श्रनुतवचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥४२॥ —पुरुपार्थ सिद्धच पाय

चेलादिसब्बसंगरचाको पढमा हु होदि ठिदिकलो।
 इहपरलोइयदोसे सब्दे आबहदि संगी हु ॥११२२

विरित का नाम भी संत्तेष से संयम \* है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन श्रीर परिष्रह से विरित का नाम भी उससे विस्तृत संयम है, क्यों कि कहने में विभाग करने में श्रीर जानने में बड़ी सरलता पड़ती + है। इस लिये उन पांच ब्रतों ही को तो धवलाकार ने संयम कहा है। इतना ही नहीं उनने ब्रत, सिमित, कषाय, दंड श्रीर इन्द्रियां इन पांचों का कमशः धारण करना, पालन करना, त्याग करना श्रीर जीतना इनको भी तो संयम कहा है। यथा—

निष्रहत्यागजयाः संयमः।

वयसमिइकसायांणं दंडाणं तिहिदियाण पंचण्हं। धारणपालणिग्गहचागजया संजमो भणिश्रो॥६२ —थवल खं०१ पे० १४४

व्रतसमितिकपायदंडेन्द्रियाणां, धारणानुपालन-

जो इतने पर भी तमाम मृल ब्रतों को नहीं समक पाते हैं, उनके लिये अट्टाईस मृल गुणों का कथन किया गया है। उनमें एक खास नाम्न्य व्रत है ही। जिस जिस तरह से प्राणियों का हित हो सकता है उस उस तरह का अवलम्बन लेकर उनके हित का उपदेश प्रथानुकूल आचार्यों ने दिया है। प्रथानुकूल का अर्थ है जिस प्रकरण के जैसे जैसे प्रंथ हैं उनके अनुसार कथन किया जाना। धवला आचार प्रन्थ तो है नहीं जिससे सब तरह के संयम या व्रत या उनके संरत्त आदि सब कह दिये जाते। फिर भी संयम की व्याख्या कहीं गुएस्थानों को लेकर श्रीर कहीं संयम मार्गणा को लेकर विस्तार के साथ कह ही दी है।

इससे भी विस्तार देखना हो तो मृलाचार, मुलाराधना आदि में देखा जा सकता है, उनमें संयम ही संयम का व्यावर्णन है। अन्यथा समि-ति.× इन्द्रिय निरोध, पडावश्यक, बालोत्पाटन, स्नान त्याग, ज्ञितशयन, अदुन्तघर्षण, खड़े भोजन, एका-शन इन सबका अभाव कहना पहेगा। यदि उक्त परिभाषा पर ही श्रवलम्बित रहा जायगा तो भवला-कार द्वारा प्रतिपादित संयम की उक्त व्याख्या का श्रीर उनके द्वारा उद्धृत सामायिकादि पांच संयमी का अभाव कहना होगा। इतना ही नहीं 'संजमाण-बादेए।' इत्यादि सुत्रों में कहे गये सब मृल संयम-भेदों का उनके सन, संख्या, चेत्र, स्पर्शन, भाव श्रलपबहुत्व त्यादि सबका श्रभाव ठहरेगा । इस लिये 'मुनि बन्न परिधारण भी करते हैं' एक इस बात की सिद्ध करने के लिये इतने नीचे तो नहीं उतर जाना चाहिये। थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि उक्त परिभाषा में बख त्याग होते हुए भी बह नहीं है तो क्या श्रन्यत्र कहीं भी बख-त्याग का उपदेश नहीं है ? आप कहेंगे उक्त परिभाषा में बस्त्र-परित्याग नहीं है, हम कहते हैं। इस विवाद को दूर करने के लिये प्रन्थान्तरों का अनुसरण् लेना ही होगा। इम तो कहते हैं परिषद्-त्याग में बस्न-त्याग भी आता

संगिह्यसयलसंजममयजममणुत्तरं दुरवगम्म।
 जीवो समुव्वद्दंतो सामाइयसंजदो होदि॥
 —प्रा० पंचसंप्रह

<sup>+</sup> आचिक्लिटुं विभिजिटु विष्णादुं चावि सुद्दरं द्वादि एदेण कारणेण दु महस्वदा पंचपण्णता ॥

<sup>-</sup>मृलाचार-आवश्यक निय्कि

पंच य महत्वयाइं सिमिदीक्यो पंच जिल्वकिद्दृतः।
पंचेविदियरोद्दा द्विष्य श्रावासया लोचो ॥२॥
श्रन्चेलकमण्हाणं खिदिसयण्मदंत्तयंसणं चेव ।
ठिदिभोयण्यभत्तं मृलगुणा श्रद्धवीसा दु ॥३॥

<sup>-</sup> मुनाचार पं0 ४-४

है, वस के होते हुए संयमभाव होता नहीं हैं, प्रमाद गुणस्थान ही वस्त्र-त्याग के अभाव में नहीं होते हैं। 'श्राचलक्कुहेसिय' 'देसामासिय सुत्तं' इत्यादि सुत्रों में वस्त्र-त्याग ही उपदिष्ट है। इन सुत्रों की विजयो-द्या टीका तो बस्न-परिधारण में दोष और बस्न-त्याग में गुए अखर्व गर्व के साथ भारी विस्तार को लिये हुए प्रतिपादन करती है। पूर्व पत्त के उत्तर में आ-यिकास्रोंके सौर भिक्ष सर्थान उत्कृष्ट शावकों के वस्त म्बीकार करती हुई पूर्वपत्त के श्रागमानुसार ही मुनियों के लिये बस्त-त्याग का उपदेश करती है. विस्तारभय के कारण उसको यहां प्रमाण में पेश नहीं किया गया है, जिन्हें देखना हो 'आचेलक्कहे-सिय' इस गाथा की विजयोदया टीका देखकर निर्णय कर लेवें। अथालंदक संयम, परिहारविशुद्धिस्यम. भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनीमर्ग, प्रायोपगमनमर्ग, जिनकल्प, स्थावरकल्प इन सबमें एक सिरे से औं त्सर्गिकलिंग कहा गया है। अपवादलिंग का तो नाम-निशान भी नहीं है। उक्त सब संयमियों के धौर ऋहत, आचायं, उपाध्याय श्रीर साधुओं के नम्नलिंग होता है। गृहस्य समन्य होते ही हैं। इन दों के श्रलावा यह तीमरा कीन सा लिंग है और उस का नाम क्या है ?

सामां अरु अहैतो रत्तो बुढ़ो सियंबरो करहो।
कन्छोटियास बंभो को देवो कंबलावरसो।।१
वस्न-त्याम के सम्बन्ध में पडमचरिय का थोड़ा
सा हवाला देकर इस प्रकरस को पूर्ण कर देना
चाहते हैं। देखिये पडमचरिय के निम्न उपदेशों
से क्या शिक्षा मिलती है—भगवत आदिदेव तीर्थकर ने दीक्षा लेते समय माता-पिता-पुत्र आदि स्वजन
वर्ग से पृद्ध कर कटिस्त्र, कटक, बख आदि वस्नामू-

षण त्याग दिये थे । यथा— श्रापुन्छिक्रण सन्त्रं मायापियपुत्तसयणपरिवर्ग । तो मुयइ भूसणाइं कहिसुत्तय-कहय वत्थाइं ॥१३४ —उद्देश ३

जिन चार हजार राजाश्चों ने भगवान के साथ दीचा ली थी वे श्रुधा से पीड़ित होने लगे तब वे वृत्तों से फल प्रहण करने लगे, उस वक्त आकाश— वाणी हुई कि अमण्रूष्य से श्र्यांत नग्नूष्य से वृत्तों से फल प्रहण मत करो। तबसे उनने वल्कल, चीवर-वस्त—कुशपत्र पहन लिये, फलाहार करने लगे, श्रीर स्वच्छन्द बुद्धि होकर श्रमेक प्रकार के तापस वन गये।

श्रह ते छुट्टाकिलंता फलाई गिग्हित पायवगरोसु । श्रंवरतलाम्म घुटं मा गिग्हह समग्रह्वेग् ॥१४२॥ ताहे वक्कल-चीवर-कुसपत्तानयंसग्। फलाहारा । सन्छंदमइवियप्पा बहुभेया तावसा जाया ॥१४३॥ —३ उदेश

भगवान आदिनाथ ने वस्ताभूषण त्यागे थे, उनके साथ दीक्ति राजा लोगों ने भी वस्त त्यागे थे, अमण रूप वृद्धों से फल तोड़कर न खाने के लिये आकाश— वाणी हुई थी। इससे मालूम होता है कि अमण्रूप नान होता है अन्यथा बाद में वे कोई वृद्धों की छाल कोई वस्त और कोई कुशपत्र न पहनते। और न आवाशवाणी ही होती।

तथा जो पहले दीना प्रहण कर उससे अष्ट हो गये थे उनने वल्कल यूनों की छाल के वस्त्र पहन लिये और तापस पाखंडी बन क्ये। यथा—

जे वि य ते पढमयरं पव्वज्जं गेण्हिऊण परिवडिया ते वक्कलपरिद्वाणा तावसपासंडिणो जाया ॥=४॥

-४ उद्देश

यह बात भरत चक्रवर्ती द्वारा स्थापित ब्राह्मणों के समय कही गई है। इससे माल्रम पड़ता है पडम चिरयकार नम्नव्रत धारण करने को प्रवृज्या मानते थे। श्रीर बस्नधारियों को पाछंडी। तथा— जे ते सामियभत्ता तेण समं दिक्खिया नरवरिंदा। दुस्सहपरिस्सहेहिं छम्मासन्भंतरे भग्गा।।२२॥ श्रमणितसाए किलंता सन्छंद्वया कुधम्मधम्मेसु। जाया वक्कलधारी तरुफलमृलासणा मृढा।।२३॥ — उद्देश = २

इन दोनों गाथाश्रों में यह कहा गया है कि जो राजे भगवान श्रादिनाथ के भक्त थे, जो उनके साथ दीचित हुये थे वे छह महीने के भीतर ही दुस्सह परीपहों से दुःखी हो गये। श्रोर भूख श्रीर प्यास से पीड़ित होकर कुधमं श्रीर श्रधमं में स्वछन्द ब्रती हो गये तथा वे मूर्ख वल्कल-वर्षधारी हो गये श्रीर यूचों के फल, फूल खाने लगे। तथा— सा कन्ना पव्वडवा श्रम्हे वि य ते सुरोवि वित्तंतं। जाया निगांथमुगी पासम्मि श्रग्तंतिविरियस्स ॥६२॥

वह कन्या प्रत्रजित हो गई श्रौर हम भी उसका मृत्तान्त सुनकर श्रनन्तवीर्य के पास निर्पाध मुनि हो गये।

- उद्देश ४१

यहां निर्माध शब्दका अर्थ है नम समंथ और नि-प्रथितिगसे मुक्ति मानने वाले प्रोफेसरजी भी निर्माधका अर्थ निवस्त-नग्न मानते ही हैं, इस लिये इस विषय में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं। मुनियों के लिये पडमचरिय में निर्मान्थ शब्द का प्रयोग अग-णित स्थानों में आया है। यह मिफे नमृना दिया गया है।

अब थोड़ा सा गृहस्थधर्म के सम्बन्ध में भी

पडमचरियदार की बुलंद श्रावाज को सुनिये, दश-रथ जब दी जा की तयारी करने लगे उस वक्त भरत को दैराग्य होने लगा। पिता ने भरत को समभाया है पुत्र! गृहस्थाश्रम में भी धर्म है श्रीर वह महान गुणों का खजाना कहा गया है, तुम उसी में रत होते हुए सब राज्य के श्राधिपति बनो। इसका भरत उत्तर देते हैं—यदि गृहस्थ धर्म में स्थित रहता हुआ पुरुष मुक्ति का सुख प्राप्त कर सकता है तो श्राप संसार से डर कर घर क्यों छोड़ते हैं। यथा— गेहासमे वि धम्मो पुत्त! महागुणपरो समक्तात्रो। तम्हा गिहधम्मरश्रो होहि तुमं सयल रज्जवई ॥=३ जइ लहइ मुक्तिभोक्खं पुरिसो गिहधम्मसंठिश्रोसंतो तो कीस मुंचिस तुमं गेह संसार पित्भीश्रो।।३१॥

दुविहो जिण्वरधम्मो सायारा तह यहोइ निरायारा सायारो गिहधम्मो, मुण्विरधम्मो णिरायारो ॥६१ सावयधम्मं काऊण णिच्छिश्रो श्रंतकाल समर्याम्म । कालगश्रो उववज्जङ सोहम्माईसु सुर्पवरो ॥६२॥ श्रह पुण जिण्वर विहियं दिक्खं घेत्त् ण पवरमद्वाण हंत्ण य कम्ममलं पावड सिद्धि धुर्याकलेसो ॥६८॥ —उद्देश २१

सायार निरायारो दुविहो धम्मो ित्रोहि उब्रह्टो।
मन्नोत जे हु तह्यं दहु ते मोहजलरोग् ॥११८॥
गच्छीत देवलोगं पुरिसा साथारधम्मलद्धयहा।
मुंजित पवरसोक्खं श्रच्छरसामक्कपारगया॥१२२
महरिसिधम्मेण पुणो श्रव्यावाहं सुहंश्रणोविमयं।
यावित समणसीहा विसुद्धभावा एरा जे उ॥१२३॥
सावयधम्मुब्भूया देवा चिवद्रण माणुसे लोए।
समण्तरोण मोवस्यं तिसु दोसु भवेसु वन्चंति १२४

स्थानवर्ती भी जब इन परीपहोंको सहते हैं तब भारी आश्चर्य है कि केवली उन्हें सह नहीं पाते हैं। कैसे श्चनन्तवली हैं श्रीर श्चनन्त सुखी भी कैसे हैं जब कि इन परीपहों के वशवर्ती हैं। भूख लगने पर जरूर हीनशक्ति हो ही जाते होंगे, और भुख-जन्य पीडा से दुःख भी होता ही होगा। परीपह ग्यारह केवली में हैं, वेदनीय कर्म भी उनके हैं तो तब क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वेदनीय के होते हुए अवश्य ही परीपहें होनी चाहियें। तब तो अप्रमत्तादि गुण-स्थानवर्ती मुनि ध्यान में ही खा लेते होंगे क्योंकि वेदनीय का उद्य है, डरते भी होंगे क्योंकि उनके भयकर्म का उदय है, भय को दूर करने के लिये हरहा ऋादि शस्त्र जरूर रखते होंगे. नहीं तो भय का उदय वहां माना क्यों जाय। रिरंसा अर्थान् स्त्री-पुरुप के साथ रमण की इच्छा भी उनके होती ही हांगी क्योंकि उनके नीनों वेदों का उदय है, इस पीड़ा को मिटाने के लिये खी-रमण भी जरूर करते ही होंगे अन्यथा वेद का उदय माना ही क्यों गया। श्रन्छे श्रन्छे परिप्रह भी उनके होने ही चाहिये. क्योंकि लोभ का उदय उनके है, नहीं तो लोभ का उदय-जन्य परिष्रह संज्ञा वहां मानी ही क्यों गई श्रीर निष्फल लोभोदय भी क्यों माना गया।

श्रप्रमत्ताद गुण्स्थानवर्ती मुनियों के श्राहारसंज्ञा नहीं है क्यों कि उसका कारण श्रसाता-वेदनीय कर्म की उदीरणा है, उसकी उदीरणा श्रप्रमत्त गुण्स्थानके नीचे ही खत्म हो लेती है। उसके उत्पर श्राहार—संज्ञा का श्रमाय है परन्तु केवली उदीरणा के बिना उदय सामान्य के होते हुए खाते—पोते हैं। यह कोई श्राह्चय होगा। शेप भय, में श्रुन श्रीर परिषद्द— संज्ञाए श्रप्रमत्तादि गुण्स्थानों में उनका कारण भय,

वेद श्रौर लोभ कर्म की उदीरणा का उनकी उदय व्युच्छित्ति के चरम समय पर्यंत श्रस्तित्व नाम के निमित्त रूप उपचार से है, प्रतायन, रतिकीड़ा, और परिमह स्वीकार रूप अपने अपने कार्य में प्रवृत्ति का श्रभाव होने से, मन्द, मन्दतर, मन्दतम श्रातसूदम अनुभाग के उदय से युक्त संयम विशेष से समाहित ध्यान में उपयुक्त महामुनियों के भयादि संज्ञाएं मुख्यवृत्या नहीं हैं, यदि ये सङ्घाएं अप्रमत्तादि गुण-स्थानों में मुख्य वृत्ति से हों तो कभी भी उन महानु-भावों के न शुक्लध्यान होगा श्रोर न घाति कर्मी का चय ही घटित होगा। इस लिये मोच की इच्छा रखन वाले स्याद्वादियों को ज्ञपक श्रीण में त्राहारादि चारों संज्ञात्रों का श्रभाव ही सम्भावित करना चाहिए, तब बताइए केवली के कवलाहार भुक्ति किम कारण से होगी, क्योंकि आहार संज्ञा का उनके निषेध है। यथा-

रण्टुपमाए पढमा सरणा सि तत्थ कारणाभावा। संसाकम्मत्थित्ते सुवयारेसिय सि हि कड्जे ॥१३६ —गो० जीवकांड

नष्टप्रमादे—अप्रमत्तसंयतागुपरितन - गुण्स्थानेषु
प्रथमासंज्ञा आद्वारसंज्ञा न ह्यस्ति । कृतः कारणात्
तत्र अप्रमत्तादी आद्वारसंज्ञाकारणस्य असातावेदनी योदीरणाख्यस्याभावात् । सातासातावेदनीयमनुष्या युष्याणां त्रिप्रकृतीनां प्रमत्तिवरते एव उदीरणा भवः
तीति परमागमे प्रसिद्धत्वात् । शेषा भयमैथुनपरि प्रदसंज्ञा अप्रमत्तसंयतादिगुण्स्थानेषु तत्तत्वारणभयवेदलोभकमेदिरणानां तत्तदुद्य-व्युच्छित्तिचरमसमयपर्यतमस्तित्वेन निमित्तेनोपचारेण् सन्ति स्वस्वपकार्ये
पलायन-रितकीडा-परिमद्दस्वीकारक्षे प्रवृत्यभावात्
मन्द-मन्दतर--मन्दतमातिसृष्ट्मानुभागोदयसद्दित —

संयमिवशेषसमाहितध्यानोपयुक्तानां महामुनीनां भया-दिसंज्ञा मुख्यवृत्या न सन्त्येव, श्रन्यथा कदाचिदपि शुक्लध्यानं घातिकर्मेच्चयो वा न घटते .....। ततो मोच्चमिच्छतां स्याद्वादिनां च्यकश्रेष्यामाहारादि चतुः संज्ञानामभाव एव संभावनीय इति केवलिनां कुतः कवलाहारभुक्तिराहारसंज्ञानियेधान ।

-मन्दप्रबोधिकायां श्रभयचन्द्र सैद्धांती

यहां मूलमें अप्रमत्तादि गुण्स्थानों में प्रथम आ-हारसंज्ञा का निपेध और उसके कारण का अभाव कहा गया है। अवशिष्ट तीन संज्ञाओं का वहां पर उप-चार से सद्भाव कहा है, उपचार का कारण है उन उन कमों की उदीरणा का श्रास्तत्वः किर भी कार्यकृप से, मुख्यरूप से वे संज्ञाएं वहां नहीं होतीं। टीका में तो मुख्य रूप से न होने का कारण भी कह दिया गया है। तात्पये यह है कि अप्रमत्त आदि गुण-स्थानों में उपचार से ये संज्ञायें हैं, वास्तव में हैं नहीं। यही न्याय केवली के क्षधादि परिषदों के सम्बन्ध में हैं। केवली के वेदनीय कमें के उदय का अस्तित्व है, उस अस्तित्व नाम के उदय को लेकर उपचार से या शक्ति रूप से क्षुधादि परीपहें हैं, कार्य रूप से या मुख्यरूप से अध्या व्यक्त रूप से नहीं हैं। कथन कहीं उपचार से या शक्ति की अपेता से होता है और कहीं मुख्य रूप में या व्यक्ति की अपे-चा से होता है। केवली में श्रुधादि का अस्तित्व उपचार से या शक्ति की अपेता से कहा गया है। इस लिये कहा जाता है कि ग्यारह परीपद केवली में उपचार में हैं। मुख्य रूप से या व्यक्ति रूप सं क्षुधादिक का अभाव कहा गया है, इस लिये कहा जाता है कि ग्यारह परीपह केवली में कार्य रूप से नहीं हैं। इस प्रकार का समर्थन प्रथों में होते हुए

भी आज कता के परी चा-प्रधानी नहीं मानते हैं। केवल शब्दों पर से जिनागम की मान्यता को वि-परीत रूप में प्रस्तुत करना ही अपना एक ध्येय रखते हैं।

सर्वार्थसिद्धि के प्रणेता श्वाचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि चार वाति कर्मों से रहित भगवान जिनेन्द्र में वेदनीय कर्म का सद्भाव है, इस लिये ग्यारह परी-षह उनमें होती हैं। इसपर से कोई शंका करता है कि मोहनीय के उदय की महायता का अभाव होने से जिनेन्द्र में क्षधादि वेदना का श्रभाव है इस लिये क्षधादि वेदना के अभाव में उनके परिपह का व्य-पदेश करना युक्त नहीं है। आचार्य कहते हैं यह शंका कुछ ठीक है, परन्तु क्षधादि वेदना के न होते हुए भी द्रव्यकर्म के सद्भाव की श्रपेचा से परीपहों का उपचार किया जाता है। जिस तरह कि सम्प्रण ज्ञानावरण के नष्ट हो जाने पर एक साथ सम्पूर्ण पदार्थी को अवभासन करने वाले केवलज्ञान रूप श्रतिशय के होते हुए भगवान के चिन्तानिरोध का श्रभाव है, उसके होते हुए भी उसका फल कमीदय की निर्जार रूप फल की अपेचा से ध्यान का उपचार किया जाता है, श्रर्थान जिस तरह भगवान जिनेन्द्र के ध्यान का फल कमीं की निजरा है इस लिये उन में चिन्तानिरोध न होते हुए भी उपचार से सदम-क्रिया पतिपाति और व्युपरतिक्रयानिवर्ति ऐसे दो शुद्ध ध्यान माने गये हैं। उसी प्रकार बस्तु रूप सं क्षुधादि वेदना का श्रभाव है परन्तु द्रव्य वेदनीयकर्म का उनके सद्भाव है इस अपेचा को ध्यानमें रखकर उपचार से कही गई हैं। मतलब यह कि ध्यान जिस तरह उनमें उपचारसे है उसी तरह परीपह भी उपचार से हैं। अथवा ग्यारह परीपह जिनेन्द्र में

सागार और अनगार दो ही धर्म हैं, तौसरा धर्म नहीं, मुनिवर धर्म से मोत्त, सागारधर्म से सर्ग प्राप्त होता है, मनुष्य ही मोत्त जाते हैं, इस बात को 'गारा' यह पद व्यक्त करता है। इन सब अभिप्रायों से विदित होता है कि सम्रंथिलगसे मुक्ति होती नहीं। समन्थ और निर्मन्थ के सिवा और कोई लिंग भी नहीं। निर्मन्थिलग होता है मुनियों का और सम्रंथिलग होता है आवकोंका। यह सब बीठ निठ २४३० में प्रवार्थित व विठ संठ ६० में बने हुए पडमचरिय पर से स्पष्ट होता है। वस, अंतिम पंक्तियों का उत्तर देकर इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर देना चाहते हैं।

श्रन्त में श्राप उंची दृष्टि से कहते हैं—"इस प्रकार दिगम्बर शास्त्रानुसार भी मुनि के लिये एका— न्ततः बस्त-त्याग का विधान नहीं पाया जाता। हां, कुन्दकुन्दाचार्य ने ऐसा विधान किया है पर उसका उक्त प्रमाण प्रन्थों से मेल नहीं बैठता।"

किसी भी दिगम्बर जैन शास्त्र में मुनि के लिये वस्त्र का विधान नहीं है, वस्त्र-त्याग का विधान सैकड़ों मन्धों में भरा पड़ा है, वस्त्र-त्याग के बिना मुनि होता ही नहीं है, मुनि के श्रोत्सर्गिक लिग ही होता है, पुलाकादि पांच भी निर्मन्थ नग्न होते हैं। श्रपवार्व दिक्तिण का श्रथं सम्थलिंग है उससे सीधी मुक्ति होती नहीं श्रोर न वह मुनियों का लिंग है, इत्यादि श्रमेक विधान श्रमेकों शास्त्रों में पाये जाते हैं, इससे मुनियों के लिये एकान्ततः वस्त्र-त्याग का ही विधान पाया जाता है। 'उक्त प्रमाण मन्थों से कुन्दकुन्दा-चार्य का वस्त्र-त्याग का विधान मेल नहीं खाता।' यह है छोटे मुंह बड़ी बात, केवल श्रपवादलिंग, सप्तन्थिलंग, इत्यादि शब्दों पर से श्रपना मतलब हासिल न होते हुए भी हासिल समभ कुन्दकुन्दाचार्य

के मन्थोंको अप्रमाण उद्घोषित करना भारी भूल है। कुन्दकुन्दाचार्य के प्रन्थों से विपरीत लिखने वाले ही अप्रमाण हो सकते हैं यह खास ध्यान में रखना चाहिये। जो जो प्रन्थ समंथ लिंग से मुक्ति होने में पेश किये गये हैं, वे सभी प्रामाणिक अवश्य हैं परन्तु उनसे भी समन्थ लिंग से मुक्ति सिद्ध नहीं होती।

इस प्रकार उक्त सब प्रमाणों पर से मुनियों के लिये सबेथा बस्न-त्याग का विधान ही पाया जाता है श्रीर कुन्दकुन्दाचार्य के ही कथन का सब प्रंथकार समर्थन करते हैं।

# ३-केवली और कवलाहार

श्रव पाठक तीसरे प्रकरण पर श्राइये। इसमें प्रोफेसर जी ने 'तत्वार्थमहाशास्त्र' के ब्रनुसार 'केवली के भूख-प्यास आदि की देदना' होती है इस बात को पुष्ट करने की चेष्टा की है। 'तत्वार्थ महाशास्त्र' को सम्भवतः त्राज तक किसी ने समभा ही नहीं, दिखता है। इसपर पचासों छोटी बड़ी टीकाएं श्रमेक भाषात्रों में लिखी गई हैं, किसी में प्रोफेसर जी के मत का समर्थन नहीं है। क्या उनके कर्ता सब के सब आगम-भक्त थे। उनमें क्या एक भी परीचा प्रधानी नहीं था। जिससे किसी ने भी प्रोफेसर जी के मत का समर्थन नहीं किया। बात दर अपसल यह है कि स्वामी समन्तभद्र, श्रकलंकदेव, पात्रकेसरी, विद्यानन्दी आदि सभी महाविद्वान परीचा-प्रधानी थे। जिसे परीचा कहते हैं उसे ही वे करते थे। समन्तभद्र इन सब में आद परीचा-प्रधानी माने गये हैं। क्या उनके किसी भी प्रन्थ में किसी भी प्रन्य

श्राचारों के मन्तव्यों का खरडन देखने में श्राता है। बिल्क परी जा के द्वारा उनने पूर्वाचारों के मन्तव्यों का समर्थन ही किया है। परमात्मा में श्रुधादि दोष नहीं होते यह पूर्वाचारों का मन्तव्य था उसी का भगवत्समन्तभद्र स्वामी ने रत्तकरएड, स्वयंभू स्तोत्र श्रादि महाशास्त्रों में समर्थन किया है। वतंमान कालीन परी ज्ञा वा डङ्ग श्रीर है, पूर्वाचारों के मतव्यों के समर्थन को तो वर्तमान के कितने ही विद्वान कि द्वाद कहकर चेलेंज दे डालते हैं। पूर्वाचारों से विकड़ कहना यह श्राज कल की परी ज्ञा है। या श्रपन ने जिस बात की धारणा कर ली उसी को येन केन प्रकारन पृष्ट करना परी ज्ञा है। वह पूर्वागमों से विकड़ पड़ती हो तो पड़े। एक राजा के पृष्ठने पर उसको किसी मूर्ख पण्डत ने एक रलोक का श्रथ्य यह बता दिया कि महाराज!

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भु जं। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविद्नोपशान्तये ॥१॥

इस रलोक का अर्थ वड़ा गृट है, इसे मैं ही जानता हूं, आपको विश्वास न हो तो प्रत्येक विद्वान से पूछ लीजिये कोई भी यह अर्थ नहीं बता सकेगा। इसका अर्थ सुनिये—एक दही बड़ों का खोत्र हैं, यह रलोक उसी में का है, इसका अर्थ है कि—'दही रूपी शुक्लाम्बर को धारण करने वाला, सर्वत्र मिलने के कारण विष्णु के समान, चन्द्रमा की तरह गोल गोल चतुर मनुष्य के खाने योग्य, स्मरण करते ही मुख को प्रसन्न कर देने वाला बड़ा; खाये जाने पर सब विद्वाबाधाओं को दूर कर देता है।'

राजा जो भी विद्वान राजसभा में आवें उनसे इसका अर्थ पहले पूछे, किसी से भी उक्त अर्थन बने, तब उन्हें वहां से लज्जित होकर चला जाना पड़े राजा और अर्थों को माने नहीं, क्योंकि उसके हृद्य में तो उक्त अर्थ ठसा हुआ था। यही गृति आज कल के विद्वानों की हो रही है।

वे कहते हैं - वाह! 'एकादश जिने' इस सूत्रमें केवली के ग्यारह परीपह कही गई हैं। उनके नाम हैं-क्षघा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण-स्पर्ण श्रीर मल । इनको दर करने के लिये केवली खाते हैं, पानी पीते हैं, श्रन्छे श्रन्छं वेश-कीमती शाल-दुशाले श्रीदृते हैं, गर्मी में ठएडी ठएडी छाया का आसेवन करते हैं, श्रीर डांसमच्छर श्रादि के काटने पर तीमें नखीं से खनाते हैं, अच्छी अच्छी सवारियों पर चढ़कर वे गमन करते हैं, मुलायम विस्तरों पर वे सोते हैं, मारने पीटने वालों पर तीव्र रोप करते हैं, पेचिश आदि रोग भी उनके होते हैं, कंटक आदि का स्पर्श भी उनके होता है और मल टट्टी-पेशाब भी वे करते हैं। स्वाना-पीना और टट्टी-पेशाव न करना यह श्चच्छा नहीं लगता। ये परीपहें बेदनीय कम के उदय से होती हैं, क्योंकि कहा है - 'बेद्बीये शेषाः'। "वेदनीय का उदय संयोगी और अयोगी गुणस्थान में भी श्राय के श्रन्तिम समय तक वराबर बना रहता है, इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी वेदनान्त्रों का स्त्रभाव मानना शास-सम्मत नहीं ठहरता ।" पाठक ! सोचिये इस महाबाक्य के अनुसार उपयुक्त ग्यारह वेदनाएं केवली में हुई या नहीं। तारीफ यह है कि प्रमत्तादि गुग्गस्थानवर्ती ऋषि तो इन्हें सहते हैं। केवली तो सहना दूर रहा वे तो खा-पीकर, स्रोढ-बिछाकर दूर कर लेते हैं। यदि केवली बस्नुबृत्या खा-पीकर अपनी वेदनाओं को दूर कर लेते हैं। तो वे इन परीपदों को सहते कब हैं। प्रमत्तादि गुण-

'नहीं हैं' यह वाक्यशेष यहांपर किल्पत करना। क्यों-कि सृत्र सोपस्कार हुआ करते हैं। वह इस लिये कि मोह के उदय की सहायता से की गईं क्षुधादि वेदना का जिनेन्द्र के श्रभाव \* है।'

यहां टीका में ग्यारह परीपहों का सद्भाव श्रीर श्रभाव कह दिया गया है, द्रव्यकर्म के सद्भाव की श्रपेक्षा से तो उपचार से सद्भाव श्रीर मोहनीय के उदय की सहायता न होने से कार्य रूप से उनका श्रभाव। यही बात श्रकलंक देव ने राजवार्तिक में श्रीर विद्यानन्दी ने श्लोकवार्तिक में इसी 'एकादश जिने' स्त्रामें कही है। जिन्हें देखना हो वे उन प्रन्थों में देख सकते हैं। लेख बढ़ने के हर से यहां नहीं लिखी गई है।

उपचार से और मुख्यवृत्ति से, शक्ति से और व्यक्ति की अपेदा से, निश्चय और व्यवहार से. उत्सगेसे और अपवादमें तथा देवपात्रादिक की अपेदा से अनेकों कथन देखें जाते हैं। इन अपेदाओं को छोड़ देने पर विशेष प्रतीत होने लगता है। इस लिये इन अपेदाओं को ध्यान में रखते हुए सुत्रों की योजना की जानी चाहिये। जैसे सप्तभंगी योजना अपेदाकृत है उसी तरह उपचार्गाद कथन भी अपेदा

\*ननु मोहनीयसहायाभावात श्रुधादिवेदनाभावेपरीयह-व्यपदेशी न युक्तः, सत्यमेवमेतन, वेदनाभावेऽपि द्रव्यकमेसद्भावापेत्तया परीपहोपचारः क्रियते। निरवशेपनिरस्ताज्ञानावरणे युगपत्सकलपदाथाव-भासिकेवलज्ञानातिशये चिन्तानिरोधाभावेऽपि तत्कलकमेनिर्हरणापेत्तया ध्यानोपचारवत्। श्रथवा एकादश जिने न सन्तीति वाक्यशेपः कल्पनीयः सोपस्कारत्वात् सूत्राणां। कृत हैं। अन्यथा है ही, नहीं ही है इत्यादि त्रिरोध तदवस्थ बने रहते हैं। किस अपे हा से है और किस अपेचा से नहीं, इस तरह अपेचा से विचार करने पर बही विरोध दूर हो जाता है। केवली में क्षधादि परीपह उपचार से हैं, क्योंकि उनका कारण श्रसातावेदनीय द्रव्यक्रम का उद्य उनमें है, कार्यहर सं अधादि परीपद केवली में नहीं हैं, क्योंकि बह क्षधादि परीपह मोहनीय के उदय की सहायता से युक्त या घाति कर्मों के उदय की सहायता से युक्त श्रमाता वेदनीय के उदय से होती हैं। जिस तरह केवली में चिन्तानिरोध लक्षण ध्यान उपचार से है, मुख्यवृत्ति से उनके चिन्तानिरोध का अभाव होने से ध्यान नहीं है। इसी तरह सर्वार्थ सिद्धि के देवों का गमन सप्तम पृथिवी तक कहा गया है, सर्वार्थिसिद्धि के अहमिन्द्र सर्वार्थसिद्धि विमान को छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, किन्तु यह उनकी शक्ति की अपेजा से कहा गया है कि उनमें वहां तक जाने की शक्ति है. व्यक्ति रूप से जाते नहीं हैं। तात्पर्ये यह है कि जहां जैसी विवचा हो वहां वैसी धी श्रपेदा से काम लेना चाहिये। विरोध परिद्वार का यह एक खास तरीका है।

यदि यह कहा जाय कि मोहनीय कर्म के श्रमाव के परचान वदनीय का उदय माना ही क्यों जाता है, इसका उत्तर यह है कि यह वस्तुस्वभाव है, वस्तुस्व— भाव प्रश्नमात्र से हटाया नहीं जा सकता। श्रान-वृत्ति परिणाम मोहनीय कर्म श्रोर श्रन्य सोलह कर्मी को ही नाश कर पाता है, श्रसाता वेदनीय को वह नाश नहीं करता इस जिये उसका केवल उदय-सत्व मोहनीय के नाश हो जाने पर भी बना रहता है।

धनेक कर्म ऐसे हैं जो अन्य कर्मी की सदायता

से भी कार्य करते हैं, इसे हम ही नहीं मानते किन्तु केवली कवलाहार मानने वाले भी मानते हैं। ऊपर स्त्री प्रकरण में चन्द्रिष के उदाहरण दिये गये हैं उन से झात होता है कि सर्वधातिकषायों के चयोपशम से चारित्र होता है उसको भाववेद का उदय नाश नहीं करता है क्योंकि भाववेद का उदय नशा नहीं काती कषायों का बल पाकर तो भाववेद का उदय भी चारित्र को धातता ही है। जैसे कि वायु सहित अपिन तृणों को जलाती है। अतः स्पष्ट है कि कई कर्म पर की सहायता से स्वकार्य करते हैं।

श्वाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं कि वेदनीय कमें मोहनीय कर्म के बल से-सहायता से घाति कमों की तरह जीवों को सुख-दुःख का अनु-भव करा उनका घात करता है इस लिये घातियाओं के मध्य में और मोहनीय की आदि में वेदनीय का पाठ रखा गया है। यथा—

घादिव वेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीवं। इदि घादीणं मञ्झे मोहस्सादिन्हि पढिदं तु॥१६ —गो० कमेकांड

जब तक रागद्वेष रहते हैं तभी तक यह जीव किसी को बुरा और किसी को भला समभता है, एक वस्तु किसी को बुरी माल्म पड़ती है, वही वस्तु किसी को अच्छी माल्म पड़ती है। जैसे नींम मनुष्यों को अप्रिय और उट को प्रिय लगता है, वस्तु बुरी-भली नहीं होती, वस्तु स्वतः बुरी-भली हो तो दोनों को एक सी माल्म होनी चाहिये। इससे यह आया कि मोहनीयात्मक रागद्वेष के होते हुए ही इन्द्रिय-जन्य सुख-दुःख का अनुभव होता है, मोहनीय कमे के बिना अकेला वेदनीय कम सुख-दुःख का अनुभव नहीं कराता। जैसे कि सैन्य-नायक के विना अकेली सेना कुछ नहीं कर पाती है।

इस लिये सर्वार्थ सिद्धिकार और राजवार्तिककार ने जो यह कहा है कि मोहनीय कमोंदय के अभाव में वेदनीय का प्रभाव जर्जरित हो जाता है इससे वे वेदनाएं केवली के होती नहीं। कर्मसिद्धान्त पर से ही यह बात सिद्ध होती है। क्योंकि वेदनीय जन्य वेदना रागव्येपजन्य परिएाति के निमित्त से होती है, रागव्येष परिएाति के विना केवल वेदनीय स्वकाये— करण में असमर्थ है।

जिन शास्त्रों में केवली क्षयादि अठारह दोषों से रहित कहे गये हैं, वे शास्त्र हैं या नहीं। यदि वे भी शास्त्र हैं तो वेदनीय-सम्बन्धी वेदना का स्त्रभाव शास्त्र सम्मत क्यों नहीं। यदि वे शास्त्र नहीं हैं श्रकेला तत्वार्थ शास्त्र ही शास्त्र है, यह कैसे १ प्रायः एक नहीं, अनेक शास्त्र केवली के क्षवादि बदना का सद्भाव कहते हैं और अन्य शास्त्र कार्य रूप से उसका निपंध करते हैं। अधवा तत्वार्थ शास्त्र भी कार्यहर से क्षुधादि वेदना का निपंध करता है। जैसे कि कि अन्य शास्त्र। इस तरह क्षुधादि वेदनाओं का अभाव शास्त्र-सम्मत ही है। जिस तरह एकाम चिन्ता निरोध का नाम ध्यान है, केवली के वस्तुब्रह्या यह ध्यान नहीं है तो भी कमों की निर्जरा रूप फल की वजह से उपचार से मान लिया गया है। इसी तरह केवली में मुख्यबृत्या श्वधादि वेदना नहीं है, क्योंकि वहां मोहनीय कर्म की सहायता नहीं है. केवल वेदनीय का उदय है इस लिये शक्ति की श्रपेता श्रुधादि देदना यहां मान ली गई है।

श्रुधादि श्राटारह दोषों का अभाव केवर्ला के अनेक शास्त्रों में वर्णित है। कुद्ध प्रमाण देखिये। आचार्य देवसेन लिखते हैं कि तीनों लोकों में श्रुधादि अठारह दोप कहे गये हैं, जो सब जीवों में सामान्य-तया पाये जाते हैं, उनके अभाव से परमात्मा होता है। यथा—

दोसा छुद्दाइ भणिया श्रद्धारस होति तिविद्दलोयिम्म । सामण्णा सयलजणे तेसिमभावेण परमणा ॥२७३॥ —भावसंप्रह

समन्तभद्र स्वामी लिखते हैं कि क्षुघा, पिपासा, निद्रा, जरा, त्रातंक, जन्म, मरण, भय, स्मय, राग होप, मोह इत्यादि दोप जिसमें नहीं हैं वह आप्त कहा गया है। यथा—

श्रुत्पिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मयाः । न रागद्वेपमोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीर्त्यते ॥६॥ —रत्नकरंडक

भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि क्षुधा, तृपा. भय, राग, मोह, चिन्ता, जरा, रोग, मृत्यु, खेट, ग्वेद, मद, रित, विश्मय, निद्रा, जन्म श्रीर उद्वेग ये श्राटारह दोप हैं। इन सब श्राटारह दोपों से जो रिहत है श्रीर केवलज्ञानादि परम विभव कर संयुक्त है वह परमात्मा कहा गया है। इससे जो विपरीत है श्राथान जिसमें उक्त श्राटारह दोप हैं वह परमात्मा नहीं है। यथा—

छुद्द तग्रह भीक रोसो, रागो मोहो चिंताजराकजामिच्च्।

स्वेदं खंद मदो रइ विण्हिय णिहा जगुब्वेगो॥६॥ णिस्सेसदोसरहियो केवलणाणाइपरम विभवजुदो। सो परमप्पा उच्चइ तब्बिवरीश्रो ए परमप्पा॥७॥

—नियमसार

'दसश्रह दोसर्राहश्रो सो देवो एात्थि संदेहो' श्रर्थात श्रठारह दोपों से जो रहित होता है वह देव होता है, इसमें सन्देह नहीं। इत्यादि रीत्या श्रनेकों प्रंथों में परमात्मा के श्लुधादि श्राटारह दोपों का श्राभाव कहा गया है।

केवलि जिन कवलाहार करते हैं इसका निषेध भी थोड़ा सा हृदयंगम करना चाहिये। भगव-जिनसेनाचार्य कहते हैं - हे जिनेन्द्र ! आप चीए-मोह हैं इससे आपके अनन्तसुख का उदय है इस तिये आपके भूक्ति अर्थात् भोजन किया नहीं है, क्यों कि जो जनतु क्षुधा की पीड़ा से पीड़ित होता है, वह कवलाहार करता है। जो मूर्ख असातावेदनीय का उदय होते के कारण आपमें कवलाहार की यो-जना करता है उसको मोह रूपी ऋग्नि का प्रतीकार करने के लिये पुराने घी का श्रन्वेषण करना चाहिये श्रमाता वेदनीय रूप विष घाति कर्मी के विध्वंस से ध्वस्त शक्ति हो जाता है, वह श्राप में कुछ भी करने को सबर्थ नहीं है जिस तरह कि मंत्र की शक्ति से विप मारण शक्ति से रहित हो जाता है। हे नाथ! असातावेदनीय का उदय घातिया कर्म रूप सहकारी के नाश से आपमें अकिंचित्कर हो गया है। क्योंकि सामग्री सं फल की प्राप्ति होती है। यथा-न भुक्तिः चीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात् । श्चरक्लेशवाधितो जन्तुः कवलाहारभुग्भवेत् ॥१॥ श्रमद्वेद्योदयाद्भुक्ति त्वयि यो योजयेदधीः। मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं उरद्घृतं ॥२॥ श्रमद्रेद्यविषं धातिविध्वंसध्वस्तराक्तिकं। त्वय्यकिंचित्करं मंत्रशक्त्येवापबलं विषं ॥३॥ श्रमद्वेद्योदयो घातिसहकारिव्यपायतः। त्वय्यकिंचित्करा नाथ! सामम्या हि फलोदयः ॥४ -- आर्वे आदिपुरासे प० २४

आचार्य देवसेन तो कवलाहार का निषेध ख़ृब ही विस्तार के साथ करते हैं, वे कहते हैं कि जो श्वेत-

पट अहत में कवलाहार कहते हैं सो वह अहत में नहीं है क्योंकि उस परम योगी अर्हन्त के मन नष्ट हो गया है, जो गुनित्रय से युक्त है, इन्द्रियों के व्या-पार से रहित जिसका चित्त हो गया है और भावे-निद्रय की जिसके प्रधानता है उस जीव के निश्चल-ध्यान होता है। उस ध्यान से उस जीव के जीव श्रीर मन का समरसीकरण होता है श्रीर फिर सम-रसीकरण से नियम से संवित्ति होती है। उस संवित्ति से तृष्णा निद्रा श्रीर क्षुधा ये उसके नष्ट हो जाने पर वह ध्यानी पुरुष चानक श्रीमा में आरोहम करता है। फिर चपक श्रेणि में श्रारूढ़ हुआ वह निद्रा आदि का कारण जो मोह कमें है उसे निःशेप चय करता है। उसके चीगा हो जाने पर केवल-ज्ञान उत्पन्न होता है। वह केवलज्ञान श्रठारह दोषों के चय हो जाने पर होता है, वे अठारह दोप हैं श्रुवा त्यादि, वे केवली के नहीं होते। यदि कितने ही क्षधादि दोप उसके होते हैं तो यह परमात्मा नहीं है. अथवा अनन्तवीय वाला नहीं है। नोकर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, श्रोज-श्राहार श्रीर मन-आहार इस प्रकार छह प्रकार का आहार होता है, इनमें से नोकर्माहार और कर्माहार ये दो तो सभी चतुर्गति वाले जीवों के होते हैं, कवलाहार मनुष्यों और पशुत्रों के होता है, वृत्तों के लेपाहार होता है, श्रंडों में रहने वाले पित्तयों के श्रोजाहार होता है और देवों के मन-आहार होता है। इन छहों श्राहारों में से कवलाहार, लेपाहार, श्रोज-<sup>श्र</sup>ाहार और मन-श्राहार यह चार प्रकार का ब्राहार केवली के नहीं होता। नोकर्म आहार और कर्म-आहार केवली के होता है, वह भी आगुम में उसके उपचार से कहा गया है, निश्चय से तो वह भी नहीं है, क्योंकि केवली उत्कृष्ट वीतराग हैं। जो जीमता है, भोजन करता है वह सोता है, सोता हुआ अन्य विषयों का भी भोग करता है, विषयों का भोग करने वाला वीतराग ज्ञानी कैसे हो सकता है। इस लिये केवली के कवलाहार दोनों ही नथों से नहीं है, जो केवली के कवलाहार मानते हैं वे आगमज्ञ नहीं हैं। यथा—

केवलमुत्ती अरहे कहिया जा सेवडेण तहि तेण। सा एिथ तस्स गूणं णिहयमणो परमजोईणं ।१०३ गुत्तित्वजुत्तस्स य इंदियवाबाररिहयचित्तस्स । भाविदियमुक्खास य जीवस्स य णिश्चलं माणं १०४ माणेण तेण तस्स हु जीवमणस्माण समरसीयरणं समरसभावेण पुणो संवित्ती होई णियमेण ।।१०४॥ संवित्तीए वि तहा,

तरहा शिद्दा य छुद्दा य तस्स श्रस्मति । ण्डेसु तेसु पुरिसो खनयम्सेणि समारहइ ॥१०६॥ खबएस य आरुदो णिदाईकारणं तु जो मोदो । जाइ खर्य शिस्सेसो तक्खीरो केवलं शार्ण ॥१००॥ तं पुण केवलणाणं दसहदोसाण हवइ णासम्म। तं दोसा पुरण तस्स हु छुहाइया सात्थि केवलिसो।।१०८ जइ संनि तस्स दोसा केत्तियमिना छुद्दाइ जे भणिया ग् हवइ सो परमधा अग्तिविरित्रो हु सा अहवा।। गोकम्म-कम्महारी कवलाहारी य लेप्यहारी य। उन्न मणो वि य कममो आहारी छिन्वही लेखी।। गोकम्म-कम्महारो जीवाणं होइ चडगइगयागं। कवलाहारो एरपस रक्खेस य लेप्यमाहारो ॥१११॥ पक्लीखुज्जाहारो श्रंडयमज्झेस बट्टमाणाणं। देवेसु मणाहारो चडव्यिहो एत्थि केवलिएां ॥११२॥ णोकम्म-कम्महारो उवयारेण तस्स आयमे भागात्रो। ए हु णिच्छएए सो वि हु वीयरात्रो परो जन्हा॥

जो जेमइ सो सोवइ सुत्तो अग्गो वि विसयमणुहवइ विसए अणुहवमाणो स वीयराओ कहं णाणी ॥११४ तम्हा कवलाारो केवलिणो णात्थि दोहि वि गणहि । मण्यांति य आहार से वे मिच्छायअण्याणि ॥११४॥

—भावसंग्रह

भगवान श्रवलंकदेव यो लिखते हैं कि लाभा-नतराय के परिपृश्ं निरास से कवलाहार के त्यागी केवली के जिससे कि शरीर बलाधान के कारण, श्रान्य मनुष्यों में न पाये जाने वाले, परमशुभ, स्वाम, अनन्त पुर्गल प्रतिक्षण सम्बन्ध को प्राप्त होते रहते हैं वह जाथिक लाभ है। इस कारण श्रादा-रिक शरीर की शिचन्युन्य प्रवेकोटि वर्ष की स्थित कवलाहार विना केमें सम्भव होती है, इस प्रकार का जो वचन है वह श्राशिज्ञत-कृत माल्म पड़ता है। यथा—

लामान्तरायस्याशेपनिरासात्परित्यक्तकवलाहार-क्रियाणां केवलिनां यतः शरीरवलाधान-हेत्रवोऽन्य-मनुजासाधारणाः परमशुभाः सृद्मा अनन्ताः प्रति-समयं पुत्रालाः सम्बन्धमुपयान्ति स ज्ञायियो लाभः तस्माक्दारिकशरीरस्य किचिन्न्यृनपूर्वकोटिवपेस्थितिः कवलाहारमन्तरेण कथं संभवतीति यहचनं तक्श-विक्तृतं विज्ञायते।

-तत्वादंवार्तिक पे० ७३

स्वामि पृत्यपाद कहते हैं कि भगवान केवली के घातिया कभी के लय में आंतराय गुगा होते हैं, वे दश ही हैं चार सी कोश तक सुनिच होना, आकाश में गमन, अप्राण्यिय, मुक्ति-कवलाहार का अभाव, उपसगे का अभाव, चतुमुखता, सब विद्याओं का ईश्वरपना, शरीर की छाया न पड़ना, चक्षुओं की टिमकार का न होना और नख केश न बढ़ना।

गव्यृतिशतचतुष्यसुभिक्तता गगनगमनमप्राणिवधः । भुक्त्युपसर्गाभावश्चतुरास्यत्वं च सर्वविद्येश्वरता ॥३ अच्छायत्वमपदमस्पन्दश्च समप्रसिद्धनरवकेशत्वं । स्वतिशयगुणा भगवतो वातिक्तयज्ञा भवन्ति तेऽपि दशेव ॥४॥

### —नन्दीरवर भक्ति

इन दश श्रांतिशय गुणों में एक भुक्त्यभाव नाम का श्रांतिशय गुण है और वह घाति कभी के चय से प्रकट होता है। उच्छ वेदनीय प्रकृति की इतनी बड़ी कीमत जिसके उद्यापन्न होते हुए केवली के भोजन होना ही चाहिये श्रोर घाति कभी के चय की कोई कीमत ही नहीं - जिससे बड़े वह श्रांतिशय गुण प्रकट होते हैं, यदि गुक्त्यभाव नहीं होता तो इसका यह श्रये भी हुशा कि शेष नो श्रांतिशय भी भगवान केवली के नहीं होते हैं। तथा च दक्तः सर्वेभ्य श्रागमेभ्यो जलाञ्जलः।

त्रिलोक प्रज्ञांत जो प्राचीनता को लिये हुए है, तीन लोक का विस्तार के साथ वर्णन करने वाला ग्रंथ इसके वरावरी का अब तक दूसरा उपलब्ध नहीं है और जो धवल और जयधवल के द्वारा खूब ही प्रमाण माना गया है। यद्यपि काल दोप से इसके कर्ता का नाम उपलब्ध नहीं है तथा पर भी यह परम प्रामाणिक आपे है, उसमें लिखा है कि चारों दिशाओं में सी योजन तक सुभिन्नता, आकाशगमन, अहिंसा-परमद्या, भेजन-परिहोनता, उपसगरहितता, सर्वानिमुख अथान चनुमुखता शरोर की द्याया का अभाव नेत्रों का अपिरमन्द, सर्वाविदेश्वरता, नख-केशों में समानता अथान इनका न बद्दा, और अटारह महाभाषा, सात सी सुल्लकभाषा, संज्ञी जीवों की अन्तरास्मक और अन्तरास्मक सब भाषाथ, इन सब

भाषाओं में तालु, दांत, श्रोष्ठ श्रीर कंठ के हिलन-चलन ज्यापार के विना एक ही काल में भज्यजनोंको दिज्य उपदेश देने वाली स्वभाव से श्रस्खलित श्रीर निरुपम दिज्य ध्विन खिरती है जो तीनों सन्ध्याश्रों में नव मुहूर्त तक खिरती है श्रीर एक योजन पर्यन्त सुनाई देती है, इसके श्रलावा समय में भी गण्धर देव, इन्द्र श्रीर चक्रवर्ती के प्रश्नानुसार सप्तभंगों द्वारा श्रथे का निरूपण करती हुई वह दिज्यध्विन खिरती है। तथा वह दिज्यध्विन, भज्यजीवों को छह द्रज्य, नो पदाथे, पांच श्रस्तिकाय श्रीर सात तत्व का उपदेश देती है; ये महान श्राश्चर्यजनक ग्यारह श्रतिशय घातिकर्म के स्वय से, तीथेकरों के केवलज्ञान उत्पन्न होने पर होते हैं। यथा—

जोयणसद्मन्नादं सुभिक्खदा च उदिमासु िणयराणा 
ग्रहगमणाणमहिंसा भोयण-उन्नसम्गपिदीणा ॥
सन्नाहिसुहिंद्रयतं श्रव्हायतं श्रपक्खपंदितं ।
विज्ञाणं ईसत्तं समणहरोमत्तणं सर्जानिह ॥
श्रद्धरस महाभासा खुल्लयभासासयाइं सत्त तहा ।
श्रद्धरश्रणक्खरप्यसण्णीजीनाणसयलभासात्रो ॥
एदासुं भासासुं तालुनदंतोद्वकंठनानारे ।
परिहरिय एक्ककालं भन्यजणे दिन्यभासितं ॥
पगदीए श्रक्खिलश्रो संज्ञभत्तद्यिम्म ण्वसुहुत्ताणि ।
णिस्सर्गद् णिक्नमाणो दिन्नज्भणो जान जोयण्यं ॥
सेसेमुं समण्मुं गणहर-देन्दिन्-चक्कन्दृरीणं ।
पणहाणुक्त्वमत्यं दिन्त्रभुणी श्र सत्तभंगीहिं ॥
छहन्त्र-णवपयत्ये पंचट्टीकाय-सत्तत्व्चाणि ।
णाणानिहहेदृहिं जादा एक्कारस श्रदिसया महन्द्रिय्
एदे तित्थयराणं केन्तलणाण्याम्म उपरणे ॥

— तिलोयपणत्ती ऋषि० ४ इस तरह जहां देखिये वहां केवती के कवताहार के श्राभाव की गुण गाथा गाई गई है। प्रमेयकमल-मार्तएडमें यह तो विषय श्रमेकों युक्तियों द्वारा विस्तार के साथ निरूपण किया गया है, थोड़ा सा उसका नमृता भी देखिये।

जो आत्मा के जीवन्मुक्ति में किवलाह!र मानते हैं उनके जीवन्मुक्ति में इसके अनन्त चतुष्टय स्वभाव का अभाव हो जाता है।

उस जीवन्मुक्त के अनन्तसुख का अभाव भी यां हो जाता है कि वह, बुभुत्ता से उत्पन्न हुई पीड़ा से युक्त हो जाता है। बुनुबाजन्य पीड़ा के परिहार के लिये सब जीवों का कवलाहार के प्रहण करने में प्रयास प्रसिद्ध ही है। तथा भूख लगने पर यह केवली समवशरण में बैटा बैटा ही भोजन करता है या चर्यामार्ग स जाकर, यदि समवशरम् में ही भोजन करता है तब तो उसने भागे ही नाश कर दिया, तथा भूख लग आनं के पश्चान आहार न मिलने पर ग्लान हुए यथाबद्वोध—हीन भगवान के मोज्ञमार्ग का उपदेश कैसे बनेगा। यदि यो कही कि भूख लगने के बाद देव समवशरण में आहार ले जाते हैं। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है, कहें कि आगम प्रमाण है यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और हमारे प्रसिद्ध आगम का भी प्रमाण है, तुम्हारे यहां प्रसिद्ध श्चागम के होते हुए भी उससे इक्त बात सिद्ध नहीं होती क्योंकि 'मुक्त्युपसर्गाभाव' अर्थात केवली के भोजनाभाव श्रीर उपसर्गाभाव इत्यादि प्रमाणभूत श्रागम भी भीजूर है। यदि चर्यामार्ग से जाकर केंब्रली भोजन करता है तो चर्यामार्ग में भी क्या घर-घर जाता है या एक ही घर में भिन्ना का लाभ जानकर प्रवृत्ति करता है। पहले पत्तमें भिन्नाके लिये

घर-घर पर्यटन करने वाले केवली के अज्ञानपने का प्रसंग आता है, दूसरे पत्त में उसके भित्ताशुद्धि न होगी। फिर यह भगवान ज्याध लुज्धक आदि के द्वारा सब जगह, सबकाल में ज्याहन्यमान मत्स्यादि प्राणियों और उनके मांसों को तथा अशुच्च पदार्थों को सात्तात करता हुआ कैसे आहार प्रहण करता है, इनको सात्तात देखता हुआ भी आहार कर लेता है तो यह भगवान दयाहीन ठहरता है। जीवों का वध और विष्ठादिक को सात्तात करते हुए बतशील में बिहीन भी भोजन नहीं करते हैं, भगवान तो बता-दिक से सम्पन्न हैं वह उन वस्तुओं को देखता हुआ कैसे भोजन कर लेता है, नहीं तो यह भगवान उनसे भी हीन शक्ति वाला सार्वित हो जाता है। इत्यादि,

श्रन्त में यह जो लिखा गया है कि समन्तभद्र-स्वामी ने श्राप्त—मीमांमा में बीतराग के भी सुख श्रीर दुःग्व का सद्भाव स्वीकार किया है। यथा— पुग्यं ध्रुवं स्वतो दुःखान पापं च सुखतो यदि। बीतरागो सुनिर्विद्यांम्ताभ्यां युंज्यान्निमक्ततः ॥६३"

सोचियं और विचारियं, इस बात को कम से कम कवलाहार का पीपक समाज भी नहीं मानता है, दिगम्बर जैन संप्रदाय को केवली कवलाहार मनाने के लिये ऐसे अनुचित अवलम्बन तो नहीं लेना चाहिये। यह साता असाताजन्य सुख दुःख यदि केवली भगवान के हैं तो उनके ये ऐन्द्रियज हैं या आत्मोत्थ, ऐन्द्रियज हैं तो क्या भगवान के घाति कमीं के नाश हो जाने पर ऐन्द्रियज, अनित्य सुख-दुःख बने रहते हैं तो भगवान के मतिज्ञानादिकों का प्रसंग आवेगा तब क्या भगवान के मतिज्ञानादि चायोपशमिक ज्ञान भी हैं। यदि ऐन्द्रियज नहीं हैं तो सभी प्राण्यों के सातआसाताजन्य सुख-दुःख

आत्मोत्थ ठहरेंगे पिर अनन्त मुख जो घाति त्तय से उत्पन्न होता है वह कहां रहेगा, एक ही केवली में घातित्त्यज अनन्त मुख भी और सातासाताजन्य वैर्धायक अनित्य मुख-दुःख भी। यह तो एक अपूर्व बात हुई, जो अब तक किसी को भी ज्ञात नथी। इसकी खोज पांचों ज्ञानों के अलावा और ही किसी ज्ञान से हुई माल्म पड़ती है।

उक्त रत्नोक में अपने दुःख-सुख से पुराय और पाप का बंध कहा गया है, तब क्या, रत्नोकगत बीत गाग केवली हैं या और कोई। यदि केवली हैं तो उनके अपने में सुख-दुःख उत्पन्न करने से कौन से पाप-पुराय का बन्ध होता है और उसका फल केवली रहते हुए कब भोगेंगे। कर्म — बन्ध का फल भोगना जरूर चाहिए जब कि असाता के उद्यजन्य अर्थात क्षुधादि पीड़ा भोगते हैं। यदि नहीं भोगते तो असातोदय बुभुन्ना दुःख भी केवली नहीं भोगते।

केवली के वन्ध एक सिर्फ सातावेदनीय कमें का होता है, जो समय-ध्यितिक है। वह भी सूखी दीवाल पर लगी हुई धूलि के समान है, जो दीवाल की तरह केवली का भला-बुरा करने में समर्थ नहीं है। फिर दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में तो अपन सुख-दुःखों ये पुण्य-पाप का बन्ध भी तो नहीं माना है, 'विशुद्धसंक्लेशांगं' इत्यादि श्लोक न कहते और उसमें कही हुई विशुद्धि से पुण्यवन्य और संक्लेश से बन्ध का समर्थन न करते। केवली बीतराग के पापबन्ध तो होता ही नहीं है, ऐसी हालत में अपने में सुख उत्पन्न करने से जिसके पापबन्ध तो होता है वह केवली बीतराग न होकर और कोई बीतराग होगा जिसको लेकर भगवान समन्तभद्र स्वामी ने आपित्त दी है। दर असल में बात है भी यही।

क्योंकि टीका में कहा है कि 'बीतरागस्यकायकलेशा-दिरूपदुःखोत्पत्तेः विद्यस्तत्यज्ञानसन्तोपलक्षण सुखो-त्पत्तेः'। श्रर्थात् वीतराग् के कायक्लेशादि रूप दुःख की उत्पांत्त होती है, त्रिद्वान के तत्त्रज्ञान सं उत्पन्न मन्तोप लज्ञ्ण सुख की उत्पत्ति होती है। श्रातापनादियोगों के धारण करने से कायवलेशादि होते हैं, कंवली तो उन कायक्लेशादि का फल प्राप्त कर चुके, अब केवल अवस्था में कायक्लेगाहि हैं नहीं। सन्तोप लज्ञ्ण सुख भी नहीं है, सन्तोप एक मोहनीय कमें की पर्याय है, मोहनीय कमें भगवान केवली क है नहीं इस लिये उसकी पर्याय सन्तौप-लच्या सुख भी नहीं है। इसमें मालम होता है कि सुख-दुःख के निमित्त से पुरुष-पाप में लिप्त होने बाला और कोई बीतराग है, केवली बीतराग विद्वान नहीं हैं। श्रवः उसमें मातासाताजन्य मुख-दुःख की कथा ऋपना सा मुंह लेकर सात समुद्र पार पहुंच जातों है।

वस, अब इस विषय का यही पर अन्त किया जाता है कि 'जैन नमाज के दिसम्बर और श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय मुख्य हैं। इन सम्प्रदायों में शास्त्रीय मान्यता सम्बन्धी जो भेद हैं उनमें प्रधानतः तीन वातों में मतभेद पाये जाते हैं, यह लिख वे तीन वातों के मतभेद तो क्या गया है। 'प्रधानतः तीन वातों में मतभेद पाये जाते हैं' इससे मास्त्रम पड़ता है कि मतभेद तो और भी हैं परन्तु वे प्रधान नहीं हैं। प्रधान न सही परन्तु वे अप्रधान मतभेद रहेंगे कहां, उन्हें दिगम्बर मान लेंगे या श्वेताम्बर छोड़ हैंगे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ऐसी कई बाते कही गई हैं जो दिगम्बर सम्प्रदाय में ऐसी कई बाते कही गई हैं जो दिगम्बर सम्प्रदाय के विरुद्ध पड़ती हैं। जैसे— एक युगलिय

का मर जाना और उसकी युगलन सुनन्दा को आदि-नाथ की वधुटी के रूप में नामिराय द्वारा, स्वीकार कर लिया जाता। मरुदेवी को हाथी पर वैठे वैठे ही केवलज्ञान हो जाना, उपाश्रयमें माङ लगानी हुई के केवलज्ञान का प्राप्ति हो जाना, मल्लिवाई का तीथेकरी होना, श्रावकों की ग्यारह प्रतिमात्रों का रात दिन का अन्तर, मुनियों का पात्र रखना, भग-वान महावीर जिनेश्वर का विवाह होता, उनके यसीया नाम की लड़की का होना, मगवान के उप-सर्ग होता, उत्तपर तेजीलेश्या के छोड़ने से पेचिश हो जाना, छह महीने तक उस रोग का रहना, अन्त में कुकट खाने को देना, केवली के दशन और हान को कमवर्ती मानना, मस्देशी के उदर से ऋषभदेव श्रीर समंग्ला का यगल उत्पन्न होना श्रीर दोनों का पति पत्नी होना । भरत चक्रवर्धी की गंगा देवी द्वारा अपने एतिगृह में से आना और वर्ध एक हजार वर्ष तक सरत के साथ भागविलास करना. इत्यादि अनेक मतभेद ऐसे हैं जो आचार्यों के मत-भेद् कहकर टाले नहीं जा सकते । इन सब विषयीं को लिकर इसे तो दिगम्बर आर श्वेताम्बर शासनों में परा मेलिक नेद प्रवीत हो रहा है। जो देवों हारा भी अवस्टियं है।

इस प्रकार प्राचीन और सर्वाचीत एको पर सं यह निश्चित रूप से जाना जाता है कि दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में न नो छी-मुक्ति उसके किसी भी छागम से सिद्ध है, न संयमी के बख्य-त्याग अनिवार्य है और न केवली के कवलाहार की ही विधि है, पद्-खण्डागम का सम्पूर्ण कथन भावभानुषी और भाव-श्चीवेर को लेकर है, चीरह और भी तक के इनके गुण्डागन भाव से सम्बन्ध रखते हैं। द्रव्य सं द्रव्य पुरुष के ही ये नो गुणस्थान कहे गये हैं। द्रव्य खी के पांच से उत्पर के गुणस्थान नहीं हैं। इस लिये द्रव्यस्त्री को मुक्ति प्राचीन पद्खण्डागम से भी मिछ नहीं है। कुन्दकुन्दादि ऋषियों ने जो द्रव्यस्त्री के मुक्ति का निषेध किया है वह गुणस्थानचर्चा और कर्मसिछानत के विवेचनपृवंक ही है।

भगवती आराधना के अनुसार पष्टादि गुणम्थान वर्ती मुनियों के सबस्न अपवादिलंग नहीं है और न अन्य सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक धवल आदि से ही मुनियों के बस्न-परिधारण सिद्ध है अन एवं किसी भी जैनागम में सबस्न-समन्थलिग्धारी अपनी समन्थ पर्याय से मुक्ति का अधिकारी नहीं है, मुक्ति निमन्थ लिंग से ही होती है।

केवली के कवलाहार भी किसी दिगम्बर जैन आगम से सिद्ध नहीं है, तत्वार्थमृत्र का कथन उपचार से श्रुधादि परीपहों का विधान करता है और काये— रूप से निषेध करता है। तत्वार्थसृत्र सुद्मसांपराय गुणस्थानवर्ती के सुद्म लोभ रूप चारित्र मोह का उदय होते हुए भी मुनि के आठ परीपहों का श्रभाव कहता है और चौदह का ही नियम करता है, वहां आतस्हम लोभ नहीं के बरावर माना जाकर आठका श्रभाव कहा गया है, इसी तरह केवली के मोहोदय विरहित वेदनीय का उदय होते हुए श्रुधादि परीपहों का श्रभाव कहा गया है या सिर्फ वेदनीय के उदय— सत्व की अपेना से उपचार सत्व कहा गया है, शेप शास्त्र कायेरूप से श्रुधादि का निषेध करते हैं अतः परस्परमें कोई विरोध नहीं है इस तरह किसी भी दि० जैन शास्त्र में उक्त तीनों विषय सिद्ध नहीं हैं बल्कि तीनों का सब दि० जैन शास्त्रों में जोरों के साथ निराकरण पाया जाता है।

श्रन्त में हम प्रोफेसर जी से ज्ञमा-याचना करते हैं, कि कहीं काई कटुता का प्रसंग श्रा गया हो तो वे हमें ज्ञमा प्रदान करें। शास्त्रोक्त विधि से तीनों विषय विषरीत पड़ते हैं इस जिये हमें श्रुतभक्ति-वश यह निराकरण जिखने को बाध्य होना पड़ा है, बाकी श्रापके प्रति कोई प्रकार का होष या वैमनस्य नहीं है।

मैं इस वर्ष मृत्यु शय्या तक पहुंच चुका था, फिर भी कर्म विधाता मुझे छोड़ गया, मैं पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ भी नहीं कर सका था, इतने में मेरे इष्ट मित्रों की प्रेरणा और सौहार्ट ने मुझे आ घेरा। एक तो समय कम. दूसरे पूर्ण स्वास्थ्य का अभाव, तीसरे परिश्रमसे पुनः अस्वस्थ हो जाने का डर, इन कारणों के होते हुए विषय संकलन में कोई त्रुटि रही हो तो श्रुत देवता से व पाठक वर्ग से भी चमा-याचना कर इस विषय से विश्राम लेता है।

रूसउ तूसउ लोश्रो सच्चं श्रवस्त्रंतयस्य साहुस्स । कि जूयभए साडी विविज्ञियन्वा एरिदेण ॥१॥

निश्चां, ब्यावर श्रुतभक्त— श्रासोज मुदी ४ सं० २००१ पत्नालाल सोनी, न्याय सिद्धांत शास्त्री

# [??]

# सत्पथ-दीपक

[ प्रोफेमर हीरालाल जी की असत् धारणा का निराकरण ]

ऋजितकुमार जैन शास्त्री

मुलनान मिटा

## प्राक्कधन

#### - AND THE PROPERTY.

विश्ववंद्य श्री बीर प्रभु तथा श्री कुन्दकुन्दाचाये, स्वामी समन्तभद्राचाये का श्रनुयायी यह कव कहता है कि नेत्र बन्द करके सब कुछ मानते चले जात्रों। जब कि उसके गुरु स्वामी समन्तभद्राचाये अपने श्राराध्यदेव भगवान महाबीर के सन्मुख उनकी ही परीदा करने के लिये (देवागम स्तोत्र द्वारा) खड़े हो जाते हैं तब उनके पदचिन्हों पर चलने वाला उन का श्रनुयायी इस बात से कब कतरावेगा कि श्री बीर जिनेश द्वारा प्रतिपादित तथा कुन्दकुन्दाचाये, स्वामी समन्तभद्राचार्य, श्रकलंकदेव, विद्यानन्दि श्रादि दिगाज मेधावी विद्वान ऋषिवरों द्वारा प्रचारित तक्ष्माला की मचाई को श्रापती वृद्धि कमोटी पर कोई भी व्यक्ति न परग्वे। यह तो उसके सीभाग्य की वात है श्रीर जब कि यह बात उसका अपना भाई ही करे तब तो परम सीभाग्य मानता चाहिये।

श्रतः सुपरिचित श्रीमान बाठ हीरालाल जी एम.

ए, प्रोफेमर एडवर्ड कालेज श्रमगवटी (वर्तमान में
मोरेस कालेज नागपुर) सम्पादक-'धवला' प्रन्थ ने
स्त्री-मुक्ति, केंबली कबलाहार और मशब्रती साधु का
का बस्त्रधारण विषय पर श्रपने श्रमुकूल विचार
प्रकट किये हैं, यह एक हपे की बात है। इन विषयों
को उन्होंने जैसा छुद्ध समका वैसा लेखबढ़ किया
है। इतनी बृटि उनसे श्रवश्य हुई है कि उन्होंने
श्रधृरी कच्ची खोज को पूर्ण, सत्य, पक्का निर्णय
समक्त कर प्राच्य सम्मेनन बनारस में जाकर मुना
दिया। श्रापकी इस किया से श्रोताश्रों को श्रान्त
धारणा हुई होगी।

त्र्याप दिगम्बर जैन समाज के गणनीय विद्वान हैं

आपके उपर समाज ने धवला सरीखे महान प्रन्थ का सम्पादन भार रखा हुआ है। इस दिशा में आपको दिगम्बर जैन समाज का सच्चा प्रतिनिधि-त्व करना था। ऐसा न करते हुए आपने इसके विपरीत दिगम्बर जैन सिद्धान्त की बुनियाद को हिलाने का यत्न किया। आप उसमें कितने सफल या असफल हुए यह तो अगले पृष्ठ बतलावेंगे किन्तु इतना तो निश्चित है कि जिन बुनियादों (नींव) को सैकड़ों हजारों वर्षों से अनेक बार हिलाने की चेष्टायें असफल हुई हैं जिनकी सुरत्ता के लिये महान प्रख्यात विद्यानों आचार्यों ने अकाट्य युक्तियों से पूर्ण अनेक प्रन्थ निर्माण कर हाले हैं वे यों हिल भी नहीं सकतीं। अस्तु।

श्री दिगम्बर जैन पंचायत वम्बई ने प्रोफेसर साहब के लेख की नकत छपाकर मेरे पास भेजी श्रीर मुझे उसका प्रतिवाद जिखने के जिये प्रेरित किया। तदर्थ उसे धन्यवाद है। मुलतान नगर की गर्मी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है जिन दिनों में ये कुछ पृष्ठ जिखे गये हैं उन दिनों में तो गर्मी यीवन पर थी कुछ धन्य निजी रुकावटें भी थीं श्रतः इस पुस्तक के जिखने में न यथेष्ट समय मिला है, न सुविधा। श्रतः भाषा सम्बन्धी तथा श्रम्य बृटि रह जाना सम्भव है। जो सज्जन मुझे मेरी बृटि बतलावेंगे में उनका कृतक्ष हुंगा।

श्वकलंक प्रेस, श्रजितसुमार जैन शास्त्री, श्रापाद सुदी १४ (चावली) श्रागरा, बुथवार वीर सं० २४७० (वर्तमान) मुलतान नगर श्रपना लेख वन्बई पंचायत के पास पास मेजते हुए मैं ने यह लिखा था कि 'पुस्तक का प्रूफ संशोधन अन्छा होना चाहिये जिससे पुस्तक में कोई श्रनर्थ-कारिणी श्रश्लुखि न रह जावे।' इसके उत्तर में बन्बई पंचायत ने सारा प्रन्थ ही छण्ने मुझे दे दिया मेरी स्वल्प शक्ति तथा स्वल्प साधनों के कारण तथा अन्य विद्नों के कारण पुस्तक प्रकाशन में श्राशातीत विलम्ब हुआ है।

इसी बीच में धवला के भाषा टीकाकार श्रीमान पं० हीरालाल जी न्यायतीर्थ उज्जैन का जैनसन्देश २८ दिसम्बर १६४४ के श्रंक में दूसरे पृष्ठ पर निम्न-लिखित लेख प्रगट हुआ है—

प्रोफेसर हीरालाल जी के वक्तव्य पर मेरा

# —स्पष्टीकरगा—

'जैनसन्देश' के ताजे ३० नवस्वर के श्रद्ध में 'प्रोफेसर हीराजाल जी से चर्चा' शीर्षक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने 'प्रारम्भ में में इस विषय की विल्कुल नहीं जानता था, उस समय जी विद्वान काम करते थे उन्हीं की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता था' श्रादि श्रपना वक्तस्य प्रकट किया है, वह बहुत आमक श्रीर श्रसत्य है। सच बात यह है कि प्रथम दो भागोंका श्रनुवाद श्रम-रावती पहुंचने के पूर्व ही में उज्जैनमें कर चुकाथा श्रीर उसमें मृल, श्रर्थ या टिप्पणी में कहीं भी मैंने 'संजद' पद ६३ वें सूत्र में नहीं जोड़ा था। श्रमरावती पहुंचने पर वहां की व्यवस्था श्रनुसार प्र० भाग के श्रनुवाद की प्रेस कापी करने का काम

पंज फुलचन्द जी को सौंपा गया, उस स्थल के विचारार्थ सामने आने पर मैंने अपनी और से जोड़ने
का विगेध ही किया था और इसी कारण मृल
सत्र में वह पद जोड़ा भी नहीं जा सका।
अनुवाद में कब केसे जुड़ गया यह आप दोनों
ही जानें, क्योंकि अनुवाद की प्रेम कापी करने
वाले आप दोनों ही क्रमशः जिम्मेदार हैं।
इसी सत्र के 'भावस्त्री विशिष्ट मनुष्यगित' पद
का जो आमक अर्थ छपा है, उसके भी जिम्मेदार आप दोनों ही हैं। प्रमाण के लिये मेरे
हाथका अनुवाद अब भी देखा जा सकता है।

—पं० हीरालाल शास्त्री उज्जैन"

इस लेख की बातें यदि सत्य हैं तो बहुत आ-श्चर्य और बहुत खेद की बात है कि श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी अपने कर्तव्य—पालन में स्थिर न रह सके । सर्वोच्च सिद्धान्त प्रंथ के सम्पादन में उन्हें प्रन्थ प्रऐता आचार्य का भाव ज्यों का त्यों रखना था उसमें अपना अनुमान या भाव न मिलाना था। जब कि (धवला) षट्खरडागम के ६३ वें सृत्र में 'संजद' शब्द है ही नहीं तब आपने भाषा अर्थ में 'संजद' शब्द क्यों जोड़ा ? तथा टिप्पणी में ''अत्र 'संजद' इति पाठशेपः प्रतिभाति'' ऐसा क्यों अपने पास से छपाया। यदि पंठ हीरालालजी न्यायतीर्थ विरोध न करते तो सम्भव है सृत्र में भी 'संजद' शब्द जोड़कर आप महा अनर्थ कर देते।

जब कि दि० परम्परा में स्त्री के पांच ही गुण्-स्थानों का विधान है और वैसा ही स्पष्ट विधान पट्-खरहागम के इस ६३ वें सूत्र में है फिर आपने अपनी मनोनीत स्त्रीमुक्ति इस सर्वप्राचीन प्रत्थ से सिद्ध करने के लिये इस प्रकार चेष्टा की है यह बहुत श्रनुचित एवं श्रन्धिकार यत्न है। जो कि श्राप सरी व महानुभाव के द्वारा कदापि न होना चाहिय था। दिगम्बर् जैन समाजने श्रापंक उत्पर विश्वास करके जिस महान कार्य को ऋापके हाथ सीपा उसमें ऐभी काल्पनिक असत आनुमानिक जोड़ तोड़ एवं मूल सूत्र में 'संजद' शब्द न होते हुए भी अपने पास से रख़ देने जैसी बात न होनी चाहिये थी। जहां श्रापने दिगम्बर जैन सिद्धान्त के महान सर्वाच सिद्धान्त प्रन्थ के निःस्वार्थ सम्पादन का प्रशंसनीय कार्य किया है वहां यह महती त्रृटि करके अमृत में विष बिन्दु मिश्रण जैसा कार्य भी किया है।

हम आपकी अनुपम सेवाओं का हृदय से आदर करते हैं तथापि 'शत्रोरिप गुणाः वाच्याः दोपा वा-च्याः गुरोरिप' नीति के अनुसार स्पष्ट रूप से यह भी अवश्य कहेंगे कि आपका यह कार्य आप सरीखे विश्वस्त पुरुष के अनुरूप नहीं।

श्रन्त में 'घवला प्रकाशन समिति' से यह निवेदन है कि वह धवला की प्रकाशित जिल्दों का कुछ सिद्धान्तवेत्ता विद्यानों द्वारा ध्यानपूर्वक स्वाध्याय करावे और यदि कोई श्रन्य भी त्रुटि रह गई हो तो उसका भी इस त्रुटि के साथ संशोधन कराकर प्रन्थकार के की रहा करे। तथा जिन महानु- भावों के पास या जिन भण्डारों में धवला की पहली जिल्द पहुंच गई है वे महानुभाव धवला के ३३२ वें पृष्ठ पर छपी टिप्पणी (सबसे नीचे की पंक्ति) १-"अत्र 'संजद' इति पाटशेषः प्रतिभाति" को एवं ६३ वें सृत्र के भाषा अर्थमें 'संयत' शब्द को बिलकुल मिटा देवें।

इसके सिवाय इस सृत्र की संस्कृत टीका के अथ में और भी दो बड़ी त्रुटियां रह गई हैं उनका भी सुधार होना चाहिये।

पहली त्रृंट ( पृ० ३३२ )

"हुएडावसपिएयां स्त्रीपु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यन्त इति चेन्न, उत्पद्यन्ते।"

( भाषा ) शंका—हुण्डावसर्पिणी काल सम्बन्धी स्त्रियों में सम्यग्दृष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यग्दृष्टिजीव उत्पन्न होते हैं।"

धवता में छपा हुआ यह श्रंश यों होना चाहिये— "हुएडावसर्पिएयां स्त्रीषु सम्यग्दृष्ट्यः विश्नोत्पद्यन्त इति चेन, न उत्पद्यन्ते।"

यानी—शंकाकार पूछता है कि 'क्या हुण्डाव-सर्पूर्पणी काल में सम्यग्टिष्ट जीव स्त्री शरीर में उत्पन्न नहीं होते ?

प्रन्थकार का उत्तर-'नहीं उत्पन्न होते हैं।'

यह अर्थ सिद्धान्त अनुसार ठीक बैठता है। जो अर्द्धविराम का चिन्ह (कीमा) 'न' के पीछे लगाया है वह उसके पहले होना चाहिये जिससे 'नुक्ते के हेर-फेर से खुरा जुरा हुआ।' सरीखा असत् अर्थ न होवे।

तदनन्तर शंकाकार ने शंका की है कि सम्याहिष्ट

सियों में उत्पन्न नहीं होता "यह बात कैसे जानी जाय ?' प्रन्थकार ने समाधान किया कि ''इसी आप प्रागम प्रमाण से।"

तब शंकाकार ने फिर (इसी प्रन्थ में कियों के चौदह गुणस्थानों का विधान देखकर) शंका की कि "इसी आर्ष आगम से द्रव्यक्तियों के मोच भी सिद्ध हो जायगी ?" टीकाकार ने उत्तर दिया कि "नहीं, कियां वक्ष रूप परिषद्ध सहित होती हैं अतः वे पंचम गुणस्थान-वर्तिनी होती हैं आतः उनके सकल संयम (संयत छठा गुणस्थान) नहीं होता।"

तब रांकाकार ने कहा कि "कपड़ा पहने हुए भी कियों के भाव संयम तो हो सकता है ?" टीकाकार इसके समाधान में लिखते हैं कि "क्षियों के भाव—संयम नहीं होता है क्यों कि यदि उनके भावसंयम होता तो भावश्वसंयम का श्रावनाभावी वस्त्र श्वादि परिग्रह उनके नहीं होना चाहिये था।"

तब शंकाकार ने प्रश्न किया है कि ''फिर स्त्रियों के चौदह गुणस्थान किस प्रकार होते हैं ?"

इसके समाधान में टीकाकार ने लिखा है कि— "इति चेन्न, भावस्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ तत्सत्वा-विरोधात।"

इसकी भाषा यों प्रकाशित हुई है ''नहीं, क्योंकि भावस्त्री में अर्थात् स्त्रीवेद युक्त मनुष्य गांत में चौदह गुगास्थानों के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है।"

इस भाषा अर्थ में थोड़ी सी दूसरी बटि हुई है

जिससे कि स्वाध्याय करने वाले संस्कृत से अनिभज्ञ व्यक्ति को अम हो सकता है क्योंकि 'अर्थान' के पीछे जो 'स्नावेदयुक्त' शब्द रक्खा गया है वह अस्पष्ट एवं आमक है। अतएव उपर्युक्त वाक्य का अर्थ यों करना चाहिये।

"नहीं (शंकाकार की शंका ठीक नहीं ) क्यों कि भावस्त्रीवेद वाले मनुष्य के चौदह गुएस्थान हो सकते हैं।"

यदि इतना संज्ञिप्त ऋर्थ भी कर दिया जाता तो भी विषय स्पष्ट ऋस्रान्त दीख पड़ता। यदि यहीं पर विषय को स्पष्ट करने के जिये—

"द्रव्यक्षी के यद्यपि पहले पांच ही गुण्म्थान होते हैं किन्तु भावक्षीवेदी द्रव्यपुरुष के समस्त गुण्-स्थान हो सकते हैं।"

इतनी पंक्ति और जोड़ दी जाती तो बहुत अच्छा होता। अस्तु।

श्रव प्रोफंसर जी का तथा धवला प्रकाशन सिमिति का मुख्य कतेत्रय है कि इन नीनों ब्रृटियों के सुधारणाथे सफल यस्न करें। जिससे कि जहां २ पर धवला का प्रति मीजूर है वडां बहां पर संशोधन हो सके। श्रन्यथा भविष्य में यह श्रीर भा श्रनथे की कारण हो सकती हैं।

माघ वदी पंचमी निवेदक— वीर सं०२४७१ ऋषितकुमार जैन ३-१-४५ सुलतान



# सत्पथ-दीपक

----

श्राज से प्रायः दो हजार वर्ष पहले का वह समय भारत के लिये तिशेष कर श्रखंड जैन संघ के लिये श्रत्यन्त श्रशुभ था जब कि मालवा प्रान्त में लगातार बारह वर्ष का श्रकाल पड़ा था। उम श्रकाल के कारण जो जैन साधुश्रों का संघ भद्रबाहु श्राचार्य के नेतृत्व में दिल्लिण प्रान्त (मद्रास, मैसूर, कर्णाटक) की श्रोर प्रस्थान कर गया वह श्रपनी साधु चर्या पर पूर्ववन श्रारूढ़ रहा उसमें कोई वि-कार न श्राने पाया क्यों कि दिल्लिण प्रान्त श्रकाल की भयानक परिस्थित से श्रञ्जना था।

परन्तु जो साधु संघ उस समय मालवा प्रान्तमें रहा आया उस पर असहनीय विकराल दुष्काल की की विकट परिस्थित ने बुरा प्रभाव डाला। उनकी विकार आग्रा स्वरूछ न रह सकी और उसमें विकार आग्रा गया। वे अपने नग्न अत (अचेलकता) को अक्षुण्ण न रख सके। दुःसमय के विकट थपेड़े ने उन्हें कुछ वस्त्र प्रह्मण करने के लिये विवश (लाचार) किया। जो कि उनमें से बहुत से साधुओं का स्वभाव सा यन गया और अकाल का अन्त हो जाने पर भी उनके उस विकृत शिधि लाचार का अन्त न हुआ।

इस प्रकार जैन साधुक्यों का एक संघ अब दो रूप में विभक्त हो गया। श्वेताम्बरीय प्रंथ कल्पसूत्र में भी श्रृत केवजी भद्रबाहु श्राचार्य के समय बारह—वर्षी दुर्भिन्न (श्रकाल) पड़ने का उल्लेख श्राया है—

''श्रन्यत्र द्वादशवर्ष-दुर्भिच-प्रान्ते सङ्घा-ग्रहेण श्री भद्रबाहुभिः साधुपञ्चशत्या प्रत्यहं याचनासप्तकेन" इत्यादि।

> — पृष्ठ १६३ वि० सं० १६७६ में वम्बई से प्रकाशित

कुछ दिनों तक यह संघभेद की व्यवस्था गोल-माल रूप सं चलती रही। किर विक्रम सं०१३३ या १३ में दोनों साधुसघों ने अपना अपना भिन्न भिन्न नामकरण कर लिया। जो साधु प्राचीन निर्मन्थ नग्न वेश के अनुयायी रहे उनका नाम 'दिगम्भर' (दिशा रूपी वस्तों का उपयोग करने वाले अर्थान नग्न) प्रचलित हुआ और जो नवीन विकृत रूप में आये उन साधुओं के संघ का नाम ''श्वेताम्भर'' (सफेद वस्त्र पहनने वाले) प्रचलित हुआ। दोनों साधु संघों के अनुयायी आवक भी अपने पुज्य साधुओं के अनुसार दो (दिगम्बर, श्वेताम्बर) में विभक्त हो गये। इस प्रकार एक अर्लंह जैनसंघ के दो खरह हो गये। किन्तु अहंन्त प्रतिमाओं का निर्माण विक्रम रं० ६०० तक नग्न वीतराग रूप में ही होता रहा। प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान पं० देचरदास जी लिखित ''जैन साहित्य में विकार" नामक पुस्तक अनु-सार किसी प्रतिमा के विषय में दिगम्बर श्वेताम्बर संघ वा परस्पर बहुत विवाद हुआ उस समय से श्वेताम्बर जैन संघ ने अपनी प्रतिमाओं पर लंगोट (कन्दोरा) चिन्ह लगाना प्रारम्भ कर दिया शेप रूप वीतराग रूप में ही रक्खा। मुकुट, कुण्डल, आंगिया आदि वस्त्र आमूष्णों द्वारा अहंन्त प्रतिमाको सजाने की पद्धति तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय में बहुत पीछे (अर्वाचीन) प्रचलित हुई है।

रवेताम्बरीय श्रागम प्रन्थों का निर्माण वीर सं० ६ द्र० में प्रारम्भ हुश्चा जैसा कि कल्पसूत्र के १४ द्रवें सूत्र में १२६ वें पृष्ठ पर लिखा है— बल्लभिहपुरंमि नयरे देव हिप्युहसयलसंघेहिं। पुत्थे श्रागमलिहिश्रो एवसयश्चसीश्चाश्चो वीराश्चो॥

यानी — बल्लभीपुर में देवर्छि गाँग समाश्रमण् आदि समस्त साधु संघ ने वीर सं० ६८० में आगम पुस्तक रूप लिखे।

किन्तु दिगम्बरीय प्रन्थरचना इससे लगभग ४४० वर्ष पहले प्रारम्भ हो गई थी। ष्ट्ख्राडागम उन का पहला सिद्धान्त प्रंथ बना। उसके पीछे समय-सार आदि प्रंथों का निर्माण हुआ। समयसार के रचियता आचार्य कुन्दकुन्द का समय ए० चक्रवर्ती आदि इतिहासवेत्ताओं ने गहरी छानवीन के साथ विक्रम सं० की पहली शताब्दी निश्चित किया है। श्री कुन्दकुन्द आचार्य विक्रम सं० ४४ में आचार्य पद पर आहद हुए थे।

षद्खण्डागम के रचिता श्री पुष्पदन्त भूतवि श्राचार्यं कुन्दकुन्द से पहले हुए हैं।

इस विभक्त जैन संघ के कारण जैनसमाज की शक्ति ज्ञीण ही गई है तथा होती जा रही है। 'इस हानि से चिन्तित अनेक समाज-हितैपी महानुभावों ने दोनों संघों को मिलाकर एक पर देने की अनेक बार चेष्टा को है किन्तु उसमें इस कारण सफल नहीं हो पाये कि दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों के सैंडा-त्तिक मतभेद की खाई को पाट देने में वे असमर्थ रहे।

किन्तु श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी एडवर्ड कालेज अमरावती ने अभी हाल में ही ऐसा यत्न किया है।

श्रीमान प्रोफेसर हीराजाल जी, एडवर्ड कालेज अमरावती, (वर्तमान मोरेस कालेज नागपुर) दि० जैन समाज के उन कुछ एक विद्वानों में से हैं जिन्हों ने जिनवाणी के उद्धार में पर्याप्त श्रम किया है। श्रपभ्रंश प्राकृत भाषा के श्रनेक प्रन्थों के श्रातिरक्त श्रापने प्रसिद्ध सिद्धान्त मंथ 'धवला' का सम्पादन

श्रापने जनतरी सन १६४४ के समय हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस में होने वाले श्राखिल भारतवर्धीय प्राच्य सम्मेलन में श्रपना लिखा हुश्रा निबन्ध पढ़ा था। उसकी श्रसल कापी तो हमने देखी नहीं कितु बम्बईकी पंचायतने बिख्यात फर्म जुहारमल मूलचद द्वारा उसको पुनः विद्वानों के विचारणार्थ छ्याकर भेजने की कृपा की है। (श्राशा है पंचायत के कार्यकर्ताश्रों ने श्रपना उत्तरदायित्व सममते हुए प्रोफेसर साहिब के ज्याख्यान को श्रह्मरशः ठीक छपाया होगा) उसे श्रवस्य देखा है। इसको पढने से ज्ञात होता है कि दिगम्बर स्वे-ताम्बर सम्प्रदायों की सैद्धान्तिक एकता प्रगट करने की उत्कट भावना को लेकर आपने अपना भाषण् लिखा है। भावना आपकी शुभ है किन्तु इसके लिये जो आपने शीघ्रता में जैन सिद्धांत का बिलदान कर दिया है वह अवश्य खेदजनक है। आप सरीय उत्तरायिस्वपूर्ण, धवला प्रन्थ का सम्पादन करने वाले विद्वान का ऐसा प्रयत्न उचित नहीं माना जा सकता।

आपने भावावेश में दिगम्बर सम्प्रदायके सर्वाच आचायं कुन्दकुन्द का (जिनके विषयं में कहा जाता है कि उन्होंने सीमंबर तीयंकर का भादात द्यांन किया था, जिनको बाणी के अतिशय में प्रभावित होकर श्री कान जी ऋषि आदि हजारों आध्यात्मक प्रेमी विद्वान स्वयं उनके अनुयायों हो चुके हैं) द्वी रमना से अप्रमाणित ठहराने का अतिसाहम किया है। श्रोफेसर साहब को यह विषय पहले समाज के विद्वानों के समन्न विचारणार्थ रखना था पीछे अपना सिद्धान्त बनाकर प्राच्य सम्मेलन ने अपने भाव प्रगट करने थे। आपको यह बात हदय में रखनी थी कि कुन्दकुन्द आचार्य का बचन अन्यथा नहीं हो सकता दिगम्बर भम्प्रदाय कुन्दकुन्दाचार्य के सन्मानमें सर्वस्व त्याग कर

इसके सिवाय आपने श्वेताम्बरीय प्रंथोंके देखने का भी कष्ट नहीं उठाया ऐसा झात होता है। आप र्याद उन प्रन्थों का ध्यान से स्वाध्याय करते तो आप अपनी यह धारणा न बना पाते। ऐसा हमारा विश्वास है। आप जिस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये दिगम्बर सिद्धान्तों की बलि दे रहें हैं रदेताम्बरीय प्रन्थों का भी अभिप्राय उसके बिपरीत है।

संत्रेव से हम आपकी आपत्तिजनक मान्यता पर कमशः प्रकाश डालते हैं।

# स्री- मुक्ति

श्रापने प्रथम ही दिगम्बरीय प्रन्थों के श्राधार संस्त्री मुक्ति सिंड करके दिगम्बरीय खेताम्बरीय सैंडान्तिक भेद की खाई को पाटन चाहा है किन्तु श्राप मूल बातों को दृष्टि से श्रोभल करके कोरे युक्ति-बाद में चले गये हैं श्रतः सफल नहीं हुए।

श्रापने जिस कमें सिद्धान्तु के श्राधार से श्री छुंद-कुन्दाचार्य की मान्यता को श्रप्रामाणिक सिद्ध करने के लिये यत्न किया है उम कमें सिद्धान्त को श्रापने छुत्रा भी नहीं।

### प्रथम मंहनन

कर्मसिद्धांत के अनुसार यह बात निर्णीत है कि बज्रव्यमनाराच संहनन धारक शक्तिशाली जीव ही उम्र सर्वोच्च तपस्या तथा घोर दुण्कृत (पाप) करने की ज्ञमता (शक्ति) रखता है। अतएव सप्तम नरक जाने योग्य भयानक पापकृत्य भी वही कर सकता है। जैसी कि कहावत है कि जे कम्मे सूरा जे धम्मे सूरा' यानी—जो जीव सांसारिक कार्यों में श्रवीर होते हैं वे ही धार्मिक कार्यों में भी उस सीमा तक श्रवीर हो सकते हैं।

गोम्मटसार कर्मकांड की ३० वीं गाथा देखिये— एवगेविज्जाणुद्दिसणुत्तर वासीसु जाति ते एियमा। तिगुरोगे संचड्णे णारायणमादिगे कमसो।

श्रथीत—नाराच, बज्जनाराच श्रीर बज्जन्यपम-नाराच संहनन के उदय से नवधैवेयक में, बज्जनाराच तथा बज्जन्यपमनाराच संहनन के उदय से नव श्रनु-दिश विमानों में एवं बज्जन्यपमनाराच संहनन के उदय वाला जीव विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपरा-जित श्रीर सर्वार्थसिद्धि इन श्रनुत्तर विमानों को प्राप्त कर सकता है।

इसी प्रकार इसकी आगे की गाथा भी देखिये-सण्णी छश्संह्रहणो वज्जदि मेघं तदो परं चापि। सेवडादीरहिदो पण पण चदुरेगसंहडणे ॥३१॥

अर्थात—संज्ञी जीव छह संहननों में से किसी भी संहनन से तीसरे नरक तक, सृपाटिका संहनन रहित (पांच संहननों में से किसी भी संहनन से) जीव पांचवें नरक तक, पांचवें छठे संहनन विना पहले चार संहननों में से किसी भी संहननका धारक जीव छठे नरक तक और प्रथम (वज्रऋपभनाराच) संहनन धारक जीव सानवें नरक जा सकता है।

इस कमिसिखांत के अनुसार स्त्री यदि अनुत्तर विमानों में अथवा सातवें नरक जाती हो तो उसके मुक्ति प्राप्त करने की ज्ञमता (सामर्थ्य ) निर्विवाद मानी जा सकती है। परन्तु ऐसा है नहीं।

देखिये सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्राचार्य के गोम्मटसार कर्मकांड की ३२ वी गाथा— श्रांतियतियसंहडणस्सुदश्रो पुण कम्मभूमिमहिलाणं श्रादिमतिगसंहडणं णस्थिति जिसेहिं सिहिटं॥३२

यानी—कर्मभूमिज स्त्रियों के अर्द्धनाराच, की-लित, असंप्राप्तासृपाटिका इन तीन संहननों का उद्य होता है। पहले तीन संहनन (व अर्षभनाराच व अ-नाराच, नाराच) उनके नहीं होते। गोम्मटसार की इस एक गाथा से स्त्री-मुक्ति विषय की समस्त उलभन सुलभ जाती है। श्राप यदि इस एक ही गाथा को हृदयंगम कर लेते तो कहापि श्रम में न पड़ते। क्योंकि कमें-भूमिज स्त्रियों के जब कि बजऋपभनाराच संहनन ही नहीं होता तब वे शुक्लध्यान प्राप्त नहीं कर सकती। क्योंकि शुक्लध्यान पहले संहनन वाले व्यक्ति के होता है। शुक्लध्यान हुए बिना स्त्रियों को मुक्ति मिलना श्रसम्भव है।

इस प्रकार कर्मप्रन्थ की यह गाथा आपको अपने विचारपथ में एक पद भी आगे नहीं बढने देती।

स्त्रियों को संहनन नहीं होता यह बात श्वेताम्ब-रीय सिद्धान्त प्रन्थों से भी समर्थित होती है।

श्वेताम्बरीय प्रन्थ 'प्रकरणग्रनाकर' (चौधा भाग ) के संग्रहणीसूत्र नामक प्रकरण की २३६ वीं गाथा देखिये—

दो पढमपुढविगमणं छेवटे कीलियाड संघयेंगे। इकिक पुढांव बुट्टी श्राइतिलेस्साउ नरणसु॥

श्रथात—छठे (श्रसंप्राप्तासृपाटिका) संहतन बाला जीव पहले दृसरे नरक तक जा सकता है। दृसरा संहनन वाला बीसरे नरक तक, तीसरे संहनन बाला चौथे नरक तक, चौथे संहनन बाला पांचवें नरक तक, पांचवें संहनन बाला छठे नरक श्रौर बन्नऋपभनाराच संहनन बाला जीव सातवें नरक तक जा सकता है।

इसी प्रन्थकी २३४ वीं गाथा पृ० १०० पर यह है— श्रासित्र सरिसिव पक्खीससीह उरिगिद्ध जा छिंट कमसो उक्कोसेएं सत्तम पुढवी मगाउथ मन्छा॥ यानी—श्रसैनी जीव पहले नरक तक, पेट के सहारे रगने वाले गोह, न्योला श्रादि दूसरे नरक तक, पत्ती तीसरे नरक तक, सिंह श्रादि पशु चौथे नरक तक, स्त्री छंट नरक तक श्रीर मतुष्य तथा मत्स्य सातवें नरक तक जाता है।

इस सेंद्वान्तिक विधानसे रवेताम्बरोय शास्त्र प्रमा-गित करते हैं कि कर्मभूमिज पुरुषों के बज्रऋपभ-सहनन होता है जिससे वे सातवें नरक जाने योग्य उत्कृष्ट पाप का संचय कर सकते हैं, स्त्री के वह संहनन नहीं होता द्यतः उसमें सातवें नरक तक जाने योग्य पाप उपार्जनकी शक्ति भी नहीं है (भोगभूमिज पुरुष स्त्री, पशु मन्दकपायों के कारण देवगित को जाते हैं परन्तु व्रतसंयम न होने से दृसरे म्वर्ष से ऊपर नहीं जाते)।

पुग्य-उपाजन की चरम सीमा पर भी जरा हिष्ट डालिये—

उसी प्रवचनमारोद्धार के संप्रहणी सृत्र की १६० वीं गाथा यह है।

छेबट्टेंगाउ गम्मइ चउरोजा कपकीलियाईसु। चउसु दु दु कप्प बुद्दी पढमेगां जाब सिद्धी वि ।

श्रयांत—छठं संहनन वाला सातवें श्राठवें स्वगं तक उत्पन्न हो सकता है, पांचवें संहनन वाला पांचवें छठं स्वगं तक, चौथे संहनन वाला सातवें श्राठवें स्वगं तक, तीसरे संहनन वाला नौवें दशवें स्वगं तक श्रीर दूसरे संहनन वाला स्थारहवें वारहवें स्वगं तक जन्म ले सकता है तथा प्रथम संहनन वाला उससे ऊपर श्रहमिन्द्रों में उत्पन्न हो सकता है श्रीर मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है।

( श्वेताम्बर सम्प्रदाय में स्वर्ग १२ माने गये हैं) अब देख्निये कि स्त्री किस स्वर्ग तक जाने योग्य पुग्य कर्म का संचय कर सकती है।

प्रवचनसारोद्धार चौथा भाग के ७८ वें पृष्ठ की गाथा यह है—

उववात्रो देवीणं कषदुगं जा परो सहस्सारा । गमणागमणं नच्छी अच्चुय परत्रो सुराणंपि ॥१६

श्चर्यात — देवियां पहले दूसरे स्वगे तक उत्पन्न होती हैं श्रीर वारहवें स्वगे तक जा सकती हैं। उस से ऊपर वे नहीं जा सकतीं।

तथा देवों की अपेक्षा देवियों की आयु भी हीन होती है।

उक्त प्रन्थ के ७७-७**≍ वें पृष्ठ पर १६४ वीं गाथा** देखिये—

आण्यपमुद्दा चिविष्ठं मणुएसु चेव गच्छंति। अर्थात—आनत आदि स्वर्गी,के देव मरकर पुरुष ही होते हैं। स्त्री पर्याय नहीं पाते।

श्वेताम्बरीय सिद्धान्त श्रंथ इसं बात को प्रमाणित करते हैं कि स्त्रियों को वश्रऋषभनाराच संहनन नहीं होता इसी कारण वे सांसारिक चरम सुख एवं दुख प्राप्त करने योग्य उत्ऋष्ट तपस्या एवं दुष्कर्म नहीं कर सकतीं।

इसी सिद्धान्त के त्रानुसार त्रानुत्तर विमान से त्राकर मल्लिनाथ तीर्थंकर का स्त्रीरूप उपन्न होना स्वयं श्वेताम्बरीय प्रन्थों से स्वंडित हो जाता है।

इसके सिवाय खेताम्बरीय प्रंथ प्रवचनसारोद्धार के तीसरे भसा के ४४४-४४४ वें प्रश्न पर एक गाथा लिखी है—

श्ररहंत चिक्किकेसव बलसंभिन्नेय चारणे पुटवा। गणहरपुलाय श्राहारणं च नहु भवियमहिलाणं॥

अर्थात-भन्य स्त्रियां तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारा-यण, वलभद्र, संभिन्न-श्रोता, चारणऋद्धि, चौदह पूर्व धारण, गणधर, पुलाक तथा आहारक ऋदि ये १० पर प्राप्त नहीं कर सकती।

इस विधान के अनुसार स्त्रियों को चौदह पूर्वोंका भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसा क्यों ? इसके उत्तरमें प्रकरण्यत्नाकर चौथे भाग के कर्म प्रंथ के 'जोगा-वश्रोगलेस्सा' इत्यादि ४४ वीं की गाथा की टीका में ४६१ वें प्रष्ठ पर निम्नलिखित गाथा उल्लिखित है— तुच्छा गारवबहुला चिलिदिया दुब्बला अधीइए। इस अद्वसेस क्रयणा भूश्र वाश्रोश्र न च्छीणं॥

श्रथांत—िखयों को दृष्टिवाद नामक बारहवां श्रंग नहीं पढ़ाना चाहिये क्योंकि खियां स्वभाव से तुन्छ (हल्की) होती हैं इस लिये श्रभिमान बहुत करती हैं, श्रांतशय ज्ञान पचा नहीं सकतीं, उनकी इन्द्रियां चंचल होती हैं, उनकी बुद्धि निर्वल होती है।

श्रव श्राप स्वयं विचार कीजिये कि श्वेताम्बरीय सिद्धान्त प्रन्थों के श्रनुसार जब कि वे चौदह पूर्व का भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं तब वे केवलज्ञान तो कहां प्राप्त कर सकेंगी। श्रीर फिर उनका मुक्ति होना तो श्रीर भी दूर की बात है। इस प्रकार देखा जावे तो स्वयं श्वेताम्बरीय सिद्धान्त प्रन्थ ही स्वियों के लिये मुक्ति पथ में कांटे विद्याकर पार करना स्वियों के लिये श्रसम्भव बना रहे हैं।

इस कारण स्त्रीमुक्ति सिद्ध करके जो आप दि० श्वेताम्बर सम्प्रदायों के शासन में साम्य दिखलाना चाहते हैं यह आपकी प्रगति विपरीत है। आप को उक्त श्वेताम्बरीय उद्धरणों को समस्र रख कर यह सिद्ध करना चाहिये था "कि स्त्रीमुक्ति का निषेध श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में भी उतना ही है जितना कि दिगम्बरीय ग्रन्थों में है।"

स्त्रियों के तीर्थं कर न होने श्रादि श्वेताम्बरी विधानों की चर्चा विस्तार भय से छोड़ते हैं।

श्रव हम श्रापकी युक्तियों को परखते हैं।

श्रापने प्रथम की पट्याएडाग्रम की धवलाटीका के भिन्न भिन्न भागों के सूत्रों का हवाला देकर लिखा है कि—

'दिगम्बर आम्नाय के प्राचीनतम श्रंथ पट्रवराडागम के सुत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी स्थान पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग चौदहों गुरुरथान बनलाये गये हैं।"

श्चापका यदि यह लिखना सत्य होता नो समस्त दि० जैन समाज शिर मुकाकर आपकी बात को स्वीकार कर लेता और 'स्वीमुक्ति' के विषय में अपनी धारणा सुधारता। किन्तु खेद है प्रोफेसर साहब! बात ऐसी नहीं है। यह सिद्धान्तप्रन्थ ऐसा निरूपण नहीं करता जैसा कि आप कहते हैं। धवला के प्रथम भागके 'तेशा परमवगद्वेदा चेदि'।१०४ सूत्र की टीका में पृष्ठ ३४४ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है। देखिये—

"अधिकृतोऽत्र भाववेदस्तदभावाद्वगत. वेदो नान्यथेति।"

यानी—यहां भाववेद का अधिकार है। भाववेद न रहने से नवम गुग्गस्थान से उत्पर वेद-रहित माना गया है अन्यथा नहीं।

श्रापको गोम्मटसार श्रादि प्रामधिगुक सिद्धान्त-

मन्थों की सङ्गित मिलाने के लिये पटखण्डागम के इस विधान को ध्यान में रखना चाहिये। भाववेद की अपेचा से न होने वाले मृल कथन को आर द्रव्यवेद की अपेचा लिख गये हैं। इस साधारण गल्बी ने सारा अनथं कर दिया है आप धवला के समम्त उल्लेखों को इस बीजभूत वाक्य में विचारते चले जाइये आपको कहीं भी दिगम्बर जैन आचार्यों के स्त्रीमुक्ति निषेध विषय में परस्पर विरुद्ध मतभेद न मिलेगा।

द्रव्य पुरुषवेदी ज्ञपक श्रेणी चढ़ते समय जिस भाववेद वाला होता है। (वह चाहे स्त्री भाववेद हो श्रथवा पुरुष भाववेद हो) उसको उस भाववेद की श्रपेजा से उसी वेद वाला उल्लेख किया है। अतः द्रव्यितग पुरुष होते हुए भी भावस्त्रीवेदी को स्त्रीवेदी लिखकर उसके चौदहों गुणस्थान बतलाये हैं। अतः भाववेद के कथन को द्रव्यवेद मान कर द्रव्य. स्त्री के समस्त गुणस्थान समक्त लेना गलती है।

''त्रपक श्रेगों। चढ़ते समय पुरुप के जो भाववेद होता है उसी भाववेद की ऋपेत्ता मुक्त पुरुप को भूत प्रज्ञापन नय की ऋपेत्ता से उस वेट से मुक्त हुआ कहा जाता है।" इस बात का समर्थन प्रख्यात, उद्भट तार्किक विद्वान श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रमेय— कमल मार्तेण्ड के ६४ वें पृष्ठ पर एक पुरातन गाथा उल्लिखित की है—

पुंचेदं वेदंता जे पुरिसा खबगसेढिमारूढा। संसोदयेण वि तहा कास्पुत्रजुत्ता य तेदु सिज्कांत। यानी—जो पुरुष भावपुरुष का अनुभव करते हए सपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वे, तथा शेष दोनों (स्त्री, नपुंसक) भाववेदों को श्वनुभव करने वाले भी शुक्लध्यान सिंहत होते हैं वे भी सिद्ध हो जाते हैं।

तथा—आपने षटखण्डागम (धवला) के सत-प्ररूपणा के जिस ६३ वें सूत्र (पृ० ३३२) प्रमाण दिया है वह भी आपके अभिप्रायको असत्य ठहराता है। देखिये —

''सम्मामिच्छाइड्डि श्रसंजदसम्माइड्डिसंज-दासंजदट्ठाणे णियमा पज्जित्तयात्रो ॥६३॥

हुंडावसर्पिएयां स्त्रीपु सम्यादृष्ट्यः किन्नोत्पद्यन्त इति चेन्न उत्पद्यन्ते । कुतोवसीयते ? श्रश्मादेवा-र्यात । अस्मादेवार्षाद् द्रव्यस्त्रीणां निवृतिः सिद्ध्ये-दिति चेन्न, सवासस्वादप्रत्याख्यानगुणस्थितानां सच-मानुपपत्तेः । भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेत्, न तासां भावसंयमोऽस्ति भवासंयमावि-नाभाविवस्त्राद्यपादानान्यथानुपपत्तेः। कथं पुनस्तासु चतुर्श गुणस्थानीति चन्न, भावस्ती-विशिष्ट-मनुष्य-गर्ने। तत्सत्वाविरोधात । भाववेदो बादरकपायान्नो-पर्यस्तीति न तत्र चतुर्देश गुणस्थानानां सम्भव इति चेन्न, अत्र वेद्रय प्राधान्याभावान् । गतिस्तु प्रधाना न साराद्विनश्यति । वेद्विशेषणायां गतौ न तानि सम्भवन्तीति चेन्न, विनष्टेऽपि विशेषणे उपचारेण तद्व्यपदेशमादधानमनुष्यगतौ तत्सत्वाविरोधान् । मनुष्यापर्याप्तेष्वपर्याप्तिप्रतिपत्ताभावतः सुगमत्वात्र तत्र वक्तव्यमस्ति।"

श्रर्थात—मनुष्य स्त्रियां सम्यग्मिश्यादृष्टि, श्रसं-यतसम्यग्दृष्टि श्रार संयतासंयत गुणस्थानों में नियम से पर्याप्तक होती हैं।"

यानी — पर्याप्तक स्त्रियों के पहले पांच गुरास्थान ही हो सकते हैं। इसके आगे के नहीं। यहां भाषा अर्थ में प्रोफेसर साहबने अपने पास से संयत शब्द और जोड़ कर अर्थ का महा अनर्थ कर दिया है।

शंका—हुंडावसर्पिणी काल सम्बन्धी क्रियों में सम्यन्द्रष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं। (ये दोनों शंका ख्रीर समाधान गुलत लिखे हैं। देखो प्राक्कथन)

शंका—यह किस प्रमाण से जाना जाता है ? समाधान—इसी आगम प्रमाण से जाना जाता है शंका—तो इसी आगम से द्रव्यक्षियों का मुक्ति जाना सिद्ध हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बस्त्रसहित हो नेसे उन के संयतासंयत गुणस्थान होता है। अतएव उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

शंका—वस्त्रसहित होते हुए भी उन द्रव्यस्त्रियों के भावसंयम के होने में कोई विरोध नहीं आना चाहिये ?

समाधान—उनके भावसंयम नहीं है, क्योंकि, अन्यथा, अर्थान भावसंयम के मानने पर उनके भावअसंयम का अविनाभावि वस्त्राद्किका प्रहण नहीं बन सकता है।

शंका—तो फिर श्वियों में चौदह गुण्स्थान होते हैं यह कथन कैसे बन सकेगा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि भावस्त्रों में अर्थात स्त्री वेदयुक्त मनुष्यगति में चौदह गुणस्थानों के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है।

शंका—बादर कषाय गुग्गस्थान के उत्पर भाववेद नहीं पाया जाता है, इस लिये भाववेद में चौदह गुग्गस्थानों का सद्भाव नहीं हो सकता है ?

समाधान——नहीं, क्योंकि, यहां पर वेद की प्रधानता नहीं है, किन्तु गति प्रधान है। श्रोर वह पहले नष्ट नहीं होती है।

शंका—यद्यपि मनुष्य गति में चौदह गुणाधान सम्भव हैं फिर भी उसे वेद विशेषण से युक्त कर देने पर उसमें चौदह गुणस्थान सम्भव नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विशेषण के नष्ट हो जाने पर भी उपचार से उस विशेषण युक्त संज्ञा को धारण करने वाली मनुष्यगित में चौदह गुणस्थानों का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता।

षट्खरहागम के उक्त ६३ वें सूत्र का धवलाकार
ने कितना स्पष्ट खुलासा किया है। मुझे आश्चर्य है
कि इतना विशाद विवरण होने पर भी आपने विपरीत अभिप्राय निकाला। 'पटखरहागम का
जो आश्य धवलाकार ने समस्ता है उतना
अभिप्राय प्रोफेमर साहब स्वयं नहीं समस्त
सक्तें।'' इस बात को स्वयं प्रोफेसर साहब तथा
अन्य कोई विचारशील व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर
सकता।

आपने अपने अभिमत को पुष्ट करने के लिय चार युक्तियां दी हैं उनमें से पहली युक्ति यह है कि—

"मृत्रों में जो योनिनी शब्द का प्रयोग हुपा है वह द्रव्यस्त्री को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता।"

द्यापकी यह युक्ति निःसार है आपको प्रन्थकार का अभिप्राय देखना चाहिये जैन प्रन्थों में अनेक स्थानों पर देवों का उल्लेख प्रचलित नाम 'अमर' से भी मिलता है इसका कोई यह अभिप्राय निकाल लेवे कि जैनाचार्य देवों को सिद्धों के समान अमर (कभी न मरने वाला) भानते हैं, तो गलत है। आप ही बताइये कि 'भावस्त्रीवेद' वतलाने के लिये किस शब्द का प्रयोग होना चाहिये। जिससे स्त्री शब्द का बोध भी हो जाय और खी सूचक शब्द भी प्रयुक्त न हो। जो भी शब्द रक्खेंगे वह द्रव्यस्त्री वाचक ही होगा। अतः योनिनी शब्द भी भाव स्त्रोवेद के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है उसमें आपित्त कौन सी है। 'कुशल' शब्द से आप वक्ताके अभिप्राय के विपरीत धास खोदने वाला (कुशं लुनानीति कुशलः) मान लेवें तो यह आपकी त्रृटि है, न कि उक्त शब्द का प्रयोग करने वाले की।

त्रतः त्रापकी यह युक्ति व्यथे है ।

तथा— 'योनिनी' शब्द पशुत्रों की स्त्री जातिके लिये प्रन्थों में प्रयुक्त हुत्रा है। तथा पांचवें गुगा—स्थान से उत्पर द्रव्यस्त्री के लिये योनिनी तथा तत्सम अन्य शब्द किसी भी आगम में नहीं मिलता।

दूसरी युक्ति आप देते हैं-

"जहां वेदमात की विवत्ता से कथन किया गया है त्रहां = वें गुणस्थान तक का ही कथन किया गया है, क्योंकि उससे ऊपर वेद रहता ही नहीं है।"

श्रापने एक तो यह गलत लिखा है क्यों कि एक तो भाववेद आठ वें तक नहीं बल्कि नौवें गुएएश्थान तक रहता है तथा द्रव्यवेद चौदह तक रहता है तथा श्रप-गत वेदों (वेदरहित) का कथन करते हुए नौवें गुएएश्थान से ऊपर भी वेदों का उल्लेख मिलता है। दूसरे इस बात से आपने श्रपने पत्तमें कोई समर्थक विशेषता भी नहीं दिखलाई। श्रतः यह भी व्यथे है।

तीसरी युक्ति में श्राप लिखते हैं कि -

''कर्मासद्धान्त के श्रानुसार वेट वैपम्य सिद्ध नहीं होता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगोंकी उत्पत्ति का यह नियम बतलाया गया है कि जीव के जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का ज्ञयोपशम होगा उसी के अनु-कूल वह पुदुगल रचना करके उसको उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। चक्ष इन्द्रिय आव-रण के चयांपशम सं कण इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि नहीं होगी और न कभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान होगा। इसी प्रकार जीव में जिस वेद का बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुरुगल रचना करेगा स्रोर तदनकुल ही उपांग उत्पन्न होगा। यदि ऐसा न हुआ नो वह वेद ही उदय में न आप सकेगा। इसी कारण जीवन भर बेद बदल नहीं सकता। यदि किसी भी उपांग सहित कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कपायों व अन्य नोकपायों के समान वेद के भी जीवन में बदलने में कीन सी आपत्ति आ सकती है।"

आपकी यह युक्ति भी खोखली है। क्योंकि कर्मसिद्धान्त के अनुसार ही तो वेदवैपम्य सिद्ध होता है देखिये—

कमें सिद्धान्त पर थोड़ा सा भी दृष्टिपात आप यदि करते तो वेदवेषम्य आप को तुरन्त ज्ञात हो जाता। सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार जीवकाण्ड वेदमागेणा के प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है।

पुरिसिन्छिसंढवेदोदयेण पुरुसिन्छिरुंढन्त्रो भावे । णामोदयंगदन्वे पाएण समा कहिविसमा ॥२७०॥

ध्यर्थात-पुरुष, स्त्री श्रीर नपुंसक वेद (नो-कपाय मोहनीय) के उदय से जीव के पुरुष, स्त्री श्रीर नपुंसकीं जैसे भाव होते हैं। तथा नामकर्मके खदय से लिंग, मूं छ ढाढ़ी, योनि, कुच श्रादि द्रव्य-चिन्ह प्रगट होते हैं। ये भावलिंग श्रीर द्रव्यलिंग प्रायः समान होते हैं यानी जैसा द्रव्यलिंग होता है वैसा ही भावलिंग होता है किन्तु कभी कभी ये विषम भी हो जाते हैं। यानी द्रव्यलिंग कुछ हो श्रीर भावलिंग उस द्रव्य लिंग से भिन्न हो।

नामकर्म के उदय से द्रव्यवेद योनि, लिग कुच, मूंछ, दाढ़ी श्रादि चिन्हों के रूप में होता है श्रोर भाववेद मोहनीय कर्म के उदय से जनाने (की सम्बन्धी), मर्दाने (पुरुष सम्बन्धी) तथा होजड़े के भाव उत्पन्न होने से होता है।

भावस्विवेद के उदय से तीनों में से कोई भी द्रुज्यवेद रहते हुए पुरुष के साथ विषय सेवन के तथा अन्य प्रकार के भी स्त्री सम्बन्धी भाव होते हैं। भावपुरुष वेद के उदय होने पर द्रुज्यवेद तीनों में से कोई एक भी रहता हुआ स्त्री के साथ विषयसेवन तथा वीरता आदि पुरुष सम्बन्धी अन्य भाव उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जब भावनपुंसक वेद का उदय होता है तब किसी भी द्रुज्यवेद वाले जीव के परिणाम, विचार हीजड़ों जैसे स्त्री-पुरुष दोनों के साथ विषय सेवन अर्थद के उत्पन्न होते हैं।

दोनों प्रकार के (द्रव्यवेद, भाववेद) वेदों के उत्पादक दो भिन्न भिन्न कर्म हैं और इसी कारण उन के दो विभिन्न कार्य हैं। इस दशा में वेद—वैपम्य सिद्ध होने में क्या अड़चन आती है? हुशन्त से समस्त लीजिये—

प्रसिद्ध लड़ाकी मांसी की महारानी लहमीबाई इव्यक्षीवेदी थी अपने पति के साथ शयन करते हुए उसके द्रव्य तथा भाव से क्षीवेद था जिस समय वह धीरता श्रीर वीरता के साथ श्रंगेजों से जड़ी उस समय वह द्रव्यक्षीवेदी होती हुई भी भाव से पुरुष-वेदी थी तभी उसको जनानी न कहते हुए मदानी (खूब लड़ी मद्दीनी वह तो भांसी वाली रानी थी) कहा है।

बहुत से मनुष्य स्त्री का बेश धारण कर नाटक आदि में अपने हाव-भाव स्त्रियों जैसे दिखला कर पुरुषों को अपनी श्रोर श्राकपित करते हैं वे उस समय द्रव्यपुरुषवेदी होतेहुएभी भावस स्त्रीवेदी होते हैं

कामशास्त्र के कथनानुसार विपरीत त्रासन से रितकीड़ा करते हुए यदि गभे स्थानित होता है तो उस सन्तान में विपरीत भाव त्राते हैं। लड़की हो तो जीवनभर उसकी चेष्टायें पुरुष जैसी होती हैं, यदि लड़का हो तो उसमें जनाने हाव-भाव होते हैं।

श्र्वीरता, कठिन कार्य करने की जमता, उदा-रता, सादगी आदि भाव पुरुषवेद—सम्बन्धी हैं। भीरुता, कोमलता, निर्वलता, मायाचार, विलासिता आदि भाव स्त्रीवेद के हैं। यह भाव स्त्री पुरुषों में परिभ्धित के अनुसार प्रति समय पलटते रहते हैं। इस कारण द्रव्यवेद जन्मभर एक रहता हुआ भी भाववेद प्रतिज्ञण पलटते रहते हैं।

लखनक के श्रान्तिम नवाब बाजिद श्रली की जीवनचर्या पढ़कर वेद-वेपस्य न होने का श्रापका श्रम दूर हो जायगा।

हमारे एक मित्र ने जो कि राष्ट्रीय सेवा के उप-लद्यमें लग भग ढाई वर्ष जेल में रहकर बाहर आये हैं, जेलमें के एक मनुष्य का हाल सुनाया कि वह इस समय ४४-४७ वर्ष का है उसके स्त्री पुत्र पुत्री आदि भी हैं किन्तु ऋभी तक पूर्व-श्रभ्यस्त दुर्व्यसनके कारण श्रन्य नवयुवकोंसे ऋपनी विषय वासना तृप्त करानेको सदा लालायित रहता है।

वतलाइये प्रोफंसर साहब ! उस द्रव्यपुरुपवेदी के भावस्त्री वेद का उदय है या नहीं ?

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय की बात जुदी है। क्योंकि जितनी द्रव्येन्द्रियां होती हैं उतनी ही भावे-निद्र्यां होती हैं अतः उनमें धिपमता नहीं आ सकती किन्तु प्रत्येक जीव के द्रव्यवेद एक ही होता है जब कि भाववेद उसके तीनों हो सकते हैं। अतः बाह्य निर्मित्त कारण विभिन्न न होने के वारण वेद-धैपम्य सिद्ध होता है इन्द्रिय वैपम्य सिद्ध नहीं होता।

आप यदि वेपम्य को सममने के लिये शास्त्रीय उदाहरण चाहते हैं तो द्रव्यलेश्या, भावलेश्या को ले लोजिये।

नामकर्म के उदय से शरीर का रंग द्रव्यलेश्या होती है ख़ार मोहनाय वर्म के उदय से विभिन्न प्रकार के परिणाम भावलेश्या होती है।

यूरोप, काश्मीर ऋादि के स्त्रीपुरुप द्रव्य शुक्ल-लेश्या वाले हैं किन्तु वे भी भाव से भी शुक्ललेश्या वाले हों यह नियम नहीं। द्रव्यकृष्णलेश्या वाले मद्रामी अथवा हब्शी लोगों के भावशुक्ललेश्या हो सकती है और श्वेत रंग वाले अंग्रेज के भावकृष्ण-हो सकती है। यह लेश्या-देपम्य वेददेपम्य के ही समान है। इसी प्रकार भावद्रव्यहिंसा, द्रव्यशाण, भावप्राण आदि में भी विषमता तथा समता पाई जाती है। भावहिंसा होने पर भी द्रव्यहिंसा न हो जेसे छोटी मछलियों के खाने के विचार में बैठा हुआ नंदुल मत्म्य। यत्नाचार से चलते हुए मुनि के पैर तले आकर
मरे हुए सूहम जीव की द्रव्यहिसा होते हुए भी भावहिंसा नहीं होती। शोक, हर्ष के भाव उत्पन्न होने
के समय भावप्राणों में परिवर्तन होता है किन्तु द्रव्य
प्राण वेंसे ही रहते हैं। कभी द्रव्यप्राण में परिवर्तन आते हुए भी भावप्राणों में रंचमात्र भी अंतर
नहीं आता। कभी दोना में अन्तर आता है।

इस प्रदार आपकी तीसरी युक्ति भी अन्तः शृन्य है।

आपने चौथी युक्ति यह दी है कि-

"नों प्रकार के जीवों की तो कोई संगति ही नहीं वेटती, क्यांकि द्रव्यमें पुरुष और स्वीलगंक सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, जिससे द्रव्यनपुंसक के तीन अलग भेद बन सकें। पुरुष और स्वीवेद में भी द्रव्य और भाव के बेपम्य मानने में उपर बतलाई हुई कठिनाई के अतिरिक्त और अनेक प्रश्नाखड़े हो सकते हैं। यदि वेपम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य और भावभेद का तात्पर्य ही क्या रहा ? किमी भी उपांग विशेष को पुरुष या स्वी कहा ही क्यों जाय ? अपने विशेष उपांग के विना अमुक वेद ब्दय में आयगा ही किस प्रकार यदि आ सकता है तो इसी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान भी पांचों इन्द्रियों के परस्पर संयोग से पच्चीस प्रकार क्यों नहीं हो जाती ?

आपकी यह युक्ति भी निर्मृत है। क्योंकि द्रव्य में पुरुष और स्त्री के सिवाय नपुंसक भी होते हैं जो न तो स्त्री ही होते हैं और न पुरुष ही। ऐसे हीजड़े प्रायः समस्त नगरों में पाये जाते हैं जिनके न तो पूर्ण पुरुष के चिन्ह लिंग मुं छ डाढ़ी आदि होते हैं और न पूर्ण योनि, स्तन आदि स्त्रीचिन्ह होते हैं। इस लिये त्रापका यह लिखना त्रयुक्त है कि 'द्रव्य में पुरुष त्रीर स्त्री लिंग के तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पीया जाता।' त्राप यदि देखना चाहें तो हम त्रापको बीसों नपुंसक दिखला सकते हैं। नपुंसकों के श्रपने भाव जुदे ही होते हैं। श्रतः तीनद्रव्यवेद श्रीर तीन भाववेदों के साम्य वैपम्य रूप में नौ भेद निर्वाध रूप से होते हैं।

तथा षट्खण्डागम प्रथम खण्ड का १०८ वां सूत्र देखिये जिसका सम्पादन आप स्त्रयं कर चुके हैं— ''मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइडिप्पहुडि जाब अणियहिति"

यानी—मनुष्य गति के जीव पुरुष, स्त्री, नपुंसक तीन वेद वाले मिथ्यात्व से श्रानिगृत्तिकरण गुणस्थान तक होते हैं।

इसी प्रकार १०३ वें सूत्र में, तीसरे खण्ड के १२६-१३० वें सूत्र में भी तीनों वेदों का उल्लेख है।

द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय सम्बन्धी त्रापकी त्राशंका का समाधान 'वेद्वेषम्य की तीसरी युक्तका उत्तर देते समय उदाहरणपूर्वक बतला दिया है त्रातः पुनः यहां लिखना पिष्टपेपण होगा। यहां त्रापने जो यह लिखा है कि 'यदि वेद-दैपम्य हो सकता है तो वेद के द्रव्य और भाववेद का तात्वर्य ही क्या रहा ?

इसका उत्तर श्राप महारानी लक्ष्मीवाई के उदा-हरण से समक्ष लीजिये। महारानी लक्ष्मीवाई द्रव्य भाववेद के साम्य होने पर गर्भधारण कर सकी श्रीर वेद-वैषम्य होने पर उसने श्रीगरेजों से डट कर युद्ध किया।

श्राप शास्त्रीय उदाहरण द्रव्यलेश्या भावलेश्याके सम-विषम रूप में छत्तीस भेदों से समक लीजिये। 'पुरुषार्थार्थ सिद्ध्युपाय' मन्थ में वर्णित द्रव्य-हिसा भावहिंसा के भेदों से भी समम लीजिये।

इस प्रकार आपकी यह युक्ति भी श्रकिंचित्कर है!

मुक्ति प्राप्त करने के लिये चारित्र की पूणता होनी
चाहिये किन्तु स्त्री परिमहत्याग महाबत नहीं पाल
सकती उसे अपने शरीर को छिपाने के लिये साड़ी
अवश्य रखनी पड़ती है। र अस्वता होते समय वह
साड़ी बदल कर अन्य लेनी पड़ती है। ध्यान करते
समय यदि हवा से उसकी साड़ी उड़ने लगे तो उस
ध्यान छोड़ साड़ी सम्भालनी पड़ती है। इस प्रकार
उसके महाबत पूर्ण नहीं हो पाते। अतः वह चारित्र की अपूर्णता के कारण भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर
पाती जिस तरह वह सोलहवें स्वगं से उपर जाने
योग्य तप नहीं कर सकती।

"द्रव्यस्त्रीवेद वाला जीव चायिक सम्यवस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता।" इस बात को श्री पृत्यपाद द्या-चायंने सर्वायेसिद्धिमें "निर्देशम्वामित्वमाधना – धिकरणस्यितिविधानतः" ( अध्याय १ सृत्र ७ ) सृत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है—

मानुषीणां त्रितयमध्यस्ति पर्याप्तिकाना-मेव, नापर्याप्तिकानाम् । चायिकं पुनर्भाववेदे-नैव ।

अर्थात—स्त्रियों के पर्याप्तक अवस्था में तीनों प्रकार के सम्यग्दर्शन हो सकते हैं। अपर्याप्तक अवस्था में नहीं। किन्तु ज्ञायिक सम्यक्त्व भावस्त्री, वेद वाले पुरुष के ही होता है।

अव बतलाइये ज्ञायिक सम्यग्दरान के विना स्त्रियों को मुक्ति किस प्रकार मिल सकेगी। प्रोफेसर जी स्त्रियों के १४ गुण्मधान सिद्ध करनेकी धुन में यह सब कुछ भूल गये हैं कि वे स्त्रयं अपनी लेखनी से इस विषय में क्या कुछ लिख चुके हैं।

देखिये धवला ( द्रव्य प्रमाणानुगम ) की तीसरी जिल्दकी प्रस्तावना पृष्ठ ३०, पर त्र० लदमीचन्द्रजी की शंका के समाधान में प्रोफेसर दीरालाल जी ने लिखा है कि—

"श्रव रही योनिमती के १४ गुण्धान की बात, सो कमें भूमिज स्त्रियों के अन्त के तीन मंहननों का ही उदय होता है ऐसा गोम्मटसार कर्मकांड को गाथा ३२ से प्रकट है। परन्तु शुक्लध्यान चपक श्रेग्यारोहण्कार्य प्रथम सहनन वाले के ही होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि द्रव्यस्त्रियों के १४ गुणम्थान नहीं होते हैं। पर गोम्मटसार में कीवेदी के १४ गुणस्थान बतलाये अवश्य हैं इस लिये वहां द्रव्य से पुरुष और भावसे स्त्रीवेदी का ही योनिमती पद से ग्रहण करना चाहिये। इस विषय में गोम्मट मार और धवलामिद्धान्त में कोई मतभेद नहीं है। द्रव्यस्त्री के पांच ही गुणस्थान होते हैं।"

प्रोपे.सर साहब! क्या आपका यह लिखना गलतंह ? यदि है तो क्यों ?

श्वेताम्बरीय शंथकारों ने स्त्रीमुक्ति के जो उदा-हरण अपने मन्थों में उल्लिखित किये हैं वे भी कमे-सिद्धान्त से विरुद्ध ठहरते हैं। (कमेसिद्धान्त दिग्-म्बर श्वेताम्बरों का प्रायः समान है उसमें भेद नहीं है) प्रथम ही मल्लिनाथ तीर्थकर को देखिये—

मिल्लनाथ तीर्थकर जिनको श्वेताम्बरीय प्रंथा-नुमार मिल्लकुमारी कइना चाहिये; तीर्थकर होने के पहले तीसरे भव में महाबल नामक राजा था।

उसके ६ मित्र और थे। महाबल राजा संसार से

विरक्त साधु हो गया, साथ ही उसके ६ मित्र भी
साधु हो गये। उन सातों ने आपस में यह निर्णय

किया कि हम सब समान (एक सरीखा) तपश्चरण
करें जिससे परभव में भी हम समान रहें। तदनु—
सार छहों मित्र तो एक समान तप करते थे। परन्तु
महाबल गुप्त रूप से उनसे अधिक तपश्चरण करता '
था। वे यदि बेला (दो उपवास) करें तो महाबल
तेला (तीन उपवास) कर लेता था, वे तेला करें तो
यह चौला (चार उपवास कर लेता था। इस माया

चार के कारण उसने स्त्री वेद का बन्ध किया

परन्तु पोडश कारण भावनाओं को भाते हुए उसने
तीथंकर नाम कमें का भी बन्ध किया।

श्रायु समाप्त होने पर सातों साधु जयन्त नामक श्रमुत्तर विमान में श्रहमिन्द्र हुए। वहां पर महा-वल के जीव की श्रायु २२ सागर की थी शेष छहोंकी २२ सागर से कुछ कम श्रायु थी।

वहां से चयकर वे छहीं ऋहीं महामन्द्र तो ऋंग-कोशल आदि देशों के राजपुत्र हुए और महाबल का जीव मिथिला नरेश कुम्भ राजा के घर पुत्री मिल्ल-कुमारी तीर्थकर हुई (क्योंकि महाबल के भव में छल पूबेक अधिक तप करने से उसने स्त्रीलिंग बांधा था)।

मिल्लकुमारी जय युवती हुई तो उसकी सुन्दरता पर आसक्त हो कर पूर्वभव के मित्र उन छहों राज-कुमारों ने उसे अपनी पत्नी बनानेको कुम्भ राजापर चढ़ाई कर दी। युद्ध में कुम्भ राजा हार गया। किन्तु मिल्लकुमारी ने एक श्रपनी जैसी सुवर्ण मूर्ति को दिखलाकर उसके श्रन्दर संचित दुर्गन्ध द्वारा उन राजकुमारों को संसार से विरक्त कर दिया।"

श्वेताम्बर सम्प्रदाय इस कथा को श्रमिट सत्य मानता है किन्तु यही कथा श्वेताम्बरीय तथा दिगम्ब-रीय श्रागम से विरुद्धं ठहरती है। देखिये—

१-महाबल राजा ने साधु अवस्था में छलपूर्वक तपरया करते हुए जो स्त्रीलिंग का बन्ध किया वह तीर्थंकर प्रकृति के अनुसार अधिक से अधिक अन्त-मुहूर्त सिहत = वर्ष कम २ कोटि पूर्व वर्ष और २२ सागर की स्थिति वाला होगा जो कि अपना आवाधा काल (जो कि १ वर्ष भी नहीं बनता ) बीत जाने पर अवश्य उदय में आना चाहियेथा । दिगम्बरीय सिद्धान्तानुसार तथा श्वेताम्बरीय प्रन्थ प्र० सारोद्धार चतुर्थ भाग ( शतक नामा पंचम कर्म प्रन्थ ) के पृष्ठ ४४६-४४७ के अनुसार एक कोटाकोटि सागर स्थिति वाले कर्म का श्रावाधा काल १०० एक सा वपे है। अर्थान एक कोटाकोटि सागर स्थित बाला कमे एक सौ वप पीछे उदय में आता है। महाबल के जीव ने तो एक सौ सागर की स्थिति वाला भी स्त्रीलिंग नहीं बांधा था । तद्तुसार महाबल देवपर्याय में स्त्रीलिंग के उदय से देव न होकर अच्युत स्वर्ग तक की कोई देवी होना चाहिये था। जयन्त विमान का देव कैसे हुआ ? अतः महावल के भव का बांधा हुआ भी लिंग २२ सागर बाद मल्लिनाथ तोर्थंकर के भव में कमेसिद्धान्तानुसार उदय में नहीं श्रा सकता।

२—जयन्त नामक श्वनुत्तर विमान से चय कर श्राया हुआ जीव स्त्री-शरीर पाता नहीं। पुरुप ही होता है। श्वेताम्बर सिद्धांत प्रंथ प्रकरण रत्नाकर चौथा भाग के उ७-७ वें पृष्ठ पर लिखा है—
''आण्यपमुहा चिवडं मणुएसु चेव गच्छति"
यानी—आनत आदि स्वर्गों से मरकर देव पुरुष
ही होते हैं।

अतः महावल का जीव जयन्त नामक अनुत्तर विमान सं आकर मल्लिनाथ (पुरुप) तीर्थंकर तो हो सकता है। मल्लिकुमार्श स्त्री नहीं हो सकती।

३— हवेताम्बरीय श्रागम प्रवचनसार सारोद्धार (तीसरा भाग) पृष्ठ ४४४-४४४ की गाथा— श्ररहंतचिक्ककेसव बिलसभिन्नेय चारणे पुट्या। गणहर पुलाय श्राहारगं च न हु भविय महिलाणं॥ के श्रनुसार स्त्री शरीरधारी जीवको तीर्थकर पद

४—त्रावश्यक नियुक्ति नामक श्वेताम्बरीय प्रथ में ४ वाल ब्रह्मचारी तीर्थकरों के विषय में लिखा है कि—

वीरं अग्टिनेमि पासं मिल्ल च बासपुज्जं च ।

एए मुत्तृण जिले अवसंसा आसि रायाणो ॥२२१॥

रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवंसेसु व्यक्तियकुलेसु ।

राय इत्थिआभिसेआ कुमारवासीम्म पत्वइया

इसके 'ण य इत्थि आभिसेया' इस पद की

टिप्पणी में लिखा है कि—

"स्रीपाणिमहणराज्याभिषेकोभयरहिता इत्यर्थ" श्रयात महाबीर, श्रिरिनेमि, पार्श्व, मिल्ल श्रीर वासुपूज्य ये पांच तीर्थं कर ऐसे हुए हैं कि न इनका स्त्री पाणिग्रहण हुआ और न राज्याभिषेक। ये चित्रिय राजकुलोत्पन्न थे

# स्रीर कुमारावस्था में ही प्रव्रजित हो गये थे।

जैन साहित्य श्रीर इतिहास पृष्ठ ४७२
श्रावश्यक निर्युक्ति के इस उल्लेख से यह बात
सिद्ध होती है कि भगवान मिल्लनाथ पुरुप थे तब ही
उनका नाम पुरुपलिंग रूप 'मिल्ल' लिखा है तथा
उन्हें श्रन्य चार तीर्थंकरों के समान 'स्त्री-पाणि—
प्रहण्यहित' यानी—स्त्रीके माथ विवाह न करने
वाला बतलाया है । यदि मिल्लनाथ स्त्री होते तो
उन्हें 'पुरुषपाणिग्रहण्यश्हित' लिखा होता।

तथा—दूसरी बात इससे यह भी सिख हुई कि
भगवान महाबीर भी ब्रह्मचारी थे जैसा कि दि०
जैन प्रत्थों में बतलाया गया है।

चन्दना, मृगावती का केवलज्ञान।

कल्पसूत्र के ६ वें व्याख्यान, पृष्ठ १६२ पर लिखे अनुसार चन्दना, सृगावती को केवलज्ञान उत्पन्न होने की कथा यों है—

एक समय जब कि भगवान महाबीर कैशाम्बी नगरी में पधारे हुए थे उनकी वन्दना करने के लिये सूर्य आर चन्द्रमा अपने विमान सिंदत आये उनके विमान सिंदत कौशाम्बी में आ जाने पर सर्वत्र अन्यकार हो गया। चन्दना (साध्वी) रात्रि समम कर अपने उपाश्रय में पहले आ गई परन्तु मृगावती साध्वी कुछ देर बाद आई। यह देखकर चन्द्रना ने उससे कहा कि कुलीन स्त्रियों को रात्रि में अपने स्थान से (घर से) बाहर न रहना चादिये।

मृगावती अपना अपराध स्वीकार करते हुए चन्द्रना के चरणों में गिर पड़ी और अपनी भूल की निन्दा करने लगी। चन्द्रना को नींद्र आ गई। पैरों में पड़े हुए तथा प्रतिक्रमण करते करते मृगा-वती को केवलज्ञान हो गया।

तदनन्तर एक काला सांप उस उपाश्रयमें आया।
मृगावतीने चन्दना का हाथ हटा दिया जिससे चन्दना
जाग पड़ी। चन्दना ने पूछा कि तुमने मेरा हाथ
क्यों हटाया? मृगावती ने कहा काला सांप इधर
होकर जा रहा था इस लिये उससे बचाने के लिये
हटाया था।

चन्द्रना ने पृद्धा श्रम्धेरे में तुम्हें सांप कैसे दीख पड़ा ? मृगावती ने कहा मैंने केवलज्ञान से जाना।'

तब चन्द्रना मृगावती केवलज्ञानिनी से समा मांगने लगी और इस प्रकार उसे भी केवलज्ञान हो गया।"

कल्पसूत्र के शब्द इस प्रकार हैं-

"तया च तथैव चमरोन केवलं प्राप्तं, सर्पसमी-दान करापसारणव्यक्तिकरेण प्रबोधिता प्रवर्तिन्यपि कथं सर्पोऽज्ञायीति प्रच्छन्ती तस्या केवलं ज्ञात्वा मृगा-वर्ती चमयन्ती केवलभाससाद।"

स्त्रीमुक्ति (या केवली हो जाने) की उक्त कथा में जेनसिद्धान्त से अनेक बाधाएं आती हैं—

१-सूर्य, चन्द्र का त्रिमान सहित पृथ्वीतल पर स्राना त्रसम्भन बात है।

२-केवलज्ञान की उत्पत्ति या घाति कर्मों का च्रय बाह्य क्रियाश्रों को त्यागकर, श्रात्मध्यान (शुक्ल ध्यान ) में लीन हो जाने पर होता है। किन्तु चंदना तथा मृगावती को प्रतिक्रमण करते हुए केवलज्ञान होना बतला दिया है। 3-मृगावती को केवलज्ञान हो जाने पर मोह-भाव न रहना चाहिये था किन्तु उसने चन्दना को सर्प से बचाने के लिये केवलज्ञान अवस्था में उसका हाथ हटाया। इससे मिद्ध होता है कि उसको चंदना से रागभाव था।

प्रोफेसर सा० इस रवेताम्बर आगमोक्त स्त्रीमुक्ति को किस जैनसिद्धान्त से सिद्ध करेंगे।

### मरुदेवी माता का मुक्ति गमन

भगवान ऋषभदेव की माता का मुक्तिगमन कल्पसूत्र के सातवें व्याख्यान में इस प्रकार है—

"मरुदेवी माता भरत को कहनी रहता थी कि मैं ऋषभ देव को देखना चाहनी हूं कि मेरा पुत्र घर छोड़कर जो साधु हो गया है वह अब कंसी दशा में है। भगवान ऋषभदेव को जब केवलज्ञान हो गया तब भरत चक्रेश मरुदेवी माता को हाथी पर बैटा कर भगवान ऋषभदेव की वन्दना करने चला। जब वह समवशरण के पास पहुंचा तब उससे मरुदेवी से कहा कि देख अपने पुत्र को। केसे आनन्द से सिंहासन पर चामर छत्र आदि विभूति सहित बंटा है।

मरुदेवी देवों द्वारा पूजित अपने पुत्र को देखकर हर्ष से गद्गद हो उठी और विचारने लगी कि में तो सोचती थी कि मेरा पुत्र जंगलों में फिरता है दुखी होगा परन्तु यह तो बड़े एंश्वयं का आनन्द ले रहा है। मेरे मोह को धिक्कार है।

ऐसी भावना करते करते मरुदंबी को हाथी पर बैठे ही केवलज्ञान हो गया और उसी समय मुक्त भी हो गई।"

प्रोफेसर साहव स्त्रीमुक्ति के इस प्रसिद्ध श्वेता-

म्बरीय उदाहरण पर भी विचार करें। बिना पंच पापों का त्याग किये, बिना साध्वी दीचा लिये और बिना शुक्लध्यान के ही, प्रतिक्रमण रूप भावना करते करते ही मरुदेवी को केवलज्ञान और मुक्ति हो गई।

इसी प्रकार एक वृद्ध स्त्री की कथा भी श्वेताम्बर समाज में प्रसिद्ध है जिसको कि खपाश्रय में बुहारी देते हुए, भावना भाते हुये केवलज्ञान श्रोर मुक्ति हो गई।

वतलाइये जिस घातिकमें नाश करने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिये तीर्थंकरों को तो गृहत्याग कर साधु दीचा लेनी पड़ती है। तब शुक्लध्यान द्वारा वे अहेन्त तथा सिद्ध होते हैं किन्तु ध्ययां विना किसी प्रत्याख्यान के बाह्य कियाओं में लगी हुई ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। यह कहां तक जैनसिद्धांत के अनुकृत है ?

पुरुषों को भी इसी प्रकार बाह्य क्रियायें करते केबलज्ञान प्राप्त होने की कथाएं रवेताम्बर जैंन आगमों में पाई जाती हैं।

१- टंटण ऋषि गोचरी में भिले हुए लाडुओं को अपने गुरु की आज्ञा से चूर करते हुए (फोड़ते हुए) केवलज्ञानी हो गये।

२-एक नव-विवाहित तदनन्तर नव-दीन्तित शिष्य अपने गुरु को कन्ये पर विठाकर जा रहा था, ऊंची-नीची भूमि पर पेर पड़ने से गुरु को हिचकोले लगते थे अतः वे कोधवश उसको अोधा मारते थे। शिष्य ने चलते चलते आत्म-निन्दा की। उसे चलते चलते गुरु को कन्ये पर ले जाते हुए ही केवल जान हो गया।

३-वांस पर चढ़े हुए नटने एक साधु को देखा
 जातिस्मरण करके भावना भाते हुए उस वांसपर
 चढे चढ़े उसे केवलज्ञान हो गया।

इत्यादि अनेक कथायें श्वेताम्बर जैन प्रन्थों में हैं जो कि जेनसिद्धान्त से विरुद्ध मुक्ति प्राप्ति का प्रतिपादन करती हैं।

श्रोफेसर साहव को उनकी आगम-अनुकूलना पर विचार करना चाहिये।

इस प्रकार 'स्त्री- मुक्ति' न तो दिगम्बरीय प्रथों से सिद्ध होती है। और न श्देताम्बरीय प्रत्थों से। अत एव श्री कुन्दकुन्दाचार्य, नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक-वर्ती एवं पट्याण्डागम के रचित्रता के कथन में रचमात्र भी परस्पर विरोध नहीं। विस्तारभय से हम इसे यहीं समाप्त करते हैं।

#### संयमी और वस्त्र त्याग

श्रापने दिगम्बरीय स्वेताम्बरीय मीलिक शासन-भेद को मिटाने के लिये महाब्रती साधु का बस्स-धारण दिगम्बरीय प्रन्थानुसार निद्ध करने की की चेष्टा की है। श्रव इस प्रर प्रकाश डाला जाता है।

रत्नकरण्ड श्रावकाचार त्रादि प्राचीन त्रार्ध प्रत्थों में जो पंचमगुणस्थानवर्ती श्रावक की ११ प्रतिमाओं का वर्णन किया है वहां स्पष्ट बतलाया है कि वेचल एक लंगोटी पहनने बाला व्यक्ति भी महाब्रती साधु न होकर त्र्राणुवर्ती 'ऐलक श्रावक' माना गया है फिर श्रोफेसर साइब स्वयं मोचते कि बस्वधारक व्यक्ति दिगम्बरीय शासन त्रानुसार महाब्रती साधु कैसे माना जा सकता है।

त्रापन जो यह लिखा है कि-

"दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ भगवती आराधना में मुनि के उत्सगे और अपवाद मागे का विधान है। जिसके अनुसार मुनि वस्त्र धारण कर सकता है। देखो गाथा ७६-६३"

सोप्रोफेसर साहबका यह लिखना बिल्कुल गल्त है। आश्चयं होता है कि प्रोफेसर हीरालाल जी सरीग्वे विद्वान एक साधारण स्पष्ट बात को भी अन्यथा रूप में समक लेते हैं।

समाधिमरण के प्रकरण में भगवती आराधना अन्थ की वे दोनों गाथाएं हैं। जिनमें बतलाया गया है कि गृहस्थ समाधिमरण के समय लब्जा आदि कारणों से बस्न का पूर्ण त्याग न कर सके तो बह अपवादिलंग अर्थान अन्य समस्त परिम्नह को त्याग करते हुए बस्न स अपने गुप्त अंगों को ढके हुए सन्तास धारण करे। मुनि समाधिमरण उत्सर्ग-लिंग यानी अपने नम्न रूप में ही करे।

मुनि के लिये वस्त्र पहन सन्यासमरण करने का वहां रंचमात्र भी विधान नहीं। देखिये—

उस्सांग्गयितगगदस्स लिंगमुस्सांग्गयं तयं चेव । श्रपत्रादियलिंगस्स वि पसत्थमुवसांग्गयं लिंगं ॥७६॥

श्चर्थात—सर्वोच्च उत्सर्गेलिंग (नग्निलग) धारक मुनि के समाधिमरण समय उत्सर्गेलिंग (नग्न वेश) ही होता है। किन्तु श्चपवादिक लिंग वाले (गृहस्थ) के भी उस समय उत्सर्गेलिंग का होना ही प्रशंसनीय है।

''अपवादिक लिंग (अपने गुप्रांग ढकने के

तिये वस धारण करना ) किसके होता है" इस बात को देश वी गाथा में स्पष्ट कर दिया है। देखिये— आवसथे वा अप्पाउगो जो वा महिंदुओं हिरिमें। मिच्छजणे सजणे वा तस्सहु होज्ज अववादिश्रंतिगं यानी-जिसके सन्यास मरण करने योग्य स्थान न हो जो महाऋदिधारक राजा, आदि हो, लज्जा सहित हो, जिसके बुदुम्बो मिण्यादृष्टि हों उसके समाधि मरण के समय 'अपवाद निया' होता है।

पाठक महानुभाव स्वयं समभ सकते हैं कि ऐसा मनुष्य गृहस्थ ही हो सकता है क्योंकि मुनि न लज्जा-युक्त होते हैं, न राजा आदि महर्द्धिक होते हैं और न वे कुटुम्बी ही होते हैं। अतः अपवादिलग गृहस्थ के होता है, मुनि के नहीं।

दर्श ने गाथा में आर्थिका का वर्णन है—
इत्थीवि अ जं लिगं दिहं श्रोसिंगयं च इदरं वा ।
तं तह होदि हु लिगं परियत्तमुविध करंतीए ।। दर्श।
यानी—साड़ी मात्र वस्त्र को पहनने वाली स्त्री
(आर्थिका) के उत्सगे श्रीर अपवाद दोनों लिग होते हैं।

(आर्थिका के परिप्रह-त्याग महाइत उपचार से होता है वह पंचम गुण्ध्यान वाली ही सिद्धान्त में बतलाई गई है क्योंकि वस्न रूप परिप्रह का वह पूण् त्याग नहीं कर सकती। उसी प्रकार उसका उत्सगे लिंग होता है।)

इस गाथा में तो मुनि का नाम भी नहीं है।

इस प्रकार 'भगवती आराधना' का प्रमाण देकर मुनि को वस्त्रधारण का विधान बतलाने की प्रोफेसर साहब ने व्यर्थ चेष्टा की है।

दृसरी युक्ति में धापने तत्वार्थसृत्र, तत्वार्थग्रज-

वार्तिक तथा सर्वार्थिसिद्धि के ६ वें अध्याय के ४६-४७ वें सूत्र के आधार से वस्त्रधारक महामुनिका विधान सिद्ध करना चाहा है। किन्तु यहां भी कही पर रंचमात्र भी महाब्रती साधु को वस्त्र पहनने का विधान नहीं। तत्वाथेराजवातिक में तो ४६ वें सूत्र का भाष्य करते हुए अवलंकदेव ने स्पष्ट लिखा है—

'दृष्टिरूपसामान्यात् ( वार्तिक ) ॥॥।

भाष्य—सम्यग्दशंनं निष्ठेथरू च भूषावेशायुध-विरहितं तत्सामान्योगात सर्वेषु हि पुलाकादिषु निष्ठेथ-शब्दो युक्तः ।

श्चर्यात—पुलाक, बकुश, कुशील, निर्मेथ और स्नातक इन पांचों प्रकार के साधुश्चों में सम्यक्शोन तथा बस्न, श्चाशूपण, शस्त्रादि से रहित रूप सामान्य रूप से पादा जाता है। श्रातः सब मुनियों को निर्मेथ कहना युक्त है।

त्रोफंसर साहव इसे ध्यान में पढ़िये। श्रीर भी देखिये—

''पुलाक मुनि मूल गुर्यों में क्वचित् कदाचित् दीप लगाते हुए भी नग्न ही रहते हैं" इस बात को राजवार्तिक के अगले वातिक में स्पष्ट कर दिया है।

भग्नत्रते वृत्तावतिप्रसंगः इति चेन्न रूपाभावात् (वार्तिक)॥१०॥

भाष्य—यदि भग्नज्ञतेऽपि निर्मथ—शब्दो वर्तते श्रात्रकेऽपि स्यादिति-श्रातिप्रसंगो, नैप दोषः कुतो रूपाभावातः निर्मथरूपमत्र नः प्रमाणं, न च श्रावके दस्तीति नातिप्रसंगः।

अर्थात-शंकाकार ने शंका की कि 'यदि अत-भंग करने वाले को भी (पुलाक मुनि को ) निर्मेथ माना जाय तो श्रावक भी निर्मय क्यों न कह दिया जाय ? इसका समाधान प्रन्थकार श्रवलंकदेव करते हैं कि ''नहीं, श्रावक में वह निर्मयहरूप (नग्नता) नहीं पाया जाता अतः श्रावक 'निर्मन्थ' नहीं कहला सकता। हमको यहां निर्मन्य हप प्रमाण हैं."

श्रव पाठक महानुभाव स्वयं समभ सकते हैं कि तत्वार्थसूत्र के मृत्रों का क्या श्रमिश्रय है श्रीर पुलाक, वकुश मुनि भी वस्त्रगृहत निर्मेथ (नग्न) होते हैं, वस्त्रधारक नहीं। श्राशा है श्रोफेसर साहव श्रपनी गलत धारणा को सुधार लेंगे।

'वकुश मुनि शरीर संस्कार-अनुवर्ती होते हैं' इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे वस्त्र धारण करते हैं। किन्तु ''वे अपने नग्न शरीर को साफ-सुथरा सुन्दर रखते हैं।" यह अभिप्राय है। पांचों ही मुनि नग्न होते हैं यह बात राजवार्तिक के पृत्रीक्त वार्तिकों से सिद्ध हो चुकी है।

तत्वाथसूत्र के ६ वें ऋध्याय के ४७ वें सृत्र की टीका के 'भावलिंगं प्रतीत्य पंच निर्प्रथ-लिंगिनों भवन्ति द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्याः।' इस वाक्य का उल्लेख करके आप लिखते हैं कि 'कभी कभी सुनि वस्त्र भी धारण कर सकते हैं।'

श्राप यदि यहां उन टीकाकारोंका नाम भी लिख देते तो श्रापके लिखने की सत्यता जांच की जाती। तत्वार्थ सृत्र की दो टीकाएं सर्वार्थसिद्धि श्रीर राजवार्तिक प्रसिद्ध हैं उनमें तो मुनियों के वस्न-धारण का रंचमात्र भी विधान नहीं। तत्वार्थराज- वार्तिक ने तो समस्त मुनियों की नग्नता का स्पष्ट विधान कर दिया है यह पहले दिखा चुके हैं फिर पता नहीं किन टीकाकारों ने बस्तधारण का विधान किया है।

'द्रव्यित प्रतीत भाज्याः' का तो यह अभिप्राय है कि कोई मुनि (बकुश) अपना शरीर सुन्दर साफ बनाये रखने में दत्तचित्त रहते हैं दूसरों का शरीर मैला सा रहता है। अतः किन ही का द्रव्यितग आकर्षक और किन ही का अनाकर्षक होता है। बलभद्र, जीवन्धर आदि सरी से मुनियों का द्रव्यितग हतना आकर्षक होता है कि स्त्री पुरुष उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार असुन्दर द्रव्यितग वाले भी मुनि होते हैं।

इसके सिवाय भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेद्धा से भी दीचित होने से पहले का द्रव्यित्तग भिन्न भिन्न साधुत्रों का भिन्न भिन्न होता है। वर्तमान में अन्तर नहीं होता। जैसा राजवार्तिक का विधान है।

इसके आगे आपने तत्वार्थ सूत्र के १० वें अध्याय के ६ वें सूत्र की सर्वार्थिसिद्ध टीक के वाक्य "निग्रं न्थलिंगेन सग्रन्थिलंगेन वा सिद्धिभू त— पूर्वनयापेत्त्रया।" का हवाला देकर लिखा है कि "ग्रक्ति भी सग्रन्थ और निग्रं नथ दोनों लिंगोंसे कही गई है।" इसके साथ ही अपनी बात की कच्चाई को छिपाने के लिये लिखते हैं कि "यहां भृतपूर्व नय का अभिग्राय सिद्ध होनेसे अनंतर पूर्व का है।"

यहां पर भी प्रोफेसर साहब ने जान वृक्तकर भूल की है। 'भूतपूर्वनयापेत्रया' शब्द का अर्थ जैसा श्चाप कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस बात को प्रत्येक व्यक्ति समभता है कि तेरहवें गुण-स्थान में बाह्य आभ्यन्तर रूप से पूर्ण निर्मथ रूप रहता है। जिस खेताम्बरीय शासन के साथ मौ-लिक भेद मिटाने के लिये आप इतनी दौड़-ध्रप कर रहे हैं। वह श्वेताम्बरीय सिद्धान्त भी सिद्ध होने से अनन्तरपूर्व जरा भी समन्य रूप नहीं मानता। श्चर्हन्त अवस्था में श्वेताम्बरीय प्रनथ भी पूर्ण नग्न रूप स्वीकार करते हैं किन्तु 'अतिशय के कारगा उनकी नग्नता दिखाई नहीं देती' इतना और कह देते हैं। किन्तु यह केवल अर्वाचीन श्वेताम्बर श्राचायं श्रातमानन्द जी ने ही श्रपने तत्वार्थ-निर्णाय प्रासाद ग्रन्थ के ४=६ वें पृष्ठ पर लिखा है। देखियं-

''जिनेन्द्र के तो अतिशय के प्रभाव से लिगादि (मुत्रेन्द्रिय) नहीं दीखते और प्रतिमा के तो अतिशय नहीं है इस वास्ते तिसके लिगादि दीख सकते हैं।''

इस उल्लेख से प्रोफेसर साहब समक गये होंगे कि श्वेताम्बरीय प्रथ भी सिद्ध होने से ध्यनन्तर पूर्व यानी १४ वे गुणस्थान में सप्रथ ( वस्त्र पहने ) रूप नहीं मानते।

दिगम्बरीय मंथ तो छटे गुणस्थानमें भी लगोटी तक पहनने का विधान नहीं करते फिर श्री पूज्यपाद स्वामी १३-१४ दें गुणस्थान में समन्थ रूप का वि-धान कैसे कर सकते हैं ? इस बात को एक साधा- रण व्यक्ति भी समभ सकता है। लंगोटी मात्र पहनने वाला दिगम्बरीय सिद्धान्तानुसार पंचम गुण-स्थानवर्ती श्रासुबती बतलाया गया है।

श्रतः 'भतपूर्वनयापेत्तया' का अर्थ ''मिद्ध होने से श्रनन्तरपूर्व'' विलक्कल गलत है। इसका अर्थ तो यह है कि साधु दीज्ञा लेने से पूर्व कोई मुनि तो सम्रन्थ मार्थ (श्रजैनधर्म) का श्रनुयायी होता है जैसे इन्द्रभूति गौतम थे (गणधर बनने या बीर प्रभु के समवशरण में श्राने से पहले) ऐसे मुक्त हुए साधु भृतपूर्वनय की अपेज्ञा से 'मग्रंथ लिंग वाले' कहे जाते हैं और कोई साधु मुनिदीज्ञा महण करने से पहले निम्नन्थमार्ग (जैनधमे) के श्रनुयायी होते हैं जैसे 'जम्बू स्वामी'। ऐसे साधुओं को सिद्ध हो जाने पर भूतपूर्वनय की श्रपेज्ञा 'निम्नन्थ लिंग वाला' कहा जाता है।

इस मुगम, संभाव्य, समुचित अर्थ को होड़कर दिगम्बरीय रवेताम्बरीय सिद्धान्तों के प्रतिकृत असम्भव अर्थ करना कम से कम प्रोफंसर हं:रालाल सरीखे उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति को उचित नहीं।

तीसरी युक्ति में आप लिखते हैं कि-

'धवलाकार ने प्रमत्त संयतों का स्वरूप बतलाते हुए जो सयम की परिभाषा दी है उसमें केवल पांच ब्रतों के पालन का ही उल्लेख है— 'संयमी नाम हिंसानम्तेयाब्रह्मपरिग्रहेम्यो विगतिः।"

इससे आपने अपना कीन सा श्रमिशाय सिद्ध किया—यह इसारा समक में नहीं आता। संयम या बत का ठीक यही लक्षण तत्वार्थसृत्र के सात्वें अध्याय के प्रथम सृत्र में (हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिष्रहे-भ्यो विरतिक तम्) किया है। किन्तु धवलाकारने इस संयम के लक्षण में यह यहां लिखा है कि 'महाबती साधु को यस पहनने चाहिये।' वस एक मृल्यवान पदार्थ हैं। शरीर को सुख पहुंचाने का साधन हैं। अन एव १० प्रकार के परिग्रहों में उसकी रक्खा गया है। फिर प्रोफेसर साहब निष्पक्तर से विचार कीजिये कि धवलाकार परिग्रह का त्याग करोकर क्या वस्त्र रखने का आदेश दे सकते हैं। वस्त्रधारण की छूट देनेपर परिग्रह का त्याग महाबत रूपमें न रहकर अगुबत रूप में रह जाता है। जैसे धवी प्रतिमा का आचरण पालन करने वाला आवक।

त्राश्चयं है कि श्राप इस दोड़ धूप में सिद्धान्त के उन स्पष्ट विधानों का भी उपेता कर गये हैं जहां केवल क्स्र धारण करने के कारण कियों के इंठ गुणस्थान का निर्धेध किया है। श्राप पट्खण्डा—गम के ६३ वें सूत्र की धवला टीका फिर देख लीजिए क्योंकि शायद स्वयं सम्पादन किये हुए उस सूत्र को श्राप भूल गये हैं। श्रातः धवला के प्रथम खण्डका ६३३ वां पृष्ठ निकाल कर पुनः श्रवलोकन की जिये—वहां स्पष्ट लिखा है कि—

''सवासस्वादप्रत्याख्यानगुग्गस्थितानां संयमातु-पपत्तेः । · · · · · · · न तासां भावसंयमोऽस्ति भावासंयमाविनाभाविवस्ताद्गुपादानान्यथापपत्तेः ।"

यानी - बस्न सहित होने से स्त्रियां पंचम गुण्-

स्थान तक प्राप्त कर सकती हैं उनके पूर्ण संयम (महा ब्रत) नहीं होता। ..... उनके भावसयम भी नहीं होता क्योंकि भाव-श्रसंयम का श्रविनाभावी वस्त्रमहरण उनके पाण जाता है।

त्राशा है प्रोफेसर साहब इस आगम प्रमाण को देखकर अपनी गलत धारणा बदल देंगे।

इस प्रकार आपकी यह युक्ति भी खोखर्ला है।

महावर्तः साधुत्रों को मुक्तिपाप्त करने तथा अति-शय निजेश प्राप्त करने के लिये दिगम्बरीय तथा श्वेताम्बरीय प्रथों में जो २२ परिसह बतलाई हैं उन में नग्न परीसह भी है। साधु यदि वस्त्र पहने तो वह नग्न परीसह क्या सहेगा ?

प्रोफेसर साहब भी भ्रामक धारणा हटाने के लिये हम यहां संत्तेष से इतना लिख देना और उचित समभते हैं कि श्वेाम्बरीय सिद्धान्त मंथों का श्राभ-मत साधु द्वारा वस्त्र-महण करने के विषय में क्या कुछ है।

श्वेताम्बरीय श्वागम उत्तराध्ययन के २३ वें अध्याय की २३ वें गाथा की टीका में लिखा है कि—

## 'अचेलगो य जे भरमां'

सं० टीका—श्रचेलकश्चािदयमानचेलकः। त्रर्थात—वधरिह्त (नग्न) निर्धेथ दशा साधु का धर्म है।

श्वेताम्बरीय सिद्धान्त का कथन है कि उत्कृष्ट पाणिपात्र (हाथों में भोजन करने वाला), अचेलक नग्न ही होता है। यदि कोई साधु लज्जा न जीत सके (नग्न न रह सके) तो वह वस्त्र पहन कर स्थविरकस्पी होगा।

रवेताम्बरीय आगम आचारांग सृत्र के प्रवे अप्रध्याय के ७ वें उद्देश में लिखा है कि—

"अथवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो अचेलं तण्-फासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, दसगफासा फुसंति, एवायरे अन्नयरे विरूवरूव - फासे अहिया-सेति अचेले लायवियं आगमपमार्गे। तवे से अभि-समन्नागए भवति । जहेतं भगवया पविद्यं तमेव अभिसमेन्चा सन्बन्धो सन्बत्ताए समतमेव समिन-जागिया।"

अर्थान-सीधु यदि सज्जा जीत सकता हो तो वह नग्न ही ग्हे। नग्न रहकर तृग्रम्पशं, शदी, गर्मी, दंशमशक तथा और भी जो परी-सहें आवें उनको महन करे ऐसा करने से साधु को थोड़ी चिन्ता ( आकुलता ) गहती है और तप प्राप्त होता है। इस कारण जेसा भगवान ने कहा है वैसा जानकर जैसे बने तैसे सममता रहे। उक्त सूत्र में नम्न रहने के लिये स्पष्ट प्रेरणा

की है। उसी आचारांग सूत्र के झंठे अध्याय के तीसरे अध्याय में लिखा है-

"जे अचेले परिवृत्सिये तस्स एं भिक्खुम्स एवं भवद परिजिन्ने में वस्थे, वस्थे जाइस्सामि, सूइं जाइ-स्सामि, संधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्किसस्सामि, बोक्कसिस्सामि, परिहरिस्सामि, पाडिसिस्सामि।"

यानी-जो साधु नग्न होते हैं उनको यह

रहे किन्तु वह जिनकल्पी साधु से हीन चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ी फट गया है मुझे नया वस्त्र चाहिये, कपड़ा सीने के लिये सुई घागा चाहिये। तथा उसे यह चिन्ता भी नहीं रहती कि मुझे कएड़ा रखना है, अपना फटा हुआ कपड़ा मुझे सीना है, जोड़ना है, फाड़ना है, पहनना है, या मैला कपड़ा धोना है।

इस सूत्र में श्वेताम्बर आचार्य ने साधु के नान रहने में अनेक लाभ बतलाये हैं।

यही आचारांग सूत्र पंथ वस्त्रधारक साधुको उपदेश देता है। देखिये ऋध्याय = उदेश ४।

''ग्रहपुण एवं जारोज्जा, उवक्कते खलुं हेमंते गिएहे पडिवन्ने श्रहा परिजुलाई बन्धाई परिटुवेच्जा श्चदुवा संतरुत्तरे श्रदुवा एगमाडे श्रदुवा अचेले लाघवियं स्नागममाणे। तवे स स्निसमण्णगाए । भवति । जहेर्यं भगवता पवेदितं तमेव श्रभिसमे रुचा सञ्जत्तो सञ्जाए सत्रत्तमेव ऋभिजाणिया ।"

यानी-जो मुनि ऐसा समझे कि शीतकाल ( जाड़ा ) चला गया, गर्मी आ गई (तो उसके जो कपड़े पुराने हो गये हों उन्हें रख देवे, या समय अनुसार पहने या फाड़ कर छोटा कर लेवे यहां तक कि एक ही कपड़ा रख ले और विचार स्कखं कि में अन्त में उस एक कपड़े को भी छोड़ यानी नग्न होकर निश्चिन्त बनुं ऐसा करने से तप प्राप्त होता है। इस कारण जैसा भगवान ने कहा है बैसा जैसे बने तैसे पूर्ण तौर से समफना चाहिये। श्राचारांग सूत्र के ये स्पष्ट डल्लेख साधु के

वस्त्रत्याग करने की स्रोर प्रेरित करते हैं।

दिगम्बर रवेताम्बर सम्प्रदाय में मृल अन्तर यही था कि अन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु आचार्य के समय बारहवर्षी अकाज पड़ने के समय जो माधु अकाल-पीड़ित मालवा प्रान्त में रहे आये उन्हें अकाल की कराल परिस्थिति-वश वस्त्र पहनने पड़े और जो माधु दक्तिण देश को चले गये वे इस आ-पड़में में वचे रहकर अपने पूर्व नग्न वेश में ही रहे। दुग्काल बीत जाने पर जब दोनों साधु संघ पुनः मिले तब बहुत से बस्त्रवारक साधुओं ने दक्तिण की ओर गये हुए साधुओं के सम्पक्त से बस्त्र पहनना छोड़ दिया किन्तु कुछ साधुओं ने असमर्थता प्रगट की और नग्न रहना स्वीकार न किया।

इस पर से जैन साधुओं के दो मंघ बन गये जो प्राचीन परम्परा पर दृढ़ता से स्थिर रहकर नग्न रूप में रहे ने दिशम्बर कडलाये और जिन्होंने नस्न पहनते हुए अपने आपको महाब्रती साधु माना में ये स्वेताम्बर कहलाये।

इस ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश न डालते हुए बलात दिगम्बरीय प्रत्थों में साधु का बस्च—धारण विधान बतलाना अयुक्त है। किसी भी दिगम्ब-रीय ग्रन्थ में कहीं भी रंचमात्र भी महाबती साधु को बस्च प्रहण का विधान नहीं है। अतः कुन्दकुन्द आचार्य के द्वारा कथित साधु के नग्न रूप कथन का किसी भी दिगम्बरीय प्रन्धकार ने विरोध प्रगट नहीं किया है।

march chan

केवली के भृख-प्यामादि की वेदना ? दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय मौलिक मतभेद का

श्रभाव दिखलाने के लिये प्रोफेसर साहव ने तीसरा विषय "केवली के भूख-प्यासादि की वेदना" लिया है। इस विषय को सिद्ध करने के लिये भी श्रापने श्री कुन्दकुन्द श्राचार्थ के वचन की श्रवहेलना करके तत्वार्यसूत्र का आश्रय लिया है और यह आ-श्रय लेते हुए आपने तत्वार्ध सूत्र की प्राचीन प्रामा-णिक टीका क्यों को भी अमान्य कर दिया है क्यों कि हेसा करने में आपका चांगक अभिशाय सिद्ध होता था। परिस्थित यदि इसके प्रतिकृत होती तो श्राप भी इससे प्रतिकृत सहारा लेते । संयमी श्रीर वस्त-त्याग प्रकरण में आपको अपना अभिप्राय सर्वाथ-सिद्धि एवं राजवार्तिक से सिद्ध होता दीखा तो वहां उन्हें प्रामाणिक मानकर उनसे अपना अभीष्ट सिद्ध किया यहां इन दोनों प्रन्थों से अपनी मान्यता का खण्डन दीखा तो यहां उन दोनों प्रन्थों को अप्रमाण कह दिया। अस्तु।

"केवली भगवान को भूख-प्यासादि की वेदना है या नहीं" मामला केवल इतना ही नहीं है किन्तु बात इतनी और भी है कि उस भूख प्यास आदि होने न होने के कारण केवली भोजन करते हैं या नहीं १ प्रोफेसर साहब इतनी बात लिखका भूल गये हैं सो पाठकों को प्रोफेसर साहब का पूर्ण अभिप्राय यह समकता चाहिये कि 'केवली को भूख-प्यासादि का कष्ट होता है और उस कष्टको दूर करने के लिये वे साधारण साधुआंके समान भोजन भी करते हैं।"

यहां पर दो बातें हैं--१-देदनीय कर्म के उदय

से भूख प्यासादि का दुख होना, २-भोजन करना। इस विषय को इस प्रथम ही मोटी युक्ति से जांचते हैं।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्म के समूल नष्ट हो जाने पर जब अनन्तज्ञान (केवलज्ञान) अनन्तदर्शन, अनन्त सुख श्रीर अनन्तवल चात्मा में प्रगट होता है उस समय उस शुद्ध जीवनमुक्त श्रात्मा को 'केवली' कहते हैं। यदि उस दशा में भी भूख-त्यास आदि की वेदना (कष्ट ) होती रहे तो प्रोफेसर साहब! जरा सोचकर बतलाइये कि अनन्तस्य किस व्याधि की अपिध 🕏 ? जैसे दीन दरिद्री दुस्त्री पुरुष का नाम 'सुख्न – सागर' हो। ठीक ऐसे ही केवली का अनस्तसख भी हुआ। यदि वह अनन्तसुख सचमुच सुख है केवल कहने मात्र ही नहीं है तो तत्सरवं यत्र ना-सुखम् यानी-'सुख वास्तवमें वह है जहां कोई दुख नहीं हैं इस सिद्धान्त के अनुसार केवली के भूख त्यास का ही क्या, किसी भी प्रकार का रंचमात्र भी दुख नहीं रोना चाहिए।

इसी को द्यानतराथ जी ने कविता में कहा है— 'भूख लगे दुख अनन्तसुखी कहिये किमि केवलज्ञानी।'

श्रतः यह प्रश्न श्रव श्रापके उपर है कि क्या केवल शानी श्रनन्त (निरत्रच्छित्र, पूर्ण) सुखी हैं या हमारी श्रापकी तरह कभी कुछ सुखी और कभी भूख प्यास श्रादिके कारण दुखी भी होते हैं? श्रापका जो भी उत्तर होगा श्रापकी मान्यता

पर प्रहार करेगा।

दूसरे—'भृत्व' शब्द 'बुधुत्ता' का अपभ्रश है अतः 'भृत्व' का अर्थ 'भोक्तुमिच्छा बुधुत्ता यानी 'भोजन करने की इच्छा' है।

तर्नुसार केवलज्ञानी को सचमुच भूख लगती है तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि 'केवलज्ञानी की भोजन करने की इच्छा होती है।' ऐसा आपको मानना भी होगा। क्योंकि भोजन ऋनिच्छा से होता भी नहीं है। क्योंकि मुख में भाजन का प्रास रखना, उसे चवाना और उसे निगलना यह सारे कार्य अनिच्छा से नहीं हो सकते। जसे विदा-योगति के उदय से तथा भव्य जीवों के पुण्य कमें उद्य से अथवा वचनयोग से अनिच्छापूर्वक केवजी का बिहार और तीर्थकर प्रकृति के उदय से अथवा वचन योग में श्रानिच्छा रहते हुए भी दिख्य ध्वनि होती है, भोजन पेट में इस प्रकार से नहीं पहुंचाया जा सकता। यह कार्य तो इन्छापूर्वक ही हुआ करता है। अनः भोजन करने पर कवली के इच्छा सिद्ध होगी किन्तु मोहनीय कर्म न रहने से उनके किसी भी प्रकार की इच्छा होती नहीं है। अतः या तो उनके भोजन करने की इच्छा का श्रभाव मानना होगा उस दशा में केवली के भोजन करना न बनेगा यदि उनके भोजन की इच्छा का सद्भाव मानेंग तो उनके मोहनीयकर्म का सद्भाव मानना होगा।

बतलाइये शोफेसर साहब ! कौन सी बात स्त्री-कार है दोनों ही आपके लिये टेढ़ी स्वीर हैं।

श्रापने यह विषय भी कर्मासद्धान्त के नाम पर तत्त्रार्थसूत्र के ६ वें श्रध्याय के ११ धें सूत्र के श्रा-धार से सिद्ध करना चाहा है साथ ही तत्कार्थ सूत्रकी प्रामाणिक टीकाओं (सर्वार्थसिद्धि और तत्वार्थ-राजवार्तिक) को इस मृत्र के अर्थ के विषय में अमान्य कर दिया है। सो प्रथम तो तत्वार्थ मृत्र एक सृत्र प्रन्थ है उसमें संदोष स प्रथमानुयोग के सिवाय शेष समस्त अनुयोगों का विषय विवेचन किया गया है। तदनुसार तत्वार्थमृत्र में कमें-सिद्धान्त का भी संदोष से वर्णन कर दिया है किन्तु इतने पर से वह कर्म-सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। आप यदि यह विषय कर्म-सिद्धान्त के अनुसार निर्णय करना चाहते थे आपको गाम्मटमार कर्म-कांड देखना चाहिये था यदि आप गोम्मटसार देख तेते तो आपको ज्ञात होता कि भूख क्यों लगती है अंग वह केवली को होती है या नहीं? एकादश-

तथा—याँद तत्वार्थमृत्र से ही इस विषय का निर्माय करना था तो उसकी प्रामागिक प्राचीन टी-काश्रों पर श्रास्था रखनी चाहिये थी। श्रापने दोनों वातों में से एक भी न की। श्रतः भ्रम ने श्रापको थोखा दिया। श्रस्तु।

आपको सब से प्रथम इस विषय में यह बात ज्ञात होनी चाहिये कि 'भृत्व जिसके कारण मनुष्य भाजन करने के लिये प्रवृत्त होता है वह असाता वेदनीय के उदय से नहीं होता' जैसा कि आपने समक रक्खा है। 'मोजन की ओर चित्त को ले जाने वाली भृत्व (बुग्रज्ञा) असाता वेदनीय कर्म की उदीरणासे होती है।'

देखिये गोम्मटसार जीवकांड में लिखा है— ब्राहारदंसरोग य तस्सवजोगेण श्रोम्मकोठाए । सादिदकदीरणाए हवदि हु ब्राहारसण्णाश्रो ॥१३४॥ यानी—भोज्य पदार्थ देखने से, भोजन की श्रीर उपयोग लगाने से, पेट खाली होने से तथा श्रमाता वेदनीय की उदीरणा होनेपर श्राहार संज्ञा यानी भूख होती है।

श्रतः कर्मसिद्धान्तानुसार भूख श्रसाता वेदनीय कर्म के उदय से नहीं बल्कि उसकी उदीरशा से लगती है।

वेदनीय कमें की उदीरणा छठे गुणस्थान तक होती है उससे उपर के गुणस्थानों में वेदनीय कमें की उदीरणा नहीं होती। इस नियम को न केवल दिग-म्बरीय सिद्धान्त प्रन्थ किन्तु रवेताम्बरीय प्रंथ भी बतलाते हैं। श्रतः भोजन करना पहले से छठे गुणस्थान तक ही होता है।

रवेताम्बर प्रंथ प्रकरण रत्नाकर चतुर्थ भाग (पडशीति) की ६४ वीं गाधा है — उइर्रात पमच ता सगढ मीसठु वेश्व श्राड विणा। छग श्रपमत्ताइ तक छ पंच सुदुमो पणु वसंतो॥

अर्थात—मिश्र गुण्स्थान के सिवाय पहले गुण्स्थान में छठे गुण्स्थान तक आठों कर्मी की उदीरणा होती है। सातवें, आठवें, नौवें गुण्स्थान में वेदनीय और आयु कर्म के बिना ६ कर्मी की, दशवें, ग्यारहवें गुण्स्थान में मोहनीय, वेदनीय और आयु कर्म के सिवाय शेष ४ कर्मी की उदीरणा होती है।

श्रव प्रोफेसर साहब वतलाइये कि वेदनीयकमें की उदीरणा जब तेरहवें गुणस्थान में होती ही नहीं तब केवलझानी को भूख लगेगी कहां से ?

यह विषय कोरे युक्तिजाद का नहीं, यह विषय श्रापके मनपसन्द श्रद्धत कर्मसिद्धान्त का है। श्रतः श्राप इसको मानने में नतु, न च नहीं कर सकते। श्रतः जिस कर्मसिद्धान्त के श्राप हामी हैं वह ही कर्म सिद्धान्त श्रापकी मान्यता का खरहन श्रीर श्री कुन्द-कुन्दाचार्य, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक की केवली को भूख न लगने वाली बात का जोर से समर्थन करता है।

भूख यदि वेदनीय कर्म के उदय से ही मानी जावे तो वेदनीय कर्म का उदय तो प्रति समय रहता है तब प्रति समय भूख लगी रहनी चाहिये और केवली को प्रति समय मुह चलाते रहना चाहिये किन्तु ऐसा सर्वसाधारण जीवों के भी नहीं होता। अतः सिद्ध होता है कि भूख वेदनीय कमे की उदी-रणा से होती है।

आपने जिस ध्वला ग्रंथ (पट्खण्डागम) का सम्पादन किया है उसके प्रथम भाग के ४७ वें प्रष्ठका अवलोकन कीजिए वहां स्पष्ट लिखा है—

"न वेदनीयो दुःखजनकः केविलिनि केविलित्वान्यथानुपपते रिति चेद्स्त्वेवमेव न्या-यप्राप्तत्वात्"। ४-६पंक्ति

यानी—(शंका) वेदनीय कर्म केवलीको दुःख नहीं दे सकता क्योंकि यदि केवली को भी वेदनीय से दुख प्राप्त हो तो फिर केवलीपना नहीं वनसकता। (उत्तर) ठीक है ऐसा ही होना चाहिये, ऐसा होना न्याय— युक्त है।

जयधवला सिद्धान्त मंथ के ६६-५०-५१ बें पृष्ठ पर केवली के भूख-प्यास लगने तथा उसके कारण भोजन करने का खरडन किया गया है। संकेत रूप में उसका यहां उल्लेख कर देते हैं—

'ग्रा अंजइ केवली अत्ति-कारगाभावादोत्ति सिद्धं। (पृष्ठ ७०, पंक्ति ३) श्रर्थात — केवल ज्ञानी भोजन नहीं करते हैं क्योंकि भोजन करने का कोई कारण नहीं है। ( प्रन्थकार इससे पहले कवलाहार करने के समस्त कारणों को केवली के लिये निराकरण कर श्राये हैं)।

वेदनीय कमें केवली को दुख दे सकता है या नहीं इस विषय में प्रन्थकार लिखते हैं—

'तदा स वेदसीयं घाइकम्मसिस्वेक्खं फलं देदिचि मिद्धं।'

( पृष्ठ ७१ पंक्ति ४ )

यानी—इस कारण वेदनीय कर्म घातिकर्मी की सहायता विना केवली को अपना फल नहीं दे सकता यह सिद्ध हुआ।

पाठक महानुभाव इस प्रकरण को जयधवला में पूर्ण रूप से पढ़ लें हमने यहां पर केवल प्रथकार का ऋभिमन प्रगट किया है।

हम इस बात थी आशा तो स्वप्त में भी नहीं वर सकते कि श्री महाबीर प्रभु की बाखी से श्रृंखला के समान अटूट सम्बन्ध रखने बाले उक्त दोनों सिद्धान्त प्रन्थों के उल्लेखों को प्रोफेसर हीरालाल जी शिर भुका कर स्वीकार न करेंगे।

कर्मसिद्धांत का प्रसिद्ध प्रंथ गोम्मटसार कर्मवांड इस विषय में श्रपना क्या श्राभिप्राय प्रगट करता है यह भी देख लीजिये—

ण्डा य रायदोसा इंदियणाणं च केवलिम्ड जदो । तेण दु सादासादज सुद्ददुक्खं णात्थ इंदियजं ॥२७३

अर्थान-केवलज्ञानी के राग द्वेष तथा ऐन्द्रियक ज्ञान नष्ट हो चुके हैं इस कारण साता असाता वेदनीय कमें के उदय से होने वाले इन्द्रिय- जन्य सुख-दुम्ब केवली की नहीं होने।

समयद्विदिगो वधा साद्रमुद्यव्यगे जदो तम्म । तेण असादम्मुद्यो साद्रमुख्येण परिण्यदि ॥२७४

अर्थात—क्यों कि केवलज्ञानी के माता वेदनीय का वन्ध एक समय स्थिति वाला होता ( उदयम्बरूप) है इस कारण पूजबद्ध अमाता का उदय भी माता रूप में परिणात होकर उदय आता है।

श्रीफेमर साहव! ने सिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती की इस गाथा को ध्यान से अवलीयन तथा मनन भीतिय। आगे अधकार इस विषय का निचीइ कटते हैं वि

एदेण कारणेण दु सादस्येत्र दु गिएरंतरो उद्यो । तेगासादणिसिना परीसका जिसावरे सुख्यि ॥२७४॥

यानी-इस कारण केवलज्ञानी के निरन्तर साता वेदनीय कम का ही उदय है। जातः केवली भगवान को असाना वेदनीय के उदय से होने वाली परापह नहीं होती हैं।

भितना स्पष्ट सयुक्तिक कर्मसिद्धान्त का विवेचन है प्रोफेसर साह्य को 'एकाद्या जिने' स्वका स्पष्ट अभिप्राय इन नीनों गाधाओं के आधार से विचार लेना आहिये।

इस प्रकार श्रापने जो लिखा है कि-

"सर्विधिसिंद्धकार एवं राजधार्तिकवार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कमंदिय के अभाव में वेदनीय का प्रभाव जजेरित हो जाता है इसम वेदनायें केवली के नहीं होतीं। पर कमें-सिद्धान्त से यह बात सिद्ध नहीं होतीं। मोहनीयके अभाव में राग द्वेप परिगाति का अभाव अवश्य होगा पर वेदनीय जन्य वेदना का अभाव नहीं हो सकेगा। बदि वैसा होता तो कि। मोहनीय कमेके अभाव के पश्चान वेदनीय का उदय माना ही क्यों जाता । वेदनीय का उदय सयोगी और अयोगी गुण्म्यान में भी आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रहता है। इसको मानते हुए तत्सम्बन्धा वेदनाओं वा अभाव मानना शास्त्र—सम्मत नहीं ठहरता।"

श्रापके इस लेख का शास्त्रसम्मत उत्तर गी-म्मटसार की उक्त गाथाश्रों में श्रा गया । श्राह्मा है श्राप उस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

कर्मी की १० दशाश्चों का यदि आप अच्छी तरह स्वाध्याय करेंगे तो केवली को असाता वेदनीय द्वारा वेदनायं न मिलने की बात वहुन शीव्र आपकी समक में आ जायगी!

कर्मी का उदय द्रव्य, चेत्र, काल, भाव के अनु— सार होता है—देखिये अहमिन्द्रों तथा इन्द्रों को भी असाता वेदनीय का उदय कभी कभी होता है किन्तु उस पर्याय में दुःग्व जनक कुछ भी सामग्री न होने के कारण वह कमें सुख जनक एप ही परिणत होकर समाप्त हो जाता है। तथा नार कियों को भी कभी कभी प्रचेबद्ध साता देवतीय कर्म का उदय होता है किन्तु नरक में सुख सामग्री के अभाव से वह साता वेदनीय वर्म भी दुखजनक रूप में समाप्त होता है। ऐसी ही दशा मनुष्य तिर्यंच के लिये भी है। किसी किसी अच्छे उपयोगी कार्य में संलग्न मनुष्य को वेदनीय क्रमें भूख उत्पन्न नहीं कर पाता, ध्यान में लग्न मुन्न के वेदों का उदय रहता हुआ भी मेथुन संज्ञा उत्पन्न नहीं करा सकता। ऐसी ही बात केवल ज्ञानी के लिये हैं।

केत्रलज्ञानी के विशुद्ध परिए।मों के कारए प्रति

समय पाप प्रकृतियों का अनन्तगुणा अनुभाग चीण होता जाता है जो प्रकृति उदय में आती हैं वे मारे हुए विष के समान निःशक्त होकर उदय आती हैं। जो पुण्य प्रकृति योगों के कारण बन्धती हैं उनमें अनन्तगुणी अधिक अनुभाग शक्ति होती है और वे उसी समय उदय आ जाती हैं क्योंकि कपाय के अभाव से उनमें स्थिति नहीं पड़ती। अतः तीत्र शक्तिशालिनी साता प्रकृति के उदय के साथ पूर्व बढ़ असाता वेदनीय बहुत निवंल रूप में जो उदय आती है वह भी चीर समुद्र में गिरी हुई एक विप की वृंद के समान साता वेदनीय रूप ही हो जाती है। यह कम परिवर्तन आप लिक्सार, चपणासार में देखें। अतः केवली को असाता वेदनीय — कृत दुख नहीं हो सकता।

समस्त केवलज्ञानियों के। श्रमाता का उदय नहीं श्राता किन्तु जिनके पहले वंधा हुआ साता वेदनीय कर्म विद्यमान है उनके साता वेदनीय ही उदय आता है। श्रतः उनके परीसहों की सम्भावना है ही नहीं। प्रोफेसर साहब ! क्या उन्हें भी भृष्य-धास लगेगी ? क्या वे भी भोजन करेंग ?

श्चन्त में श्रापने जो स्वामी समन्तमद्राचाये की श्राप्तमीमांमा का ६३ वां श्लोक देकर अपना श्रामप्राय सिद्ध करना चाहा है वह भी आपने गलनी की है क्यों आपने जैसा अर्थ सममा है वैसा उसका श्रामप्राय नहीं है।

स्वामी समन्तभद्राचार्य तो उत्नक्तरएडः श्राव-काचार में स्पष्ट लिखते हैं कि---

श्रुत्तिपास।जरातङ्कजन्मान्त्रकभयस्मयाः। न रागद्वपनोदाश्च यस्याप्तः सः प्रकीत्पते॥ त्र्रथात-जिसके भूख, प्यास, बुद्दापा, रोग, जन्म, मरण, भय, आश्चर्य, राग, होप, मोह आदि दोप नहीं वह ही आप्त (अहन्त) कहलाता है।

ऐसा स्पष्ट लिखने वाले समन्तभद्राचार्य श्राम-मीमांसा में इसके विरुद्ध केंत्रली को भूख प्यास श्रादि दुखों का सद्भाव केंसे बतलाते ?

पुण्यं ध्रृबं स्वतो दुःस्तात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागामुनिर्विद्वांस्याभ्यां युक्क्यान्त्रिमत्ततः ॥७३॥ इस स्तोक का श्रथे यह है कि—

यदि अपने आपको हुन्व देने से पुराय आर सुख देने से पाप कर्म का बन्ध होता है तो कायक्लेशादि तप करने वाले वीतराग (शत्रु मित्र में राग हेपभाव न रखने वाले ) मुनि के पुरायकर्म का बन्ध होता रहेगा ( थानी - कमल्य कभी न होगा संसार पर-स्परा यों ही चलती रहेगी ) और तत्विवचार, संतीप आदि सुख का अनुमव करने वाले विद्वान को पाप कमें का बन्ध होगा।

उक्त श्लोक के 'बीतगाग' शब्द का अर्थ तेरहवें गुगम्यानवर्ती केवली नहीं है क्योंकि वे न तो काय-क्लेश आदि तप करते हैं छोर न अन्य किसी प्रकार दुख अपने लिये उत्पन्न करते हैं। इस 'बीतगाग' शब्द का अर्थ—

अर्थित महल मसान कंचन काच, निन्द्न श्रृतिकरन । अर्थावतारन, असिप्रदारन में सदा समतावरन ।

ऐसी समना चर्या का आचरण करने बाले 'मुनि' है। आप इसका अर्थ अष्टमहर्म्या में देखिये।

इसके सित्राय यह भी विचारिये की वेदनीय के उदय से शीत, उण्ण, दशमशक, बच श्रादि श्रम्थ परीपहें भी होती हैं तो क्या वे भोजन के समान गर्म, ठण्डे कपड़े भी पहनते हैं या अन्य प्रतीकार भी करते हैं ?

भोजन न करने पर भी अनंतवल के कारण उन में निवेलता नहीं आ सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आदि युक्तियों को विस्तार भय से छोड़ देते हैं।

तथा केंबली अपने लिये भोजन गोचरी से लेते हैं अथवा भिचावृत्ति की उपेचा करके किसी अन्य से मंगाते हैं, आये हुए आहार को स्वयं प्रहण करते हैं, या किसी अन्य साधु कें द्वारा दिये हुए भोजन को लेते जाते हैं, केंबलज्ञान के द्वारा उन्हें समस्त जगत की मार-काट, अत्याचार, चीत्कार, खुन, मांस आदि स्पष्ट जान पड़ते हैं फिर उनका आहार अंतराय तथा दोप टलकर कैंसे होता है, क्या वे कभी उपवास आदि भी करते हैं, प्रकृति विरुद्ध भोजन मिलने से क्या उन्हें वान, फित्त, कफ की विषमता से रोग भी हो जाते हैं, तदर्थ क्या आंपध भी लेते हैं, (तीर्थ कर के सिवाय अन्य केवलियों के) क्या उन्हें भोजन के कुछ समय बाद टट्टी, पेशाव भी आता है, शौच के लिये क्या कमण्डल आदि भी रखते हैं ? इत्यादि अनेक टेढ़े मेढे प्रश्न इस विषय पर उठते हैं किन्तु विस्तार भय से हम उनको भी छोड़ देते हैं।

अन्त में स्वर्गीय पं० द्यानतराय जी का एक सर्वेया लिखकर इसको समाप्त करते हैं—

भृष लग दुख होय अनन्त सुखा कहिये किमि केवलंबाना ।
खात विलीकत लोकालोक, देखि कुद्रव्य भर्खे किम बानी ॥
खाय के नींद करें सब लोग, न स्वामी के नींद की नाम निशानी ।
केविल कवलाहार करें नहिं सांची दिगम्बर ग्रन्थ की बानी ॥



# [??]

# श्री १०५ पूज्य, विद्वद्वर चुल्लक सूरिसिंह जी महाराज



मिद्धं स्वात्मसुखैकसारममलं चैतन्यज्योतिः परं। ज्ञाना नन्दनमयं विभावहननं शान्त्योत्मकं मौख्यदं। सर्वज्ञं सुखकारकं भवहरं स्वायंभवं शंकरं। वृद्धं चिन्मयसौख्यशान्तिकरणं वंदे सुभक्त्या जिनम्॥

भव्यात्मात्रो ! आज इस भारत भूमि पर जितने भी लोग हैं, उनमें कोई अवधि ज्ञानी या मन पर्यय जानी या केवलजानी जैसे प्रत्यच जानी नहीं है। इस लिये आज हमारे जैनसमाज में हर एक विद्वान अपने ज्ञानमद से समको या उनके होनहार स सममो अपना श्रपना स्वतन्त्र मन चलाना है और श्राने मत में बाधक-रूप जिस श्राचार्यवये का वचन देखता है उसी श्राचायवयंके सेद्वान्तिक युक्ति-यक्त विधान को अप्रमाण कहने की चेष्टा करता है। ऐसी ही दशा में श्री कुन्दकुन्दाचार्य के प्रति अश्रद्धा होने के सबब से श्री प्रोफेसर हीरालाल जी ने यह अभिप्राय लिखा है कि ''हमार प्राचीनतम आचार्यों ने (श्री पटखएडागम के कर्ताओं ने ) स्त्री मुक्ति का तथा केवली कवलाहार का श्रीर सप्रनथ-मुक्ति का समर्थन किया है। किन्तु श्री कुन्दकुन्दा-चार्य ने इन विषयों का निषेध करके श्वेताम्बर, दिगम्बर एमें दो पन्थ कर दिये हैं। श्रीर श्री क्रन्दक्रन्दाचार्य के वचन सिद्धान्तानुसार ठीक नहीं 音1"

इस लिखने में श्री कुन्दकुन्दाचार्य के प्रति आप का कितना अनादर भाव है इसे पाठक अनुभव करें। श्री कुन्दकुन्दाचार्य विकम की प्रथम शताब्दी में हुए हैं त्रार खेताम्बर प्रन्थ महाबीर निर्वाण से ६०० वर्ष बीतने पर बल्लभीपुर में लिखे गये हैं। देखिये खेताम्बर प्रन्थ ज्ञातायमं कथा में लिखा है।

''श्रीदेवर्डिगिण्यसमाश्रमणेन श्रीवीराद् अशीख-धिकनविदातवर्षे (६८०) जाते द्वादशवर्षीयदुर्भि-स्वशाद् बहुतर-साधुन्यापनी बहुश्रुतिबिन्छनी च जातायां × × भन्यपद् भन्यजोकोपकाराय श्रृतभक्तये च श्री संघाप्रहाद् मृताविद्याद्दत्वकालीन सर्वसाधून् बल्लभ्यामाहूय तन्मुखाद् विन्छिन्नाव-शिष्टान न्यूनाधिकान बृटिताऽबुटितान् आगमालाप-कान अनुक्रमेण स्वमत्या संकलय्य पुस्तकारूढाः कृताः ततो मृलतो गणधरभाषितानामिष तत्संकलनान्तरं सर्वेपामिष आगमानां कर्ता देवर्डिगिण्यसमाश्रमण्

इस उपरोक्त आधार से यह अन्छी तरह से सिद्ध होता है कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य के लेखनकाल के वाद में श्वेताम्बर प्रथ तैयार हुए हैं। और वे भी न्यूनाधिक रूप से लिखे गये हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके आगम प्रमाणभूत नहीं हैं "न्यूनाधिकान् ज्रृटिताऽत्रुटितान आगमालापकान् स्वमत्या संक्लस्य पुस्तकारूढ़ाः कृताः।" ऐसा लिखा है इससे ही 'उनवा लेखन विकृत रूप से हो गया है' यह सिद्ध

होता है, तथा बेचरदास जी ने भी 'श्रपना साहित्य विकृत हो गया है' ऐसा लिखा है। देखिये उनका लिखित ''जैनसाहित्य में विकार'' वहांपर लिखा है कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य के बाद लिखित रवेताम्बरों के सब सूत्र विकारयुक्त हैं। श्री रवेताम्बराचार्य श्री श्रामयदेव सूरि जी ने भी लिखा है कि—

"श्रज्ञाव यं शास्त्रमिदं गम्भीरं, प्रायोऽस्य कृटानि च पुस्तकानि।"

श्चर्थात्—जिन सूत्रों को पुस्तकारूढ़ किया कि वे प्रायः कूट हो गये हैं। श्रव प्रोफेसर साहव जी! जरा विचार की जिये कि श्वेताम्बर प्रनथ प्रामाण्कि हैं या नहीं?

उस इवेताम्बरीय संघ में भी एक मत नहीं रहा था, स्त्रोमुक्ति आदि विषयों में भी उनके दो मत थे। इस लिये वे सन्देही थे। उस सन्देह के कारण दिगम्बराम्नाय के आचार्यों ने उनको संशय मिध्या-हृष्टि कहा है। संशय मिण्यात्वी लिखने का कारण कव हुआ यह विचारणीय वात है! तथापि श्री कुंदकुंदाचार्य के समय में वह श्वेताम्बर शास्त्र लि-खित मीजूद नहीं थे। उनके बाद हुये हैं-इस लिए श्री कुंदकंदाचार्य जी ने श्वेताम्बरों को संशय भिष्या-दृष्टि ऐसा स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया है किंतु उनक। खएडन करने के लिये अवश्य उस विषय पर प्रकाश हाला है। श्रीर जगह जगह में स्त्रीमुक्ति का निपंध तथा गुरुश्रों को दिगम्बर ही रहना चाहिये, गुरु लोग परिषद्धारो नहीं होते परिषद्धारी मुनि लोग अधी-गति में ही जाने हैं ऐसा लिखा है। श्री कंदकंश-चार्य के बाद में श्वेताम्बरीय प्रन्थों के निर्माण होने पर और उनके श्वेताम्बर संघ में लिखित सुत्रों में विरोध होने के कारण ही उनका निश्चित मत न होने से उनको संशय मिध्यादृष्टि कहा है।

जब श्री भूतबिल पुष्पदन्ताचार्यों ने श्री पट्-खण्डागम को लिखा है, उस समय उतना जोरदार मतभेद नहीं हुआ था, मतभेद का उम बढ़ जाना उन श्वेताम्बरीय मंथों के निर्माणानन्तर ही मालम होता है। यदि श्रीधर सेनाचार्य के समय में श्रांत प्रवल मतभेद होता तो वे उस विषय पर बहुत कुछ खुलासा लिख सकते थे लेकिन उस समय स्वीमुक्ति का भेद नहीं हुआ था ऐसा ज्ञात होता है।

तथा उस समय श्वेताम्बरीय प्रन्थ न होने के कारण मतभेदों को भी स्पष्ट रूप से न कर सके, जब लिखित प्रमाण हो गया तब स्पष्ट रूप से न कर सके, जब लिखित प्रमाण हो गया तब स्पष्ट रूप से मत संचालकपन सिद्ध हो गया। श्रीधर मेनाचाये के समय में यद्यपि मतभेद था तथापि उतना प्रवल नहीं था, यह सिद्ध होता है। श्री कुंद्रकुंदाचाय के समय में वही मतभेद जोर से हो गया था, तथापि उनके प्रथ न होने से भी स्पष्ट रूप से "मिण्यादृष्टि" है ऐसा नहीं कहा। इस लिये श्री कुंद्रकुंदाचाये के बाद के मुनि लोगों ने स्पष्ट रूप से खरडन किया है।

प्रोफेसर साहव जी ! आपकी अद्धा दिगम्बरीय आप प्रथी की अपेचा रवेताम्बरीय प्रत्थी में अधिक ज्ञात होती है। इस लिये दिगम्बराचार्थी के ऊपर आपने अअद्धा रूप से लिखा है। किन्तु यह बात स्पष्ट रूप में लिखती चाहिये। इसमें स्वपर कल्याण होता है।

हे बाचको ! प्रोफेसर साहय के लिखित मंतव्य का खण्डन उनके मान्य प्राचीनतम आचार्यो के बचन से ही करते हैं। फिर श्वेताम्बर प्रन्थों से भी स्त्रीमुक्ति का निषेध लिखेंगे तदनन्तर हिन्दू प्रंथों के आधार से 'दिगम्बरत्व प्राचीन काल से आ रहा है' यह लिखेंगे।

"श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि जिस प्रकार पुरुष मोन का अधिकारी है उसी प्रकार स्त्री भी है। पर दिगम्बर सम्प्रदाय की कुंदकुंदाचार्य हारा स्थापित आम्नाय में ख्रियों को मोत्त की आध-कारिएी नहीं माना गया। इस बात का स्वयं दि० सम्प्रदाय द्वारा मान्य शास्त्रों के द्वारा कहां तक सम-थन होता है यह बात विचारणीय है। कुंद्रकुन्दाचार्य ने अपने प्रंथों में स्त्रीमृक्ति का स्पष्टतः निपेध किया है, किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणुस्थान की चर्चा की है और नहीं कर्मेसिद्धान्त का विवेचन किया है। जिसमें उक्त मान्यता का शास्त्रीय चित-न शेप रह जाना है। शास्त्रीय व्यवस्था से इस विषय की परीचा गुएस्थान और कर्मासद्धान्त के साधार पर की जा सकती है। तदनुसार जब यह विचार करते हैं तो निस्ने परिस्थिति हमारे सन्मुख उपस्थित होती है।

१—दिगम्बर आम्ताय के प्राचीनतम मंथ पट-खगडागम के सूत्रों में मनुष्य और मानुषी, अर्थान पुरुष और स्त्री होनों के अलग अलग चौद्द गृग्-स्थान बनलाये हैं। देखों सत्प्र० सृ० नं० ६३, द्रव्य प्र० सृ० नं० ४६, १८४-१२६, च्लेंत्र प्र० ४३, स्प० स्थ, ३७, १०२-११०, काल अ० ६७-७२, २२७-२३४, अन्तर प्र० ४७-७७, १७७-१६२, भाव अ० २२-४१, ४३-८०, १४४-१६१।"

हे बाचको ! उपरोक्त कथन प्रोफेसर साहिब का है। अब इसपर विचार किया जाता है। सन-प्ररूपगा का सूत्र नं० ६३ यह है—

सम्मामिच्छाइडि-ऋसंजद सम्माइडि संजदा-संजद्षुरणे णियमा पञ्जतीयाश्रो ॥६३॥

अथं - सम्योग्मण्याद्यंष्ट नामक मिश्र गुणुम्थान

श्रमंजद नामक (श्रविरत) चौथे गुणस्थान में, संयता संयत नामक पांचवें गुणस्थान में नियमपूर्वक पर्याप्ति-का स्त्रियां होती हैं। इस सूत्र में खास कर के द्रव्य स्त्रियों को पांचर्य गुगास्थान तक चढ़ने की शक्ति है, यह प्रगट किया है। यदि इस सूत्र में संयम लिखा होता तो ' खियां पुरुष के समान संयम धारिए। होती हैं।" ऐसा ऋर्थ हो सकता था। लेकिन खुद श्री भूतवली पुष्पतंताचार्यों ने इस सुत्र द्वारा द्रव्यक्षियों को संयम नहीं हो सकता यह स्पष्ट तार विधान किया है। इस सुत्र की वृत्ति में तो स्वास करके स्पष्ट रूप में न्याय हेत्पुर्वेक द्रव्य स्त्रियों को संयमभाव नहीं होता क्योंकि वस्त्र सहित होने सं श्रीर उसका अर्थ पं श्रीरालाल जी आदि अनुवादकों ने किया है। तथापि प्रोफेसर साहब को वृत्तिकार प्रमाण भूत नहीं हैं, इस लिये यह प्रश्न श्रापने उठाया है। इतना ही नहीं प्रोफेसर साहब ने खुद इसके ऊपर—

''ऋत्र संजद इति पाठ रोपः प्रतिभाति"

इस प्रकार टिप्पणी में लिखा है। इतना ही नहीं विल्क उस टिप्पणी से प्रोफेसर साहब को सन्तोप नहीं हुआ अतः भोले और अज्ञ लोगों पर अपने मत का असर (प्रचार) होने के लिये उस ६३ नम्बर सृत्र का हिन्दी अर्थ करते समय 'संयत गुर्णभ्यानों में नियम से स्त्रियां पर्याप्तक होती हैं' ऐसा अर्थ किया है।

उस अर्थ पर वाचक वृन्द को विचार करना चाहिये। इस प्रकार कई जगह सृत्र के अर्थ का अनर्थ किया है। अपना मतलब सिद्ध करने के लिये मानुसिणी का अर्थ 'योनिमती" इस प्रकार हिन्दी में किया है। ऐसा दोष कई जगह पर किया हुआ है। इस प्रकार वाचकवर्ग-को ध्यान देना चाहिये चर्थात—हिन्दी श्रर्थ पढ़ते समय उसपर श्रद्धा नहीं करनी चाहिये।

२ प्रश्न मानुसिग्। शब्द का क्या अर्थ है ?

उत्तर-हर एक शब्द का ऋर्थ, प्रकर्ण के अनू-सार करना चाहिये। एक शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता, हर शब्द अनेकाथंक होता है। जैसे "समय" शब्द है, उसका अर्थ करते समय कभी द्रव्यरूप में लेना चाहिये, कभी भावरूप में अर्थात पर्याय रूप में श्रीर कभी गुण्रूप में लेना पड़ता है। एक ही पर्यायरूप ऋथं लेना ठीक नहीं। कालद्रव्य के कथन करते समय द्रव्यवाचक ऋथं करना पड़ता है स्रोर व्यवहारकाल के प्रकरण में समय नाम सृद्म टाइम का ऋर्थ करना पड़ता है। ऐसे प्रकरणवश अर्थकरनेसे अच्छा होता है। नहीं तो एकही अर्थकरने से बड़े अनर्थ होने की सम्भावना भी उपस्थित होती है। जैसे पूर्वकाल में एक ''ऋज" शब्द का ऋर्थ करने में पूजा के प्रकरण में 'श्रज' शब्द का अर्थ न उत्पन्न होने वाले शाक का भात करना चाहिये चसको झोड़कर 'अज' शब्द या अथं 'बकरा' करने में कितना अनर्थ हुआ है। और यह में जीवहिसा की प्रथा चली। उसी तरह आजकल भी कोई प्रकरण को न देखते हुये अपनी मत पुष्टि करने बैठेगातो उसको कौन रोक सकता है। किन्तु इस सं जनता को श्रात्यधिक हानि पह चेगी।

इस लिये एक ही मानुपी शृद्ध के प्रकरणानुसार कभी द्रव्यक्षी का अर्थ ठीक है यहां पर सूत्र नं० ६३ में द्रव्यक्षी का अर्थ करना ठीक है। और आचाय ने भी द्रव्यक्षी का ही अभिन्नाय लेकर ''असंयत संयतासंयत' ऐसा पद दिया और संयतपन का निपेध किया है। यदि सूत्रकार के मनमें द्रव्य- िस्यों को संयमभाव प्राप्त होने की योग्यता हो सकती थी तो वे इस सूत्र में संयतपद भी रख सकते थे। लेकिन पट्खण्डागम सूत्र वालों को इष्ट न होने से संयतपन का स्थभाव दिखाया है।

### मानुषणी का अर्थ

श्रव यहां पर कम प्राप्त मानुषी शब्द का श्रर्थ किस तरह करना चाहिये इस बात का विचार करते। हैं। मानुषी शब्द की ब्युत्पत्ति से इस शब्द के मुख्य दो तरह के अर्थ किये जाते हैं—एक द्रव्यचिन्ह की अपेता से जब श्रथे किया जाता है तब द्रव्यक्षी ऐसा श्रथे होता है। दूसरा श्रथे जब येद की प्रधानता से किया जाता है तब मोहनीय कमें भेदगत क्लांबेद भाव को धारण करने वाला जीव लिया जायगा।

जहां पर मनुषिए। का अर्थ एक ही नहीं होता मनुसिनी शब्द खास करके एक द्रव्य के ही उपर नहीं रहता किन्तु द्रव्य भाव इन दोनों के अधार पर रहता है। वहां पर एक ही अर्थ करना गलत है और मनुसिनी शब्द का प्रयोग न करने हुये "योनिमनी" शब्द का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर उस शब्द का अर्थ द्रव्यक्षी हो होता है क्योंकि योनिमनी शब्द खास करके एक ही जगह पर आम्बद है। हो जहां पर योनिमनी का प्रयोग आचार्थ करते हैं बहां पर वेद का अर्थ लेते ही नहीं। इस लिये मानुष् शब्द का अर्थ सर्वथा द्रव्यक्षी करने में ही हठ पकड़ना गलत है। दूसरी बात जहां पर टीका स्पष्ट रूप से मीजूद है वहां पर कभी भी हठ करना ठीक नहीं।

प्रोफेसर साहब कहते हैं कि द्रव्य से स्त्री स्त्रीर पुरुष इन लिगों के सिवाय तीसरा कोई लिग नहीं जिसमें नपुंसक की व्यवस्था की जाय।

अब इम उनके इस मन्तव्य पर विचार करेंग

श्रीर वह भी पट्खरडागम के सूत्रों की श्रपेत्ता से ही करेंगे। श्री पट्खरडागम प्रथम भाग सूत्र नं० १०८ को देखिये—

मगुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव श्राग्यद्वित्ति ॥१०⊏॥

अथे—मनुष्य मिध्यादृष्टि गुग्राभ्थान से लेकर श्रानिवृत्ति गुग्राभ्थान तक तीनों वेद वाले होते हैं। भावाथ-मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं, द्रव्य से और भाव से।

इस प्रोफेसर साहब से यह पूछना चाहते हैं कि आप द्रव्य से नपुंसक लिंग वाले मनुष्य नहीं मानते, और उसी के साथ एक द्रव्यलिंग में भाव से भी तीनों वेद मन्ते नहीं फिर मनुष्य में तीनों वेद हैं इसका अर्थ मुझे लगाकर दिखाइये। वह भी आधार भूत प्रमाण का सूत्र श्रीभूतवली पुष्पदन्ता— चाये का ही देना चाहिये और नपुंसक आण्यिष्टि नामक ६ वें गुण्स्थान तक रहने वाला होना चाहिये आपको एक द्रव्य पुल्लिंग में भाव से तीनों वेद मानने पड़ेंग।

दूसरी बात यह है कि द्रव्य कहने से वह उस भव तक स्थिर रहता है और भाव उसके आधार से होने बाले पर्याय को ही भाव कहेंगे न ? क्यों कि भाव शब्द का अर्थ पर्याय भी होता है। भाव जन्म तक एक नहीं होता वह बदलेगा ही। वेद भावात्मक होता है। भाव को उत्पन्न करने व ला मोहनीय कर्म-रूप में आता है उस शरीर के साथ रहेगा ही इस इस लिये भाववेद का आधार—भूत द्रव्य चिन्ह के एक ही लिंग में तोनों भाववेद होने में बाधा दीख़ती है। जिससे हमारे प्रोफेसर साहब घवड़ा रहे हैं। किन्तु श्री गोम्मटसार में स्पष्ट वर्गन है कि एक द्रव्य लिंग में तीनों भाववेद होते हैं। श्री षट्खरडागम के प्रथम पुस्तक में भी सूत्र नम्बर १०७—

''तिरिक्खा तिवेदा श्रमंण्णि पंचिदियणहुिंह जाव संजदासंजदान्ति ॥१०७॥

श्चर्य—तियं च श्रसं ही पंचेन्द्रियसे लेकर संयता-संयत नामक पांचवें गुणस्थान तक तीनों बेदों से युक्त होते हैं।

भावार्थ — धौदारिक शरीर के धारण करने वाले गतियों में ही खास करके एक द्रव्यितग तीनों भाव लिंगी हो सकते हैं, होते हैं, और हुये हैं। इस बिये तियं चमें और मनुष्यों में तीनों वेद माने हैं और देव गति तथा नरक गति के जीवों में तीनों वेद नहीं माने हैं। वहां द्रव्यवेद के श्रनुसार भाववेद होता है।

है वाचको! एक विचारणीय बात यह है कि
प्रोफेसर साइब की श्रद्धा दिगम्बर प्रन्थों में है या
नहीं। प्रथम तो प्रोफेसर साइब पट्खरहागम के
सूत्रों को प्रमाण मानते हैं, उनकी टीका को भी विश्रसनीय नहीं मानते, यदि विश्वसनीय मानते तो
यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता था। क्योंकि श्री
धवलाकार ने उसी ६३ वें सूत्र के नीचे बड़ी लम्बी
चोड़ी वृत्ति लिख कर द्रव्यक्षी को संयम नहीं होता
क्योंकि बह बख्युक्त होती है। बक्ष का श्रार श्रसंयम
का श्रविनाभावी संबंध है ऐसा हेनुपूर्वक सिद्ध किया
है। उसका हिंदी श्रर्थ भी किया है। तथापि उस
धवला जी के उपर श्रापको श्रद्धा नहीं। यह सिद्ध
होता है।

दू नरी बात श्री कुन्दकुन्दाचाय के बाद के प्रन्थों के दिगम्बरीय श्राचार्यकृत प्रन्थों के उत्तर भी श्राप की श्रापकी श्रद्धा नहीं है यह श्रापके लेख में स्पष्ट भलकता है जो कि स्येषकाशवन स्पष्ट है।

श्रव रहे पट्खरडागम के सूत्र उन सूत्रों पर भी यदि आपको विश्वास होता तो "मणुस्सा तिवेदा" इस सूत्र को पढ़कर श्रौर श्रर्थ करके भी 'मनुष्यों में द्रव्य से और भाव से नपुंसक कोई नहीं होता' ऐसा नहीं लिखते यदि एक दब्य लिंग में भाव के तीनों वेदों को आप नहीं मानते फिर मनुष्यों में तीनों वेद हैं इस सूत्र का श्रथं क्या करेंगे ? प्रतीत होता है कि इस सूत्र प्रंथ पर भी अश्रद्धा हो गई है श्रव इसके पहले रचे हुए मन्थों को ढ़ंढो श्रीर उनके ऊपर श्रद्धा रखो। किन्तु इससे पहले दिगम्बर आचार्यों का कोई प्रनथ है नहीं। क्या रवेनाम्बर प्रन्थ इससे पूर्व के हैं ? रवेतास्वरीय प्रन्थ श्री महाबीर खामी के मोज जान के लगभग एक हजार वर्ष तक ऋथात ६५० वर्ष तक लिपि रूप में नहीं थे। यह बात स्पष्टतया उन इवे० ताम्बरीय पंथींस सिद्ध होती है और इसका खलामा भी मैंने इस लेख में पहले दिया है। हमारे श्री कुन्दकुन्दाचायं जी का काल इससे बहुत पहले का है। इतना श्रन्तर होने पर भी श्वेताम्बर्शय प्रन्थों को श्री शोफेसर ताहब प्रमाण रूप से मानते हैं और उन से पुत्रे होने वाले आचार्यों को प्रामाणिक नहीं मानत यह श्राक्षयं है।

शंकाकार—शंफेसर साहब प्राचीन बन्धों को मानते नहीं लेकिन परस्पर विरुद्ध वचन जिसमें हो उनकों भी नहीं मानते।

उत्तर—श्वेताम्बर प्रत्थोंमें परस्पर विरोधी बचन हैं जैसे एक प्रंथ में स्त्री का मोच मानते हैं तो दूसरे प्रत्थ में अरहंत आदि दशपद स्त्रियों के नहीं होते ऐसा लिखा है। देखिये प्रकरण सारोद्धार प्रत्थ में गाथा न० - २० भाग ३—

श्चरहंतविक्क केसबबल संभिन्नेय चारणे पुट्या। गगाहर पुलाय ब्याहारगंच न ह भवियम हिलाएं॥ ऋथै-१-खरहंत, २-चक्रवर्ती, ३-नारायण, ४-बलभद्र, ४-संभिन्न श्रोता, ६-नारण ऋदि, ७-पूर्वधारी, =-गणधर, ६-पुलाक, १०-आहारक ऋदि ये दश पद या लब्धियां भव्य स्त्रियों के नहीं होते।

हे बाचक वृत्द ! श्रोफेसर साहब के विश्वास के पात्र श्वेताम्बर बन्धों में कितना परस्पर विशेध है प्रत्यत्त देखिये । श्रोफेसर साहब ! कौन सा, प्रन्थ प्रामाणिक और प्राचीन है ? अच्छी तरह देखिये । श्रोफेमर साहब ने जो 'एक द्रव्यक्तिंग में तीनों

# भाववेद नहीं हो सकते' कहा है उसपर विचार---

आप लिखते हैं कि-

"कर्मसिद्धान्त के अनुसार वेदवेपम्य सिद्ध नहीं होता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगीं की उत्पत्ति का यह नियम बताया है कि जीब के जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का च्योपशम होगा उसके अनुकृत वह पुटुगल रचना करके उसके उदय में लाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। चक्षरिन्द्रिय आवर्ण के चयोपशम से कर्मा इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि नहीं होगी। और नवभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान हो सकेगा। इसी प्रकार जीवन में जिस बेट का वन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुद्गल रचना करेगा । श्रीर तदनुसार ही उपांग उत्पादक होगा । र्याद ऐसा न हुआ तो वह वेद ही उदय में नहीं आ सकेगा। इसी कारण वेद जनम भर नहीं घटल सकता। यदि किसी भी उत्रांग सहित कोई भी वेद उदय में आ सकता तो कपाय और नोकपायों के समान वेद के भी जीवन में बदलने में कीन सी श्रापत्ति श्रा मकती है।"

वाचको ! वेद वैपम्य कर्म सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध न ीं होता ऐसा कहना आगम बाधित वचन है। देखिये पट्खण्डागम के सूत्र नम्बर १०७/१०८ में स्पष्ट रूप से कहा है कि—

''तिरक्खा तिवेदा" यानी – तिर्यक्क में भी तीनों वेद वाले हैं। तथा ''मसुस्सा तिवेदा"

यानी—मनुष्यों में तीनों वेद वाले हैं वह भी श्रानवृत्ति नामक नवमें गुण्म्थान तक हे ते हैं इस सूत्र से ही वेद त्रेपम्य सिद्ध होता है। यह श्रागम से बाधा दिखायी है।

तथा प्रायः हर एक शहर गांव में ही जरों की टोली देखने में आती है जो ही जरे होते हैं वे नपुंसकवेद युक्त हैं। यदि उनको पुरुष ही वहोंगे तो स्थियों के से हाब भाव क्यों कर होता है ? उसी तरह उनके अन-क्वकीड़ापन आदि कार्यों से नपुंसकपन भी सिद्ध होता है। इस लिये आपके बचन में प्रत्यच्चाधित नामक टोप भी आता है।

सब से प्रथम 'वेद" क्या चीज है यह देखनीं आवश्यक है। वेद (भाव) मोहनीयकर्म का अक्षाय रूप भेद है इसको आगम में नोक्षाय भी कहते हैं। 'वेदन वेदः" वेदन करने को वेद कहते हैं इसमें वेद, वेदक आंग वेद्य कीन है यह देखना भी जरूरी है।

वेदक संसारी जीव, वेदा शारीरिक स्थान, और वेद हाबभावादि कार्य हैं। इस प्रकार इनका परस्पर सम्बन्ध है। यह वेद मोहनीय कर्म का उद्यक्ष्य होने से वह बाह्य पदार्थों में ही वेदा, वेदक और वेद तीनों अवस्थायें होती हैं। वेद का उद्य क्यायों के उद्य के माथ रहता है। वेद के कार्य भी क्यायों के साथ होते हैं। क्याय जितना तीब्रादि होगा, उतना नीब्रादि वेद भी होगा। यह वेद का उदय कभी मानसिक रहता है, कभी वाचिक रहता है और कभी कायिक रहता है। वेद की उदीरणा होने पर मिथुनरूप स्त्रीपुरुपादिकों का संयोगात्मक होता है। वेद की उदीरणा कामवा—सना में आती है वेद का उदय कामवासना ही नहीं माना है। यदि वेद में कामवासनात्मक भाव मानोगे तो मिथुनरूप कार्य सतत होना चाहिये। बद्धिंग निमित्त कारण बहुत हैं इसिलिये उन निमित्तों को ले कर वेद का उदय रहता है कामवासना का संबन्ध होते हुये भी वेद का उदय कार्य होता है।

जैसे श्री जो हावभाव, मृदुभाषण, स्तिग्यावलीकर्न, अनुकूनवर्तन, आदि कुशल व्यापार करती है
बह वेद का बदय सममना चाहिये। श्रीर इस वेद को
क्रिवेद कहना चाहिये। तथा वीरवृत्ति का भाषण,
वीरवृत्ति का भाव, गंभीर अवलोकन, वीरोचितवर्तन
आदि वीरवृत्ति के कुशल व्यापार करती है वह पुरुष
वेद का कार्य सममना चाहिये। तथा श्री जब कायर
पन का भाषण, कायरवृत्ति का भाव तथा भयभीतावलोकन, तथा भयभीत वर्तन आदि व्यापार करती है
उस भाव को नपु सक्वेद का कार्य सममना चाहिये।

उसी तरह जिस पुरुषके बीरोचित भाषण, बीरो-चित भाव बीरोचित उत्तम कार्य, बीरोचित भोग, बीरोचितावलोकन बीरोचित वर्तन होता है उस पुरुष के पुरुषवेद का उदय समकता चाहिये:

तथा जो पुरूप स्त्रियों की तरह हात्रभाव, स्त्रियों के समान कार्यों में माया-चारवृत्ति तथा धियों जैसे भ्राचालनादि कार्य, रिन-ग्यावलोकन, श्रानुकूल वर्षनादि कार्य करेगा तो द्रव्य पुरूप को स्त्रीवेद का उदय समस्ता।

उसी तरह जो पुरुष कायर बचन, कायर भाव,

कायर वर्तन करेगा उस द्रव्य पुरुष को नपुंसकवेद का उदय समस्ता चाहिये।

इसी तरह द्रव्य नपुंसक को भी तीनों तरह के भाव होते हैं। द्रव्य नपुंसक होने पर भी बहिरंग निमित्त कारण मिलने से भावत्रय रूप का भी उदय होता है। यह मेरा कथन स्थृल रूप वेद का उदय शा-रीरिक चिह्न में आने त्राले का कथन है सूहम मान-सिक वृत्ति में स्वयं सममना स्वयं अपने वचन में भी सममना चाहिये।

इस तरह के भाव ऋंतरंग कपायोदय से तथा वहिरंग निमित्त कारण मिलने पर होते हैं। इन भावों में दृढ़ता तथा शिथिलता आदि शारीरिक संहनन पर भी अवलम्बित है। इस लिये हद और शिथिल भावों के होने में मंहनन निमित्त कारण माना गया है। यदि संहनन निमित्त कारण नहीं होता तो संहननयुक्त जीवों का पाप पुरुष का कार्य जो तारतम्ययुक्त होता है जैसे स्वर्गगमन तथा नरकगमन आदि वह नहीं हो सकताथा। और प्रत्यत्त अपनु-भव में भी दीखता है कि श्रमुक कार्य करने की भा-वना होती है लेकिन शारीरिक शक्ति न होने से वह कार्य नहीं हो सकता। इस लिये शक्तितः त्याग श्रोर तप करने का उपदेश है। तात्पर्य यह है कि धेयेवृत्ति या वीरवृत्ति पुंचेद का काये है। आच्छा-दन वृत्ति स्त्रीवेद का है। कायरवृत्ति नपुंसक का है। सृद्ममंद् तीवादि तथा मानसिक बाचिक और कासिक इत्यादि रूप से अनेक भेदयुक्त है। यह अन्जी तरह से सिद्ध होता है।

शंकाकार—स्त्रीवेद का अर्थ योनि स्तन मृदुशरीर आदि चिन्द को कहते हैं और आप कुछ और कह रहे हैं?

उत्तर-नोकपाय हप मोहनीय कर्माइय के कार्य

को ही 'वेद' कहते हैं। वेद के दो भेद हैं एक द्रव्य-वेद श्रीर दसरा भाववेद। जो कर्म श्रागे उदय में श्राने वाला है सदा कर्मपिंड रूप में है उसको दृश्य-वेद कहते हैं। श्रीर स्त्रीलिंग रूप शारीरिक चिन्ह इससे अलग है। जिस समय जीव को गतिनाम कमें से मनुष्यादि गति प्राप्त होती है उस गति में गय हुये जीव को नामकमंदिय रूप श्रंगीपांग का कर्म तथा निर्माण नामकर्म का उदय होगा। प्रकार जो शरीर का चिन्ह या ऋगोपांग की निवृत्ति शरीर पर्याप्ति के साथ ही आकार बन जाता है। उसी आकार रूप शरीर के निमित्त से या अंगोपांग के निमित्त से उस उस प्राप्त किये हुए बेद का कार्य होता है। वेदांदय में जो जो भाव होगा वह नो कपाय के उदय से होगा। उससे बेदन भोग या अनुभवन रूप कार्य होते हैं। तथा शारीरिक कीड़ा रूप कार्य होता है। या परस्पर संयोगात्मक कार्य होता है उस शारीरिक भेद से ही शारीरिक निमित्ती पर ही उसमें भेद होता है। इस लिये मेने पहले ही कहा है कि अन्तरंग वेट की उदीरगा तथा बहि-रंग निमित्त कारण पर कामवासना जिसको मिथन रूप कार्य होता है वह भी स्त्री पुरुष आदि निमित्तों पर कार्य होता है। तालये जो शारीरिक चिन्हरूप लिंग को वेद सममता है यह कृदिमात्र है। कांद्र में ऐसे बहुत ही कार्यों में कारण का आरोप से कथन करते हैं कहीं पर कारणोंमें कार्यका आरोप रूप कथन करते हैं। कई कहीं बहिरंग निमित्त कारणों पर भी कार्यों का आरोप करते हैं। यहां पर बहिरंग निमित्त कारणों पर कार्यका आरोपरूप कथन है। इस लिये कृदि में वेद का अर्थ शारीरिक चिन्हों में भी लिया है। यह अच्छी तरह से जाना। वेद की उदीरणा द्रव्य चिन्हु के आधार पर द्रव्य रूप से

होती है श्रोर उदय रूप जो भाव है उसका उस द्रव्य-चिन्हों से सम्बन्ध नहीं है। वेदोदीरणा का श्रीर द्रव्य चिन्ह का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है।

शंकाकार—वेद का उदय शारीरिक चिन्हों पर है या शरीर में होता है ?

उत्तर-मोहनीय कर्म भेदगत अक्षाय रूप या नो कपाय ऋप वेड वा उदय जीव के भावों में आता है उसके निमित्त से कभी कभी मानसिक भावों से ही कार्य होगा कभी कभी वह तीब्रोदयसूप से या श्चन्य निमित्त कारण से वाचिक या कायिक रूप से श्रावेगा तथा उस वेद का उदीएं रूप होने से जो व्यवहार में दृष्य चिन्ह रूप क्रियात्मक कामवासना-दिक कार्य कहते हैं ऐसे मेथुनहृष कार्य होगा इसलिये वेदोद्य का तथा वेद के उदीरण रूप कार्य इनमें कितना अन्तर है यह जानना चाहिये। इन दोनों कार्यों का स्पष्टीकरण मैंने अपनी बुद्धि में किया है ः तथा यह भी दिग्दशेन मात्र किया है । विशेष रूपसं श्चार अनुभव से या गोम्मटसार शास्त्र में, किसी श्चन्भवी विद्वान के मुख से समक सकते हैं। जैसा मांका मिले इस तरह से जानी। जानने का विषय छोड़ो मत । जानते जानते मनन करते २, विचार करते २ अच्छी से समम में आ जावेगा। अब रंद-वैषम्य क्या चीज है यह कथन करूंगा।

### वेदोदय तथा वेदवैषम्य

प्रोफेसर साहब का कहना है कि "जो जो बेद उदय में आता है उसही के अनुसार द्रव्यबेद (द्रव्य लिग) मिलता है उस द्रव्य के निमित्त से उदय होने वाले भावबेद को सहश ही रहना चाहिये।" यह उनका कहना गलत है। वास्तविक बेद मोहनीय कम का एक भेद है। वह अक्रायरूका है उसका

उदय किसी भी नियत स्थान पर न आते हुए सर्वांग में आता है। प्रो० साहब ने द्रव्यचिन्ह में ही उस का उदय माना है। यह उनकी मान्यता दोषी है उन्हें इस विषय में अच्छी तरह से विचार करना जरूरी है, मोहनीय कर्म का उदय किसी भी अंग विशेष में नहीं होता है। जिस तरह कोच कवाय सारे शरीर में अप्रता है सब अप्रतम प्रदेश में उदय होता है। वास्तिवक कोधादि कषाय भावात्मक हैं उसी तरह हास्यादि नो कवाय भी किसी एक स्थान पर न होकर श्रात्मीय भावों में कपाय नोकपाय का उदय होता है, हां तीन कपायों के होते समय भाव मेह आदि किसी स्थान पर व्यक्त होता है। जैसे कोध का तीव उद्य होने पर मुंह पर कुछ विकार होता है, श्रांखें लाल होती हैं, भीवें टेढ़ी होती हैं। तथापि श्राखें व भौवें उसका उदय स्थान नहीं है । वह उदय सारे शरीर में है। इस लिये तीवकपाय, क्रोध वाले का सारा शरीर कांपने लगता है। भय सात प्रकार का है. उस भय के लिये सात चिन्ह अलग अलग शरीर पर कहीं हैं क्या ? नहीं। ये सारे भावा-त्मक उदय हैं। उसी तरह वेदोदय भी सारे भाव में ही होता है तीब्रोह्य आने से हाव-भाव क्रिया होते समय में शरीर के कुछ अंगों पर दिखाई देता है। इस लिये उस अंग पर हाय-भाव के चिन्ह या वचन वर्गेणा का जोप या मृदुपना पुरुपत्व भाव आदिक की अपेद्या से धैर्यादिक की अपेद्या सं भाव-वेद का भेद माना जाता है। श्रीर वेदना उदीरणा होने से परस्पर चुम्बनादि कार्य होते हैं। मिथुन कार्य भी बेद रदीरणा में होता है बेदोद्य से नहीं होता। अन्यथा भिथुन कार्य सतत होना चाहिये। लेकिन बेदों की उदीरणा हर समय नहीं होती है। शंकाकार-स्त्रीवेद का कार्य-मृदु शरीर, योनि स्तन आदि को स्त्रीलिंग कहते हैं फिर आप यह क्या विधान कर रहे हैं ?

उत्तरकार-मृदु शरीर, स्तन, योनि, निर्मु छ. दादी रहितपन आदि क्रियों के जो अंगोपांग हैं वे वेद उदय से नहीं हैं। वे नामकर्म के उदय से होते हैं। शरीर नाम दर्भ के साथ छंगोपांग संहनन आदि का संबन्ध है । वे वेदोद्य से नहीं होते । वेदोद्य धाति कर्मी में शामिल है और शरीराकार संहतन अंगीपांग स्तन योन्यादि अघाति कमंदिय से होने वाले हैं। अघाति कर्मोदय पदलविपाकी होता है। मोहनीय कमींद्य जीव विपाकी होता है। इस तरह इन दोनों का ऋतिदरका संबन्ध है। इस लिये श्रापका मन्त्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता। वेदोदय और स्तन योन्यादि शरीर के अङ्गोपाङ्ग, इन दोनों में कार्य कारणभाव संबन्ध नहीं है। सथा दोनों का ऋविनाभावी संबन्ध भी नहीं है अविनाभावी रूंबन्ध न होनेके कार्ण 'जो द्रव्यलिंग हो उसी के अनुसार सतत भाववेद होना चाहिये ऐसा आपका कहना विलक्क गलत मार्ग पर है।

श्रीपट्खरडागम के कर्ता श्रीभूतवली पुष्पदन्ता— चार्य ने कहीं पर ऐसा द्रव्यलिंग यानी स्तन योग्यादि चिह्न का वा भाववेद का श्रावनाभावी संवन्ध दिखाया हो तो वह प्रमाण रूप में दिखाना चाहिये। नहीं तो श्रापन पक्के विश्वासाह श्वेताम्बरीय प्रन्थों का श्राधार दिखा सकते हैं ? दिखाइये उसके उपर विचार करेंगे।

हमारे दिगम्बर जैनाचार्यों ने कई स्थानों पर लिखा है कि द्रव्य स्त्री में भावस्त्री का ही उदय सतन नहीं रहता वहां पर पुरुष वेद, नपुंसकवेद का भी उ-दय माना है उनका आपने हिन्दी अनुवाद भी किया है। फिर भी उस श्रीधवला जी मंथ को तथा खेता— म्बर प्रन्थों के पहिले (पूर्व में) निर्माण हुए श्री कुं— दकुन्दाचार्यों के वचन को भी ठुकरा कर उनको भग-इाल् कहनेका दुःसाहस तक किया है। जो कि श्रध्या-सम के बड़े भारी उपदेशक थे उनके (कुन्दकुन्दाचार्य) समीन निष्कषायी बीतरागी तथा श्रध्यात्मतत्व का उपदेशक खेताम्बर समाज में कोई भी नहीं हुआ ऐसे परमपृज्य प्रातःस्मरणीय कुन्दकुन्द को भगड़ालू कह कर श्रीर हर समय लठी, चादर, कंबल, पात्र श्रादि श्रमेक परिष्रह को धारण करने वाल खेताम्बर भिक्षकों को निष्कपायी तथा श्रध्यात्म उपदेशक समझे यही है मान्यता भाव का परिचय ?

श्राप कुन्दकुन्दाचायं के महत्य की समसने का प्रयत्न करते तो श्रापको उनका बीतरागपन का महत्य समस में श्रा सकता था, हजारों रवेतास्वर श्रीर उस साधु श्रीकुन्दकुन्द की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कर रहे हैं उनके उत्तर थोड़ा ध्यान देना चाहिये, लेकिन श्रापने ऐसे परम निर्मल श्रीर पवित्र श्रात्मा को सगड़ाल कह कर पुकारा, बचा ऐसे बचन श्रापके मुख से सुशोधित होते हैं ? जरा एकान्त स्थान में बैठ कर निष्यच्यात से विचार करों।

श्री कुंदलुंद श्राचार्य के प्रत्य लिखने पर २०० वपे पीछे श्वेताम्बरों के प्रंथ हुए हैं। उनके समय श्वेताम्बरों के प्रत्य तैयार नहीं हुए थे उन्होंने 'मुनि हो तो दिगम्बर हो" ऐसा लिखा है। परिष्रह धारण करने से श्रात्मा में श्रात्मिक पित्रश्रता नहीं श्राती। इतना उपदेश देना दोप ? है श्रीर सप्रन्थ रहो, लह रखो, कितने दफे भी खाश्रो पियो श्रात्मकंयमन का कोई विचार न करके कपड़े में लिपट कर रहो उसी उपदेश में रहने बाले गृहस्थों को मुनि मानने

का उपदेश देने वाले को अच्छा समना ? यही है बुद्धिका विकास ?

वाचको ! बिचार करो कि बेदकी वैपम्यता को जो हीरालाल जी ने सममने में भूल की है वह आप लोगों को अच्छी तरह से समभ में आई होगी। वास्तविक दृश्य चिन्ह रूप लिंग का और भावरूप वेंद्र का कोई मी सम्बन्ध न होने से जो जो द्रव्य लिंग है उसी तरह और आजन्म तक एक ही भाव-वेद होने की मान्यना ठीक नहीं है। इस वेद में हर कुए में बद्त हो सकती है और बेंद्बेपम्यता सिद्ध होती है। किसी तरह का भी दोप नहीं व्याता यह सत्य है पूर्ण सत्य है। भावबेट परिगणमन स्वरूपी है। उस परिगासन स्वरूप भाववेद को नि-मित्त भृत बाह्य कारण जैंसा मिल्या बैंसा कार्य होगा तथा अंतरंग में भी जिस तरह से बाह्य कार्यरूप परिगामन होने के लिये निमित्त मिलेंगे उसी तरह कार्य होता क्योंकि जो परिगामन होता है वह पर्याय हाता है। इस लिये भाववेद आजन्म तक ही नहीं रहता। जिस तरह कपाय आदिक भी नहीं रहते। बाहरी निमित्त मिलने पर कभी क्रोध हा जायगत कभी मान आ आयगा, कभी माया, कभी लोभ। यं ज्यादा रूप में दीखेंगे। उसी तरह हास्यादि भी हैं उसी तरह बेद भी कभी पुरुष भाव के उदय में श्रायमा कभी स्त्री भाव का, कभी नपु सक भाव का उदय में त्या सकता है इसमें कोई हानि नहीं है। विरोधादि दोप भी कोई नहीं आ सकता। इस लिये प्रोफेसर साहव का विचार सिद्ध नहीं होता। वेद-विषमता सिद्ध होती है उसमें उसमें कोई बाधा नहीं है।

प्रोफेसर साहव ने 'बेट्-विषमता सिद्ध नहीं हो सकतो' इस बात हो सिड करने के लिये जो इन्द्रियों

का दृष्टान्व दिया है वह भी ऋविचारित-रम्य है। विचार करनेसं निस्सार एवं कल्पिल सिद्ध होता है। देखिये इन्द्रिय पांच ही हैं और उनके विषय २७ सत्तावीस हैं। श्रव पांच इंद्रियां २७ विषयों को कैसे प्रहण करेंगी। एक एक इन्द्रिय अनेक विषयों को विषय करती है यह सिद्ध है। हृष्टान्त के लिये लीजिये-आंख, नेत्रेन्टिय के द्वारा रूप यानी वर्ण विषय हो जाता है और वर्ण में पांच भेद हैं। लाल, पीला, हरित रवेत, कृष्ण (काला) इन पांच विषयों को एक ही नेत्रेन्टिय विषय करती है। पांच वर्णी को विषय करने वाले पांच नेत्र तो नहीं हैं। उसी तरह स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श के आठ भेदों की जानता है एक ही इन्द्रिय है । उसी तरह जिह्वा पांच रसों को जानती है। पांच जिह्ना तो नहीं हैं। नाक सुगंध और हुगन्ध ऐसे दो विषयों को जानती है। नाक सुगन्य को जानने बाला श्रालग और दुर्गन्ध को जानने वाला श्रवग ऐसे श्रवग श्रवग दो नाक तो नहीं हैं। उमी तरह कान स्वरों का ज्ञान करता है तो सप्त स्वरों को जानने के लिये सात कान तो नहीं हैं। इस प्रकार विचार करने से इन्द्रियों का दृष्टांत भी शंफसर साहब का विषय सिद्ध नहीं करता। वह भी वेद विषमता को सिद्ध करता है। इन्द्रियों का हप्टांत भी निष्फल है। यों वेद विषमना सिद्ध हुई एक ही शरीर में तीनों (पुंबद, स्त्रीवेद नपुंसकबेद भाववेदों ) का उदय जो आचार्यों ने माना है वह सत्य है। श्रव प्राचीन श्री कुन्दकुन्दादि श्राचारों के प्रन्थोंकी प्रमाणतासे स्त्रीमुक्तिका निपेध दिखायेंगे।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्री महाबीर निर्वाण के बाद विश्व प्रथम शताब्दी में हुये इसके कई आधार हैं। श्री कुंदकुन्द के समय में श्वेताम्बरों के मत की स्पष्ट

मान्यता नहीं थी स्पष्ट मान्यता श्री महावीर निर्वाणा-नंतर ६८० वर्ष के बाद मालुम हुई। यह सूर्यप्रकाश वत सत्य है। फिर वे अपने प्रथों में श्वेताम्बरों की मान्यता का खरडन करने का प्रयत्न क्या कैसे करते हां रवेतामबर प्रत्थों की रचना होने पर जो २ विद्वान हो गये हैं उन्होंने ही श्वेताम्बरोंको सांश्रयिक मिण्या दृष्टि कहा है। लेकिन श्री बन्दबन्दाचार्य, श्री उमा-स्वामी, श्री समन्तभद्राचार्य इन श्राचार्यों ने स्वेता-म्बर प्रन्थों का खरडन नहीं किया, उन्हें सांशियक मिश्यादृष्टि नाम से पुकारा है। दां, 'मुनियों की वखधारो न बन कर उन्हें परम बीतरागी, दिगम्बर मुद्राधारी बनना चाहिये' ऐसा कथन तो किया है। द्रव्यस्त्री मुक्ति को नहीं जा सकती ऐसा म्वष्ट परम्परागत मान्यता को जारदार शब्दों में कथन किया है। वे अपने मत से स्त्रीमुक्ति का निषेध नहीं करते। उनसे भी पहिले समयमें लिपबढ़ हुआ प्रन्थ जो श्री षटखण्डागम शास्त्र है उसमें ही द्रव्य-स्रो को संयम नहीं होता ऐसा कहा है। देखिये श्री पट्म्बरडागम प्रथम पुस्तक ( जीवस्थान सःप्रहृपणा ) सुत्र नम्बर ६३ में —

"सम्मामिइछाइट्टि-श्रसंजदसम्माइट्टि संजदासं-जद्ष्टारो रिएयमा पञ्जित्तियाश्रो ॥६३॥

श्रधी:—द्रव्यक्षी श्रधीन मनुष्य—िक्षयां सम्य-भिष्यादृष्टि, श्रसंयत सम्यग्दृष्टि, सयतासंयत गुण्-स्थान में नियम से पर्याप्तक होती हैं। यहां पर सूत्र में नियम शब्द श्राया है। इसके श्रागे का गुण्स्थान नहीं हो सकता यह दर्शाने के लिये श्राचायंवये ने स्पष्ट नियम शब्द लगाया है। श्रीर उसी सुत्र पर श्री धवलाकार ने स्पष्ट रूप से टीका लिखी है कि द्रव्यक्षी को छट्टा गुण्स्थान नहीं होता। श्रीर उनकी संयम भी नहीं होता । जब तक बल-धारण करने की भावना होती है तो संयम कदापि नहीं हो सकता । इसी लिये उन द्रव्यक्षी को संयमपन का श्रभाव है । वस्त्रप्रहण भावना का श्रीर श्रसंयमपना का श्रविनाभावी सम्बन्ध है। यह स्पष्ट रूप से दिखाया है। देखिये धवलप्रंथ के प्रथम भाग में—

'श्रामादेवापांद् द्रव्यक्षीणां निवृत्तिः सिद्ध्येदिति चेन्न, सवासस्त्वाद्श्रत्याख्यान—गुणिध्यतानां
संयमानुपपत्तेः । भावसंयमगतासां सवाससामण्यविरुद्ध इतिचेन न तत्सां भावसंयमगिध्त भावस्यमाविनामात्री वस्तानुपादानात्यथानुपपत्तेः । कथं पुनस्तासु चुद्देश गुणस्थानानि - इति चेन् , भावस्त्रीविशिष्ट-मनुष्यगते। तत्सत्वाविशेधान । भाववेदो
वाद्दरुपयान्नोपयस्ति इति न तत्र चनुदेश गुणस्थानानां संभव इति चेन् न, श्रत्र वेदस्य प्राधान्यामावान् । गतिस्तु प्रधाना न साराद्विनश्यति । चेदविशेषणायां गनौ तानि न सभवन्ति इति चेन् न,
विनष्टेषि विशेषणा उपचारेण तद्व य्यदेशमाद्धान—
मनुष्यगतो तत्सस्त्वाविरोधान ।

पा० न० ३३३

श्चर्य-शंकाकार-तो इसी श्चागम से द्रव्य-खियों को मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वस्त्रसहित होने से उन द्रव्यक्तियों को संयतासंयत नामक पांचवें गुणस्थान होता है। अतएव उनके संयम की उत्पत्ति नहीं होती।

शंकाकार — बस्नसहित होते हुये भी उन द्रव्य-स्त्रियों को भावसंयम होते में कोई विरोध नहीं श्राना चाहिये ? उत्तरः — उनके लिये भावसंयम भी नहीं है। क्योंकि, श्रन्यथा-श्रर्थात् भावसंयम के मानने पर उनके भाव श्रसंयम का श्रविनाभावी बस्त्रादिक का प्रहण करना नहीं बन सकता है।

शंका—तो क्रियों में १४ गुणस्थान होते हैं यह यह कथन कैसे बन सकेगा ?

उत्तरः — नहीं, क्योंकि भावस्त्री में ऋर्थात द्रव्य-पुर्हिग ऋर भावस्त्रीवेद का उदय होने पर मनुष्यगति में १४ गुणस्थान होने के मत में कोई विरोध नहीं है।

शंका—बादर कपाय गुग्गस्थान के ऊपर भाव वेद नहीं पाया जाता है, इसलिये भाववेद में १४ गुग्गस्था-नों का सद्भाव नहीं हो सकता है ?

उत्तर:—नहीं, क्योंकि यहां पर वेद की प्रधानना नहीं है किन्तु गति की प्रधानना है। श्रीर वह पिंढलें नष्ट नहीं होती है।

शका — यद्याप मनुष्यगति में १४ गुणस्थान संभव हैं। फिर भी उसे वेद विशेषण सं युक्त कर देने पर उसमें १४ गुणस्थान संभव नहीं हो सकते हैं ?

समायान — नहीं, क्योंकि विशेषण के नष्ट होने पर भी उपचार से उस संज्ञा को धारण करने वाली मनुष्य गति में चौदह गुणस्थानों का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता।

( हिन्दी टीका पं० व प्रो० हीरालाल की है )

श्री धवल के इस उपरोक्त वाक्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि द्रव्य स्त्री को मोच प्राप्त नहीं हो सकती श्रीर संयमपना भी नहीं होता।

पुष्पदन्तभूतवली का उक्त भाव स्पष्ट था इस लिये द्रव्यस्त्री को संयम न होने से सूत्र में उनने संजद शब्द नहीं रखा है यह ध्यान में रखने की बात है। इस लिये श्री षर् खएडाग्म के कर्ता के द्रव्यक्षी को संयमभाव प्राप्त नहीं होता यह भाव दिखाने के लिये ही श्री धवलकार ने उक्त सूत्र में नियम पर रखा है यह अच्छी तरह जान सकते हैं। श्री कुंदकुन्दाचार्य ने भी श्रष्टपाहुड प्रन्थ में स्त्रीमुक्ति का निषय किया है। इतना ही नहीं किंतु सयमपन का स्पर्ट निषय किया है। देखिये सूत्रपाहुड़—

लिगिम्म य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्लदंसेसु।
भिणयां सुहमोकात्रो तासं कह हो इ पत्र्वज्जा।।२४
श्रथं—िक्षयां के योनि, स्तन, नामि, कूल श्रादि
प्रदेश में सूहमकायिक जीवों को निरन्तर उत्पत्ति
होती है उस ो महाबत रूप दीचा कैसी होगी। नहीं

जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता मगोण सावि संजुता। घोरं चरियचरित्तं इत्थीसु ए पावया भणिया॥

श्रर्थ—स्त्री संयमयुक्त होकर घोर तपश्चर्या करे तो भी उसका प्रव्रज्या अर्थात संयमपणा नहीं होता। चित्ता सोहिए। तेसि ढिल्लं भावं तहा सहावेए। विज्जदि मासा तेसि इत्थीसु एसकया भागां॥२६॥

ऋर्थ — कियों के चित्त की शुद्धि नहीं रहती। स्वभाव से शियों का चित्त चंचल होता है। उनका भाव शिथिल रहता है। मास मास में उनके स्नाव रहता है, उसकी शंका रहती है। अतः स्नीको स्थिर ध्यान होता नहीं।

हे वाचको ! श्री कुन्दकुन्द भगवान ने श्रपना परम्परागत जो श्रथं व सिद्धान्त है उसी के श्रमु-सार उन्होंने जिखा है। उनको भगड़ात् कहना कहां तक युक्त है ? यह बात श्रोफेसर साहब को सोचना चाहिये। उसी तरह श्री उमास्त्रामी जी ने भी त वार्थसूत्र में यह सूत्र दिया है— "पुलाकवकुशाकुशीलनिर्मथस्नातका निर्मथाः॥"

त्रर्थ—पुलाकादि पांचों निर्मन्थ होते हैं। समंध से मोत्तप्राप्ति नहीं हो सकती। इस लिये इस सूत्र से ही द्रव्यक्की मुक्ति का निषेध सिद्ध है क्योंकि द्रव्य क्की दिगम्बर दीन्ना नहीं ले सकती इस लिये उसका संयमपन सिद्ध नहीं होता। दृसरी बात यह है कि उसको निश्चल धान भी नहीं हो सकता तत्वार्थ सुत्र में देखिये—

"डत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमार्त् मु-हूर्तान् ॥ २७॥ अध्याय ६॥

त्रर्थ—उत्तम संहनन वाले को ही एकाम चिन्ता निरोधक प निश्चल ध्यान अन्तर्महर्त तक हो सकता है इस सुत्र से ही द्रव्यक्षी का मुक्ति निषेध स्पष्टक प से सिद्ध होता है। क्यों कि द्रव्यक्षी को (कर्म भूमि में उत्पन्न) उत्तम संहनन नहीं मिलता। उत्तमसंहनन न होने से क्षियों को निश्चल ध्यान नहीं होता। संहनन न शक्ति पर ही मन की निश्चलता या निश्चल ध्यान निर्भर है इस लिये निश्चल ध्यान के बिना कर्मनाश नहीं होता। कर्मनाश के बिना मोच्च कैसे हो जायगा? धर्मान की मोच्च को नहीं जा सकती। यह सत्य है। क्षियों को कैनसा संहनन है यह कर्मकाण्ड गोमट्रसार में देखिये—

''श्रंतिमतियसंहण्णस्मुदश्रो पुण् कमभूमिमहिलाणं। श्रादिम तियसंहण्णं णत्थित्ति जिणेहिं णिहिहम्।।३४॥

अर्थ-कर्मभूमि में क्यन होने वाली द्रव्यिक्षयों के अन्त के तीनसंहनन होते हैं। अर्थान अर्धनाराच कीलक, असंप्राप्तास्त्रपाटिका इन तीनों का ही उदय रहता है। उनको आदिम तीन संहनन नहीं होते। व अयुष्भनाराच संहनन, व अनाराचसंहनन, और नाराचसंहनन ऐसे तीन संहनन नहीं होते। इस लिये द्रव्यक्की मोत्त को नहीं जा सकती यह निश्चय जानो।

श्वब श्वेताम्बर प्रत्थों के पहिले जिन्हों ने इस
भारतभू को श्वलंकृत करके सारे भूमण्डल पर जैन
धर्म का प्रचार किया था ऐसे श्रीभगवान समन्तभद्राचार्थे ने ही साधु का स्वरूप परम दिगम्बर मुद्रा को
धारण करने वाला लिखा है। रत्नकरण्डशावकाचार
में देखिये—

विषयाशावशातीतो निरारंभोऽपरिम्रहः । ज्ञानध्यानतपोरकस्तपन्त्री स प्रशस्यते ॥१०॥

अथं - जो विषय और आशा से रहित है और श्रारम्भ रहित है चौबीस प्रकार के परिष्रहों से रहित है और ज्ञान, ध्यान, श्रीर तप में सतत लवलीन है। ऐसा तपस्वी प्रशंसा करने योग्य है। इस तरह सब प्राचीन आचार्यों ने दिगम्बरत्व को कितना महत्व दिया है यह प्रत्यत्त देख रहे हैं। अब प्रोफेसर साहब से हम यह पद्धते हैं कि आपने जितने भी प्राचीन श्राचार्यों को माना है। जो कि, श्री महावीर तीर्थ-कर के बाद श्री भूनवली पुष्पदन्ताचाय मुनि तक हो गये हैं वे सब नग्न-मुद्राधारक थे या बस्नधारक ? श्चन्द्वी तरह से उत्तर देना जी । तथा उसी तरह श्री कुन्दकुन्द, उमास्व।मी, श्री समन्तभद्राचाय श्री पुज्यपादाचायं श्रादि महान श्राचायं हो गये वे सब दिगम्बर मुद्रा के धारी थे या कपड़ों को धारण करने वाले थे। आप यह मान रहे हैं कि सम्रंथ लिंग से मुक्ति होती है। लेकिन श्वेताम्बर लोक भी ऐसा नहीं मानते फिर आप यह कथन कहां से चलाबोगे। वास्तविक श्री राजवार्तिक वालों की पंक्ति का अर्थ क्या है सो आप देखिये-

"प्रत्युत्वज्ञनयाश्रयेण निमन्थलिगेन सिद्धः धित । भूतनयादेशेन तु भजनीयं।"

अर्थात्—वर्तमान कालिके आश्रित नयकी अपेता

से निर्प्रनथितंग से मोच जाते हैं। श्रीर भूतकालकी अपेता से आप वही विषय लेना जो कि निर्मन्ध या समन्य हो। समन्य अवस्था में केवल ज्ञान भी नहीं होता है यह श्रापको मान्य होगा ही। यदि मान्य नहीं है तो श्री तत्यार्थसूत्रकार श्री उमास्त्रामी अपचार्य ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्नातक मुनि पूर्ण बाह्य श्रीर श्रभ्यन्तर हार से निर्मन्य ही रहते हैं। इतना म्पष्ट रूप से सूत्र होने पर श्राप जानबुक कर यह (सप्रनथ रूप से मोच जाते हैं) लिख रहे हैं या श्रापको बास्तविक सन्देह है ? बास्तविक संदेह होता तो प्रथम इस बात की चर्चा समाज में कर सकते थे लेकिन जब निएाँय रूप से आप कथन कर रहे हैं इस लियं जान बुभा कर आप दिगम्बर आम्नाय की जड़ पर कुटाराधात करने को तयार हो गये हैं। ऐसी अकार्यता करके दिगम्बर को श्वेताम्बर बनने का इशारा करने से सारी दुनियां आपके हाथ में है क्या ? कदापि नहीं। इस पकार अवस्रोबाद करने को तयार कदापि नहीं हो सकते थे। इस अवर्ण-बाद से कितने भव तक श्रपने को दुःख उठाना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा विचार करके देखो। अभी भी आप विचार करके अपना मनुष्यभव का मुधार करो। नरभव क्षी रत्न से उलटा दुःख मत उठाओं।

श्रव श्रवादिलग का विचार-

हे वाचको! श्रोफेसर साहब का कहना है कि उत्सर्गालिंग और अपवादिलंग ऐसे दिगम्बर मुनि के दो भेद हैं। लेकिन उनकी यह बुद्धि गलत मार्ग पर है। क्योंकि दिगम्बर दीचा लेते समय में सब कपड़ों का तथा सब परिमहों का त्याग किया जाता है और जम्म भर के त्याग होने को यम कहते हैं। फिर जो बख्यत्याग करता है वह प्रहण करने में निदंगि हैंसे रहेगा? जो दिगम्बर दीचा लेकर फिर कपड़ा लेगा तो वह श्रष्ट सममा जायगा। यदि व्रतमंगी को श्रष्ट नहीं कहोगे तो फिर श्रष्ट कीन सममा जायगा? इस लिये दिगम्बर जैन शास्त्रोंमें दिगम्बर बनने पर पुनः कपड़े लेने का विधान किसी भी शास्त्रमें नहीं मिलेगा। हां, यह विधान अवश्य मिलता है कि जिनको दिगम्बर दीचा लेने की योग्यता नहीं है श्र्यांत जिनके लिंग में दोप है तथा जो लज्जावान हैं, उपडी-गमी आदि परिपहों को सहन करने की शक्ति नहीं है ऐसे दिगम्बर दीचा न लेते हुए श्रावक की जो ११ प्रतिमायें हैं, उन ११ प्रतिमाश्रों को धारण करते हुये क्षुल्लक या ऐल्लक दीचा लेते हैं उनको अपनाद लिंगी कहते हैं। देखों धमे-संग्रह श्रावकाचार में—

''उत्कृष्टः श्रावको यः प्राक् शुल्लकोऽत्रैत्र सूचितः । स चापवादिलगी च वानश्रस्थोपि नामतः ॥≃०॥

श्चर्थात-पहिले जो उत्कृष्ट श्रावक श्चल्लक का इसी प्रंथ में वर्णन किया जा चुका है। उसे श्चप-वादिलगी तथा वानप्रस्थी कहते हैं। श्रीर भी कहा है:-

अध्याय ६

श्चानानन्दमयात्मानं साधयत्येप साधकः।
श्चितापवादिलगेन रागादिल्यतः स्वयुक् ॥≈५॥
श्चर्थान्—जो साधक श्चावक है वह अपवादिलगे
को धारण करके और अन्तरंग में रागादि लय होने
सं झानानन्द स्वरूप अपने श्चात्मा को साधता है उसे
साधक श्चावक कहते हैं। अर्थान उत्कृष्ट श्चावक को
श्चल्लक-ऐल्लक, आर्थिका और श्चिल्लका आदि नाम
से तथा अपवादिलंगी या वानप्रस्थ या भिश्च या आर्था

बादि नाम से कहते हैं। देखी-

एकादशोपासकेषु दहाद्या गृहिणोऽधमाः।
वर्णिनस्त्रयो मध्या उत्कृष्टी मिक्षुकी परी।।१३॥
श्रथं — जो श्रावकों की ११ प्रतिमायें हैं उनमें से
१ से लेकर ६ प्रतिमातक धारण करने वालेको श्रथम श्रावक, ६ से ६ तक प्रतिमाको धारण करने वाले को
मध्यम श्रावक कहते हैं। तथा १० वी श्रोर ११ वी
प्रतिमा को धारण करने वाले को भिक्षुक कहते हैं।
उसी तरह सागार धर्मामृत में भी कहा है। देखो'श्रनुमतिविरतो[हृष्टविरता—

वृभी भिक्षुकी प्रकृष्टी च।"

शर्थात—अनुमति त्याग प्रतिमा और उदिष्टत्याग प्रतिमा के धारक को भिक्षुक कहते हैं। उसी
तरह—

त्रिश्यानदोषयुक्तायाण्यापवादिकर्लिगिने ।
महात्रतार्थिने दद्याल्लिगमौत्सर्गिकं तदा ॥३४॥
आर्थात्—तीन स्थानों में लिंग सम्बन्धी दोप
जिनके हैं ऐसे अपवादिलग बाले अर्थात क्षुल्लक
ऐल्लकोंको मरण समयमें दिगम्बरमुद्रा यानी उत्सगे
लिंग की दीचा देनी चाहिये । इस प्रकार अनेक
जगह में ऐसा कथन स्पष्ट रूप से आया है । दिगमबर शास्त्र में उत्सगंलिंग यानी दिगम्बर और अपवादिलंग यानी क्षुल्लक ऐल्लिक या आर्थिका और
क्षुल्लिका को कहा है !

इस प्रकार अपवादिलंग का अर्थ है। अस्तु, अब श्री धवला जी के दितीय भाग में भी क्या कहा है सो देखिये—

''मणुसिणीणं भएणभागे ब्रात्थ चौदस गुणुट्टा-णाणि ''''' एगारह जोग अजोगोवि ब्रात्थ एस्थ बाहार बाहार-मिस्स-कायजोगा णित्थ। किं कारणं? जेसि भावो इत्थि वेदो दृत्वं पुण पुरिस-वेदो, तेबि जीवा संजमं पिडियऽजंति दिन्बित्थिवेदा संजमं एा पिडवऽजंति सचेजतादो । भावित्थिवेदाणं दृत्वेण पु वेदाणं वि स्पाहारिदि समुपञ्जिद दृत्वभा-वेण पुरिसवेदाणमेव समुपञ्जिद तेशित्थिवेदे पि स्मिद्धे आदारदुगं स्पत्थि तस्य एगारह जोगा भिष्या ॥ —द्वितीय भाग, पानानंबर ४१३ श्राला— पाधिकार नं० ११४।

श्रर्थ—मनुसिणी क्रियों के श्रालाप करने पर चौदह गुण्स्थान होते हैं ........... ११ योग कहे हैं। चार मनोयोग, चार वचनयोग, श्रादारिक काययोग, श्रादारिक मिश्रयोग श्रार कामण्काययोग तथा श्रयोग भी स्थान है। इन मनुसिणीयों को श्राहार काययोग श्रीर श्राहारक मिश्र काययोग नहीं होते।

शंका—मनुष्य स्त्रियों के श्राहारक काययोग श्रीर श्राहारक मिश्र काययोग नहीं होनेका क्या कारणहै ?

उत्तर—जिनके भाव की अपंत्ता से स्वीवेद और द्रव्य की अपंत्ता पुरुषवेद होता है। वे ही भाव स्वीवेद वाले जीव संयम को प्राप्त होते हैं। परन्तु द्रव्य की अपंत्ता स्वीवेद वाले (यो मिनी स्वीलिंग वाले) जीव संयम को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि वे सचेल अर्थान बस्नसिंहत होने से संयमवाले होने नहीं। फिर भी भाववेद की अपंत्ता स्वीवेदी और द्रव्यलिंग की अपंत्ता पुल्लिंग (पुरुष लिंग को) धारण करने वाले को संयम की प्राप्त होती है। तो भी उनको आहार ऋडि उत्पन्न नहीं होती। किन्तु द्रव्य और भाव इन दोनों की अपंत्ता से जो पुरुष हैं ऐसे संयमधारी पुरुषों को आहारक ऋडि उत्पन्न

होती है। इस लिये भावस्त्री वेद बाले पुरुषों को आहारक के बिना ११ ग्यारह योग होते हैं। तथा—
''इत्य-वेदे अपगद-वेदो वि अत्थि। एत्थ
भाववेदेश पयदं सा दन्ब-वेदेसा। कि कारसां १
अवगद-वेदोबि अत्थि ति वयसादो।।

श्रथं—योग श्रालाप के श्रागं स्त्रीवेद तथा श्रप-गत वेद स्थान भी होते हैं। यहां भाववेद से प्रयो-जन है, द्रव्यवेद से नहीं। इसका कारण यह है कि यदि यहां द्रव्यवेद से प्रयोजन होता तो श्रप्गत वेद रूप स्थान नहीं बन सकता था। क्योंकि द्रव्य चौदह गुणस्थान तक होता है परन्तु श्रप्गतवेद भी होता है। इस प्रकार बचन निर्देश नबमें गुण-स्थान तक के श्रवेदभाग से किया है। इससे प्रतीत होता है कि यहां पर जो मर्णुसिणी को १४ गुण् स्थान होते हैं, ऐसा कथन जो किया है यह भाव-वेद से ही प्रयाजन है। यह वाक्य धवला जी के स्भाग के हैं।

ह वाचको! यहां पर एक महत्व का विषय श्राप लोगों के सामने रखना चाहना हूं। कि हिन्दी टीकाकार ने श्री धवलप्रन्थ का अर्थ करते समय में जो जो अनथे किया है वह कितना खतर-नाक है यह आप लोग म्वयं जान सकते हैं। देखिये अनेक स्थानों पर अर्थ का अनथे किया है। जहां पर "मणुसिणी" शब्द प्राकृत भाषा में सूत्र में या वृत्ति में आया है उसका अर्थ विचार न करते हुए हिन्दी में "योनिमती की" इस प्रकार ही किया है। वास्तविक रूपसे देखा जाय तो मनुसिणी यह शब्द माववेद का द्योतक है द्रव्य स्त्री का नहीं ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य श्री वीरसेनादि आचार्यों ने स्पष्ट किया है उनके उपर हिन्दी टीकाकार ने विश्वास न करते हुए उस शब्द का द्रव्य वाचक 'योनिमती' ऐसा ऋर्थ किया है यह टीकाकारों की मोटी भूल है। क्योंकि योनिमती शब्द खुद श्राचार्यश्री ने प्रयोग न किया तो भी हिंदी वालों ने किया है क्योंकि योनिमती शब्द नित्य द्रव्य स्त्रीवेद वाले में श्राता है अर्थात जिसको योनि है उसको योनिमती कहते हैं यह द्रव्य वाचक शब्द है ऐसा जान वृक्ष कर ऋर्थ किया है उसको पढ़ते समय सावधानी से पढ़ना चाहिये। श्रीभूतवली पुष्पदन्ताचाय ने सुत्र में कहीं पर भी (मनुष्य प्रकरण में) योनिमती शब्द का प्रयोग नहीं किया है हो! तिर्यंच का प्रकरण जहां पर श्राया है वहां पर निर्यंचों में 'योनिमती" शब्द का प्रयोग मूत्र में किया है लेकिन मनुष्य के प्रकरण में 'योनिमती" शब्द न रखते हुए मणुसिणी शब्द का प्रयोग किया है इसमें कितनी गम्भीरता की है यह श्राप ही जानना।

हे बाचको! उपरोक्त तचनों से आप लोग स्पष्ट जान सकते हैं कि द्रव्यक्ती को १४ गुणस्थान नहीं होते हैं। द्रव्यलिंग से पुल्लिगी हो तथा भाव की अपेक्षा से स्त्री यदि हो ऐसे पुरुष को १४ गुण-स्थान हो सकते हैं। यह स्पष्ट जानना चाहिये।

प्रोफेसर साहब ने जो श्री षट्खण्डागमके तीसरे भाग के सूत्र नंबर ४६ का प्रमाण दिया है उसका विचार किया जाता है।

"मणुसिणीसु सासण सम्माइटिपहुडि जाव अजोगकेवित्तित्त दव्वपमाणेण केविडया? संखेबजा अर्थ—मनुष्यिनयों में सासादन गुणस्थान से लेकर अयोगि केवली गुणस्थान तक गुणस्थान में द्रव्यप्रमाण की अपेला कितने हैं ? संख्यात हैं।

यह सूत्र प्रमाण देकर श्वियों के १४ गुण्स्थान होते हैं ऐसा जो आग्रह हो गया है सो ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम भाग में जब द्रवा खियों को संयम-पणा का अभाव बतलाते हुये ''पांचर्वे गुणस्थान तक ही नियम सं होते हैं।" ऐसा दथन किया है और उस सूत्रमें जब नियम पर भी रखते हुये बड़े जोर से कथन किया है तो फिर आगे द्रव्य की को १४ गुणस्थान कैसे मानोगे ? क्योंकि ऐसा मानने में प्रत्यत्त विरोध आवेगा। और पूर्वापर विरोध वाक्य लिख रहे हैं ऐसा सिद्ध होवेगा। इस लिये यह सिद्ध होता है द्रव्यिक्यों को १४ गुणस्थान नहीं होते यह कथन सत्य है त्रिवार सत्य है। इस पूर्वापर विरोध वाक्य को या दोष को हटाने के लिये मणु-सिग्गी शब्द का ऋथे यहां पर इस सूत्र में द्र-यपुरुष होते हुए भावस्त्री वेद का उदय जिसका हो गया है ऐसे जीवों को मण्यसिणी कहते हैं' ऐसा ही अर्थ करना युक्तियुक्त है। इस लिये प्रोफेसर सा व को श्रपना हठाग्रह छोड़ कर श्रन्छी तरह निध्यस्थात से विचार करना चाहिये और अपने सन्मागं पर आना चाहिये। इससे ही वृद्धिमानपना सिद्ध होगा श्रार इसी में अपना कल्याए है। अन्यथा 'अजैर्यष्टन्यं' इस पंक्ति पर जो विवाद होके अन्तमें अज शब्द का अर्थ बकरा करने वाले को कितना दुःख उटाना पड़ा यह कथा ऋच्छी तरह सं पढ़ना खोर अच्छी तरह से विचार करना। मैं भी हठाप्रहता में जा रहा हूं या नहीं यह देखना जरूरी है। इस तरह एक प्रकरण के अनुसार अर्थ करने का विषय माछ्म हो गया तो भगड़ा मिट जाता है। एकांत पत्त या एकान्त अर्थ लेना छोड़ कर स्याद्वादी हो जातें और अपने आत्मा का कल्याण करें और अपने मित्र-बांधव या अपने पत्त में पड़े हुये सब जीवों का कल्याम करें यही सूचना है।

# द्रव्यस्ती मुक्ति पर स्वेताम्बर म्रन्थां से — विचार—

हे वाचको ! प्रोफेसर ने लिखा है कि स्त्रीमुक्ति होना ठीक है और दिगम्बराचार्य के श्री प्राचीनतम आचार्यों को छोड़ कर श्री कुन्दकुन्दाचार्याम्नाय ने ही स्त्रीमुक्ति का अत्यन्त जोर से निषेध किया है। अब इस पर हमें विचार करना जरूरी है कि स्त्री के शरीर में मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति है या क्या १ इस विपय पर खेताम्बर प्रम्थ में क्या प्रमाण है यह देखना प्रथम जरूरी है। तदनन्तर फिर दिगम्बर प्रम्थों का प्रमाण देखेंगे।

प्रथम मनुष्य में जो ने मेद हु<sup>त</sup>े हुं वह शिक्ति को अपना से ही हुए हैं एक पुरुष और दूसरी स्त्री। सियों में पुरुषों से शिक्त कम है। जिस् कार्य को पुरुष कर सकता है वह कार्य स्त्री कर सकती है या नहीं यह प्रथम विचार करना चाहिये। पुरुष जिस महान कार्य को कर सकता है उसी महान कार्य को स्त्री नहीं कर सकता है

सबसे पहले पुरुष एकदम विरागी होकर हजारों स्त्री-पुरुषों में दिगम्बर (नग्न) ब्रत को धारण कर सकता है। ऐसा दिगम्बर ब्रत हजारों स्त्री पुरुषों में दृज्यस्त्रीलिंग स्त्री ले सकती है क्या ? नहीं। क्यों कि इसका कारण यह है कि स्त्रियों में लज्जा (शमे) ज्यादा है। इस कारण वह नग्नता को धारण करने का साहस नहीं कर सकती है। इस लिये स्त्री की शक्ति कम है। दृसरी बात यह है कि स्त्रियों में मोह भी बहुत जादा रहता है। वह निमंही नहीं हो सकती। इसका सारा संसार भर अनुभव कर सकता है। जिस किसी चीज पर स्त्रियों का

मोह ज्यादा रहता है। श्वियों का हदय कठोर नहीं है। स्त्री का हदय बहुत मृदु होता है। बहै हदय मृदु होने से ज्यादा मोही होतो है। जिसका हदय कठोर होता है वही निमंहि। होता है।

स्त्रियों का वर्णन करते समय चाहे रवेताम्बर प्रत्य हो चाहे दिगम्बर हो चाहे अन्य-मती हो सब कोई स्त्री को कोमलांगी कहते हैं। ऐसे पुरुषों को कोमलांग कभी नहीं कहते। स्त्रियों को शरीर कोमल रहता है। स्त्रियों का मन-बचन और शरीर तीनों कोमल होते हैं। स्त्रियों के शरीर में कोमलता है इतना ही नहीं बल्कि मन बचन दोनों में भी कोमलता है। हतना ही नहीं बल्कि मन बचन दोनों में भी कोमलता है। स्त्रियों के शरीर में ज्यादा पाप करने करने की शांक नहीं है। स्त्री मन से भा ज्यादा पाप नहीं करती, तभा सात्र नरक को जाने का पाप भी स्त्री के मन से नहीं होता, क्यों ? उतना उनका मन कटोर नहीं हो सकता। जब मन में भी सात्र नरक में जान की पाप करने की शिक्त नहीं तो मोच जाने की शिक्त कहां से अपनेगी?

रवेताम्बर शास्त्र प्रकरण-रत्नाकर नामक वड़ा प्रसिद्ध खोर पुराना मंथ है। उस प्रकरण रत्नाकर नामक प्रन्थ के चौथे भाग के संप्रहणी सुत्र में १०० पृष्ठ पर लिखा है कि—

श्रमित्रसरिसवपक्ली ससीह उरगिद्धि जीत जाछिट्ट भसः उक्कोसेणं सत्तम पुढवी मण्ड यमन्द्रा।

श्रथं—श्रसेंनी (श्रसंज्ञी) जीव पहले नरक तक सांप, गोह, न्योला श्रादि दूसरे नरक तक। गिद्ध, बाज श्रादि मांसाहारी पत्नी तीसरे नरक तक। सिह चीता, मेड़िया दुष्ट, चौपाये पशु चौथे नरक तक श्रीर काला सांप दुष्ट श्रजगर श्रादि पांचवें नरक तक। स्त्री छठे नरक तक, पुरुष श्रीर मच्द्र श्रादि सातवें नरक तक ज्ञा सकते हैं।

हे वाच हो ! ऋपर लिखित गाथा से यह स्तप्ट होता है कि स्त्री के शरीर में पुरुष के बराबर ताकत नहीं है। पुरुष की शक्ति ज्यादा है। स्त्री का मन कठोर न होनेसे उतना कठोर पाप भी उसके शरीर सं तथा मन से नहीं होता। शरीर शक्ति पर ही मार्नासक शक्ति होती है। मन से तीन योग हैं-एक पाप योग या ऋशुभ योग, दसरा पुरुवयोग या शुभयोग श्रोर तीसरा पाप-पुरुष रहित या शुभा-रहित शुद्धयोग । जितनी मानसिक शक्ति हृढ़ रहेगी उतना ही योगहड रहेगा, जितनी पापयोग करने को हद शांक चाहियं उतनी ही प्रययोग करने को भी दृढ शक्ति चाहिय। जितनी शक्ति सातवें नरक जाने की होती है, उतनी ही शक्ति सर्वाथेसिद्धि नामक स्वर्ग में जाने को लगती है। जो सर्वाये-सिद्धि में जाने का शक्ति रखता है वही जीव मोचको तक जानेकी शक्ति रखता है। ऋव विचार करने पर यह तात्पर्य निकलता है कि श्वेताम्बर मान्य प्रन्थों के आधार से स्त्री के शरीरमें पुरुष ितना सामर्थ्य नहीं मनमं भी ताकत नहीं है और वचन में भी ताकत नहीं है।

शंकाकार कहता है पाप करने की शक्ति ज्यादा नहीं तथापि पुण्य करने की और कमें चय करके मोज जाने की शक्ति स्त्रियों में है।

उत्तर — जिसको पाप करने की ताकत नहीं उस को पुरुष करने की ताकत कहां से आवेगी ? नहीं। मानसिक शिक्त में दो अवस्थायें होती हैं। अच्छी किया हो तो पुरुषयोग कहेंगे और बुरी किया हो तो पापयोग कहेंगे। लेकिन मानसिक हद शिक्त दोनों को बराबर होती है। श्वेताम्बर मान्य प्रन्थ में स्त्री मरकर स्वर्ग में कौन से स्वर्ग तक जा सकती है उसका खुलासा कि ॥ है। प्रवचनसारो-द्वार भाग चौथा संप्रहणी सूत्र में प्रथ वें प्रष्ठ पर १६० गाथा में ऐसा लिखा है।

छेवहुँ एउ गम्मइ च उरोजा कप की लियाईसु। च उसु दु दु कप बहूी पढमेएं जावसिद्धी वि ॥१६०

श्रथं—श्रसंश्राप्त सृपाटिका संहतन वाला जीव भवनवासी, व्यंतरदेव, जोतिष्कदेव तथा १-सौ धर्म, २-ऐशान, ३-सानत्कुमार, ४-माहेंद्र इन चार स्वगं तक के देवों में उत्पन्न होता है। कीलक संह-ननधारी पांचवें ब्रह्मलोक और छठा लांतव स्वगं तक जन्म ले सकता है। श्रद्धनाराच संहतन वाला जीव सातवें महाशुक्त नामक स्वर्ग और श्राठवां सहस्रार नाम स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। नाराच संहतन बाला जीव नवमें धानत नामक स्वर्ग और दशवें प्राण्त नामक स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। वृप्य-नाराच संहतनधारी जीव ग्यारहवें श्रारण नामक स्वर्ग और बारहवां श्रच्युत नामक स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकता है। बन्नवृप्यमनाराच संहतन वाला जीव नवमेंवे यक है, पांच अनुत्तर विमान में श्रोर मोच में जा सकता है।

हे बाचको ! विच रणीय बात यह है कि न्त्री को बज्जवृषभनाराच संहनन नहीं है फिर वे मोज को कैसे जा सकती हैं। बारहवें स्वगं के ऊपर नवभे-वेयिकों में बाहमिन्द्र देवों में भी मरकर उत्पन्न होने की ताकत नहीं है फिर मोच कैसे जा सकेंगी। इस गाथा से यह सिद्ध होता है कि स्त्री के मन-वचन-श्रीर काय में पुरुष इतना पुष्य करने की भी ताकत नहीं है। जब सात में नरक में जाने की ताकत नहीं तो उससे ही स्त्रियों को वश्रवृषभनाराच संहनन नहीं यह सिद्ध होता है। देखो प्रवचन सारोद्धार चौथा भाग संप्रहणी सृत्र प्रकरण की २३६ वी गाथा में लिखा है कि—

दोपढमपुढिविगमणं छेवटे कीलियाइ संघयणे। इकिकपुढिविजुडी आइतिलेखाउ नरएसु।।२३६॥

सर्थ—शसंप्राप्ता सृपाटिका संहनन वाला जीव पहले दूसरे नरक तक जाता है। श्रागे नहीं। की-लक संहनन वाला तीसरे नरक तक। स्राह्मनाराच संहनन वाला जीव चीथे नरक तक। नाराच संहनन वाला जीव छठे नरक तक श्रीर वश्रवृपभनाराच संहनन वाला जीव सान्य नरक तक जा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वश्रवृपभनाराच संहनन वाले के सिवाय श्रीगमें सात्य नरकमें जाने की ताकत नहीं है श्रीर खेताम्बर प्रत्थ में ही कहा है कि ग्री मर कर छठे नरक तक ही जा सकती है। इससे वृपभनाराच संहननधारी ही ग्री होती है, ग्री को वश्रवृपभनाराच संहननधारी ही ग्री होती है, ग्री को

श्रव श्वेताम्बर प्रंथों की श्रापेत्ता से मनुष्य में भी उत्पन्न होने की शक्ति म्त्री को कितनी है सो दिग्वाने हैं देखों प्रवचन सारोद्धार भाग ३ गाथा ४२० में लिखा है —

अरहंत चिक्क केसव बल संभिन्नेय चारणे पुन्ना। गण्धर पुलाय आहारगं च नहु भवियमहिलाणं॥

ऋर्थ-भन्यस्त्रियों को दशाद या लब्धि नहीं होती है। वह दशपद यह हैं-१-श्ररहन्तपद २-चक्रवर्तीपद ३-नाराय एपद ४-बलभद्रपद ४-संभि श्रोतापद, ६-चारण ऋद्धिपद, ७-पूर्वधारीपद, ८-गणधरपद, ६-पुलाकपद, १०-झाहारक ऋद्धिपद, ये दशपद स्त्रियों के नहीं होते ।

इस उपरोक्त गाथा से यह सिद्ध होता है कि स्त्री के शरीर में निर्वलता है। इस लिये इन दश पदों को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि पुरुषों के समान बल होता तो उपरोक्त दश पदों की प्राप्ति कर सकती थी। ये उपरोक्त सारे पद शरीर की हढ़ता पर ही अवलम्बित हैं। जिनके शरीर में बल नहीं उनके मनमें भी बल या हढ़ता नहीं हो सकती। उन स्त्रियों में अरहंत होने की शक्ति नहीं ऐसा खुद उन श्वेताम्बर मंथोंकी मान्यता है किर श्वेताम्बरों को स्त्रीमुक्ति पर इतना हठ क्यों है यह समस्त में नहीं आता।

प्रोफेसर साहब की श्रद्धा रवेताम्बर प्रन्थों में है तो यह उपरोक्त गाथा श्रम्छी तरह से देखनी चाहिए श्रीर श्रपने मन में चिचार करना चाहिये। स्त्रियों में शुक्कध्यान करने की शक्ति नहीं है। घोराति—घोर तपश्चर्या करने की शक्ति नहीं है। तथा उनमें घोर उपसर्गों को भी सहन करने की ताकत नहीं है फिर उनको मुक्ति कैसे मिल सकती है ? यह विचा-रणीय बात है।

शंकाकार कहता है—श्वेताम्बर प्रन्थों में स्त्रियों को वज्रवृषभनाराच संहनन नहीं होता यह आप किस आधार से कह रहे हैं आप अनुमान से ही कह रहे हैं लेकिन जब तक पृष्ट प्रमाण पेरा नहीं करोगे तब तक हम इन अनुभवों के ऊपर कथन किया हुआ नहीं मानते।

उत्तर—मैं श्रनुभव से स्त्रीमुक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे प्रथ में ही कहा है। देखो उपबाई सूत्र नं० १२ पृष्ठ २०४।

स्त्री को बञ्चवृषभनाराच संहतन नहीं है। जो बञ्चवृषभनाराच संहतनधारी है ऐसा मनुष्य पुरुष ही मोच जा सकता है।

इस श्वेताम्बरीय प्रंथ कथित सृत्र से ही सि छ होता है कि स्त्री को बज्जवृषभनाराच सहनन नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में बज्जवृषभनाराच संहनन के अभाव में मन इठहृष न होने के कारण महान कार्य नहीं हो सकता।

मनुष्य सिंह के समान निर्भय होकर दीचा लेकर निभय वृत्ति से रहता है। स्त्री दीचा लेने के बाद निर्भय वृत्ति से इधर उधर बिहार नहीं कर सकती। स्त्री के शरीर में बल नहीं इस लिये वह अबला है। र्याट स्त्री दोता लेकर अकेली विहार करे और रास्ते म कोई गुएडा पुरुष स्त्री को देखकर कामातुर होकर उस दी चित आयिका का शील भंग करना चाहें तो उस गुण्डे सं अपने शील की रचा करने में समर्थ बह नहीं हो सकती। क्योंकि स्त्रियों के शरीर की रचना ही ऐसी है कि पुरुष के द्वारा शील-भंग हो सकता है। स्त्री भोग्य होने से पुरुष किसी भी अबस्था में भोग सकता है। स्त्रियों में इतनी ताकत नहीं इस लिये वह श्रवला कही जाती है। हां, यदि उस स्त्री के शील की रचा करने वाले देव या और कोई सहायक हो जाय तो स्त्री अपने शीन की रचा कर सकती है। अकेलीमें शील रचा करने की शक्ति नहीं।

यदि वज्रवृषभनाराच संहनन होता तो शरीर में हढता आ सकती। लेकिन दढ़ता नहीं होने के कारण स्त्री में पुरुष के समान शरीर में ताकत नहीं है। यदि हठान स्त्रियों को वज्रवृषभनाराच संहनन

रवेताम्बरों बारा मान लिया जाय तो भी स्त्रियों के उपस्था मानना पडेगा श्रीर उपस्था में शरीर रत्ता करने की शक्ति नहीं है। स्त्री की योनि ऐसी है कि पुरुषों के द्वारा आक्रमण होने से शील श्रष्ट हो सकता है। पुरुषों को बज्जवृषभनाराच संहनन भी नहीं मान विवा जाने और पुरुष दिगम्बर दीचा लेकर बनमें एकान्त प्रदेश में तपश्चर्या कर रहा हो ऐसा मौका पाकर यदि स्त्रियां समृहरूप से भी होकर उस दिगम्बर मुनि का शील बिगाइने की कोशिश करें तो उस मुनि के निर्विकार मन में शील बि-गड़ नहीं सकता। क्योंकि पुरुप के चित्त में काम-बासना नहीं रही तो पुरुप के लिंग में उत्थान - शांक नहीं श्रा सकती। श्रीर उत्थान शक्ति के बिना मैथन रूप कार्य भी नहीं हो सकता। हजारों स्त्रियां प्रयत्न करें तो भी उस दिगम्बर मुनि का शील विगाड़ने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकतीं। खूद मुनि ही विच-लित हो जाय तो खुद ही बिगड़ेगा। लेकिन दूसरी कोई भी नहीं विगाड़ सकता।

स्त्रियों के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। यदि स्त्री के मन में कामवासना नहीं है और एकान्त में स्त्री तपश्चर्या करती हो और एक ही पुरुप कामानुर हो गया तो उस स्त्री के साथ मेंश्रुन कर सकता है। उस मनुष्य से बचने की शक्ति स्त्रियों के शरीर में नहीं है इस लिये स्त्रियों की शक्ति किसी भी अवस्था में निर्वल ही रहेगी। स्त्रियों की आकृति योनि रूप होने से अकेली शील रक्ता नहीं कर सकती। उप-स्था में वह ताकत नहीं है। विगर इच्छा से पुरुपों के लिंग को रोकने की शक्ति नहीं है। इस लिये इच्छा हो या न हो स्त्री अपनी शील रक्ता करने में समथे नहीं य शोफेसर साहब को मानना ही पड़ेगा। इस लिये निर्भय होकर तपश्चर्या करने की शिक्त कियों में नहीं है। वह भयभीत रहने से निश्चल रूप ध्यान नहीं कर सकती। कियों के मनमें भी निर्भयता होने की शिक्त नहीं। कियों के मनमें हदता भी संहनन के श्रभाव से नहीं श्रा सकती। मन हद होने को भी संहनन की जरूरी है। जैसे कि नपुं-सक पुरुष को यदि पिद्मनी की मिल गई तो उस की के साथ भोग करने का काथे हो सकता है क्या ? यद्यि नपुंसक पुरुष के मन में भी भोग करने की इच्छा है, कामवासना भी मीजूद है तो भी नपुंसक के लिंग में सामर्थ्य नहीं होने से पिद्मनी की के साथ रित कीड़ा (मैथुन काये) करने में समये नहीं यह सुप्रसिद्ध है।

इससे सिद्ध होता है कि शरीर बल बिना मन भी हदता भी नहीं होती। शियों के मन में पुरूप के मन की तरह शांकि (हदता) नहीं आ सकती है। मन से भी स्त्री कमजोर है यह मानना जरूरी है। जिनके मन हद नहीं है वह मन बहिरंग सम्पूर्ण मृतिक पदार्थ के अबलम्बन छोड़कर अपने अनुपम परम अद्वेत अवस्था रूप निर्विकल्प रूप ध्यान करने में समधे नहीं हो सकता। इस लिये मन की हदता के लिये शरीर ही कारण है।

श्वेताम्बरों ने अपने शास्त्र में मान भी लिया है कि स्त्रियों को बल्लब्रुपम संहतन न होने से स्त्री उतना कठोर रूप तपश्चर्या नहीं कर सकती और सातवें नरक तक भी नहीं जा सकती। उसी तरह स्त्री का मन हट् न होने से शुभ योग में भी स्थिर होने की शक्ति नहीं रखती इस लिये शुभयोग से बट्कर स्वर्ग में १२ वें स्वर्ग से ऊपर के श्रहमिनद्र देवों में उत्पन्न नहीं हो सकती। उसी तरह स्त्री के मन में दृद्ता नहीं होने के कारण निज ध्यान क्ष्य परम वीतराग निर्विकल्प ध्यान में भी स्थिर होकर संपूर्ण कम समृद्द का नाश करने की शिक्त नहीं होने से मोच को भी नहीं जा सकती। ऐसी दृद्दता नहीं होने पर प्रोफेसर साहब स्त्री को मोच मानने में अपनी बुद्धि का दुरु योग क्यों कर रहे हैं यह समभ में नहीं अता।

वास्तिवक रूप से देखा जाय तो श्वेताम्बरीं ने भी श्वी की शक्ति कम ही मानी है श्वेताम्बरीय प्रत्थ 'श्वी को श्ररहत्तपद की प्राप्ति नहीं होती' ऐसा मान रहे हैं फिर भी हम दिगम्बर श्राम्ताय के लोक किस तरह श्वीसक्ति मानेंगे और परम्परागत श्राये हुये प्रत्थों के उपर श्रविश्वास करके श्रपने सम्यवत्व भाव से किस तरह गिरेंगे? नहीं कदापि नहीं गिरेंगे। इस लिये प्रोफेसर साहेब का वह दिग-म्बराचार्य के कथित दिगम्बर तत्व का नाश करके श्वेताम्बर तत्वों में सम्मिलित करने का श्रवांद्वनीय अकांड तांडब कभी भी सिद्ध नहीं होगा। यह

प्रोफंसर साहब का कहना है कि 'गुग्स्थान की अपे दा से कोई महत्व का निर्णय स्त्रीमुक्ति के विषय में नहीं किया।' इस पर विचार करने से सिंछ होता है कि स्त्रियों के निश्चल ध्यान नहीं हो सकता, निश्चय निर्विकल्प शुक्लध्यान उसी को हो सकता है कि जिनका संहनन बश्चयुप्यनाराच संहनन है इसी का मन शुद्धोपयोग रूप श्रद्धेत परम निरंजन निज सिद्धात्म स्वरूपमें ठहरकर सम्पूर्ण रागद्धेपादि विकार भावों को नाश कर सकता है। यह निर्विवल्प निजात्मध्यान या शुक्लध्यान-श्रेणी श्रारोहरण कालमें

ही होता है। श्रेगी श्रारोहण = वें गुणस्थान से होता है। इस लिये द्रव्यक्षी को श्राठवां गुणस्थान होता नहीं। श्राठवां गुणस्थान तो दूर रहा किन्तु छठा गुणस्थान भी द्रव्यिश्वयों को नहीं हो सकता। ऐसा कथन स्वेताम्बर प्रंथों में भी मिलता है।

देखिये तत्वार्थाधिगम में निर्मन्थों के पांच भेद किये हैं। उसमें पुलाक, बकुश, कुशील निमन्ध श्रीर स्नातक ये निर्मन्थों के पांच भेद हैं। इसमें खियों के विषय में निमंन्थ भेद नहीं किया। यदि स्त्री निश्ननथ हो सकती तो उसके भी भेद लिख सकते थे। श्वेताम्बरों के प्राचीनतम प्रन्थों में स्त्रियों को मुक्ति और स्त्री को निर्मन्थ संयमपणा का वर्षेन कहीं पर भी नहीं आता है। स्वेताम्बरों में स्त्रीमुक्ति के विषय में अवीचीन लोग ही ज्यादा कथन करते आये हैं। यदि प्राचीन आचार्य स्त्रियों के विषय में मुक्ति का या संयमपणा या निर्मन्थपणा का विषय मान लेते तो फिर तत्वार्थाधिगम सन्न में कहीं पर विषय श्राना चाहिये था लेकिन कहीं पर भी नहीं आया है। जैसे निर्मन्थों के पांच भेद किये हैं वहां पर निर्धन्थनियों का भी भेद आना चाहिये था लेकिन प्रन्थकार को स्त्री-निर्प्रन्थपणा इष्ट न होने के कारण उन स्वियों के विषय में एक भी सूत्र नहीं दिया। वहां पर स्त्रियों के संयमपणाका कोई उल्लेख करने का सूत्र नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है कि द्रव्यिक्तयों को संयमपणा नहीं है।

इस विषय पर प्रोफेसरसाहब को अच्छी तरह से विचार करना चाहिये। उन प्राचीनतम श्वेताम्बर आचार्यों ने ही भ्त्रीमुक्ति मान्य नहीं की थी इस लिये प्राचीनतम आचार्यों ने कहीं पर भी सृत्र नहीं लिखा। तथा जिनकल्पी के श्रिधिकार पुरुप को ही दिये हैं स्त्रियों को नहीं दिये हैं। देखो पढ़ो श्रा-चार सुत्र पु० ११३-४४६ वीं कलममें तथा पु० १६० में कलम ७२४ वीं पु० ७२४ कलम ८४१ तक पढ़कर विचार करो।

उसके टीकाकार ने अपने सम्प्रदाय की रहा करने के लिये "जिएकिएया इत्थी न होई"। अर्थान स्त्री जिनकल्पी नहीं होती है। अर्थान जिनकल्पी का मतलब यह है कि "नग्नदी हा" इस नग्न (दिग-म्बर) दी हा का भार पुरुष ही निभा सकता है स्त्री दिगम्बर दी हा का भार नहीं निभा सकती। इस प्रकार श्वेताम्बर प्रन्थों में ही स्त्री को संयमपणा का निषेध किया है। संयमपणा बिगर-दिगम्बरपणा के आ ही नहीं सकता। फिर श्वेताम्बर समाज में प्राचीनतम आचार्यों ने स्त्रीमुक्ति का निष्ध रूप ही विधान किया है। तब प्रोफेसर साहब मगड़ा किस बात पर करेंगे। देखिय प्रकरण रत्नाकर अपर नाम प्रवचन सारोद्धार में तीसरा भाग पृष्ध ४४४-४४ में लिखा है—

अरहंत चिक्किकेशव बलसंभिन्नेय चारणे पुत्र्वा । गणहरपुलःय श्राहारगंच नहु भवियमहिलाणं ॥४२०

श्रथं—श्ररहन्त (तीर्थंकर) चक्रवर्ती, नारायण, पुलाक, श्राहारक श्राह्य श्रादि दशपद या लिट्य भट्य रित्रयों को नहीं होते। श्रव प्रोफेसर साहव विचार करें कि श्ररहन्त श्रवस्था जिनको प्राप्त नहीं होती उन रित्रयों के मुक्ति किस तरह मानोगे? श्ररहन्तपणा के बिना मुक्ति मिलती हो तो दूसरी बात है। वगैर श्ररहन्तपद से या दिगम्बर जैनों के मान्यतानुसार केवलकान के बिना यदि स्त्री को मुक्ति मिलने का विधान खेताम्बरों ने किया हो तो बेशक मानो। लेकिन उस मुक्ति को श्वेताम्बरों ने नहीं माना यह सिद्ध होता है। जिनकल्पी के बगैर निर्मन्थता नहीं आती यह भी श्वेताम्बरों ने माना है। देखो जरा आचारांग सूत्र; जिनकल्पी सबधा वस्त्र रहित बने और स्थिवरकल्पी अलप वस्त्र धारण करता है। अलप वस्त्र भी संयमपणा का विरोधी है। इस लिये स्त्री को संयम नहीं होता तो छठा गुणस्थान भी नहीं होता है और ६ गुणस्थान तथा संयम के बिना इसकी निचलो अवस्था में अर्थान ६ ठे गुणस्थान के निचलो अवस्था में अर्थान ६ ठे गुणस्थान के निचलो अवस्था में कोई मुक्ति मानी गई हो और उस मुक्ति का अधिकारी श्वेताम्बरों ने कहा हो तो बिलाशक कहो। ऐसी मुक्ति को दिगम्बर मन में मुक्ति के नाम से कहने की प्रथा या महि नहीं है।

रवेताम्बर प्रत्थों में श्रीर एक श्रजब, बहुत विचित्र बात देखने में श्राती है। उस श्रजब-बात की तरफ प्रोफेसर साहब का दृष्टिकोण लाने के लिये में श्राप्रह करता हूं। देखों 'कुमापुत्र चरित्र'नामक प्रत्थ की—

''कुर्मापुत्र नामक मुनि केवलज्ञान प्राप्त होने पर विचार करता है यदि मैं चारित्र प्रहण करू तो पुत्र-शोक में तेरे माता-पिता की मृत्यु हो जायगी ॥१२६ तथाच—

किसी तीर्थंकर को इन्द्र ने पूछा कि यह कुर्मापुत्र केवली महाबती कब होगा ॥१७४॥

अर्थात—केवलज्ञान के बाद चारित्र धारण करने का विचार करना तथा चारित्रधारण करने के पहले केवलज्ञान होना तथा केवली होने पर फिर महाबत धारण करने की जरूरत क्यों ? इन बातों का अच्छी तरह से प्रोफेसर साहव विचार करके उत्तर देंगे तो वड़ा अच्छा हो जायगा। हे वाचको! मेरे ख्याल से चौथे गुण्स्थानके स्वानुभवरूप सम्यक्त्व की जो अवस्था होती है उसीको लच्च देकर यदि स्वेताम्बर भाईने उस सम्यक्तानी को (अविरत सम्यक्तानी को ) ही यदि केवली मानते हों तो फिर किसी भी तरहका बाद नहीं रहता।

हे बाचको ! श्रार एक श्रजन बात देखिये कि "केवलज्ञान प्राप्त हुए पुरुष को या स्त्री को जैनदी ज्ञा के लिये शासनदेव कपड़े पहनाते हैं १९११ श्रार वस्त्र के विना कंबलज्ञानी श्रमहाश्रती को तथा श्रमारित्री कहते नहीं हिचकिचाये। कोई मुनि वस्त्र रहित रहे यह बात उन्हें नहीं रुचती। उनके मतमें वस्त्र-पात्र विना किसी की गति ही नहीं होती।"

यह उपरोक्त वाक्य श्वेताम्बर ५० बेचरदासजी के श्रपनी लिखित "जेनसाहित्य में विकार" नामक पुम्तक के पेज नम्बर ४६ पर है।

इसमें एक अजब खोज "केवली को जैनी दीचा देने की है और वह भी कपड़े सांहत। जैनी दीचा, तथा केवली होने पर महावत को स्थापना।" यह विचित्रपना श्वेताम्बर—मान्यता में देखने में आता है।

हे वाचकां! विचारणीय बात यह है कि केवल झान तेरहवें गुणस्थान में होता है वह भी सम्पूर्ण रागव्वेप आदि विकार भाव या विभाव भावों का या मोहनीय कमें झानावरण दर्शनावरण तथा श्रंत-राय कमीं का सम्पूर्णपणे से नाश होने पर केवलझान होता है जोकि निरावरण नित्य निर्मल सम्पूर्ण लोक आलोकको, जानने वाला। ऐसा झान उत्पन्न होने पर जैनी दीचा लेनी १ सो कौन सी १ तथा कवल झान होने पर महाबती होना यह भी असम्भव बात है। क्योंकि श्रत्याख्यान कोध, मान, माया, लोभ का चय—उपशम होजाने पर तथा संज्वलन कोध, मान, माया, लोभ इन कपायों के उदय होनेपर महाबती होता है, यह भाव छठे गुण्ध्थान में होता है और संज्वलन कपाय का मन्द उदय होजाने के अनं-तर अप्रमत्त रूप अवस्था सातवें गुण्स्थान में होती है, उसके बाद चाक श्रेणा चड़ने पर तरहवें गुण्स्थान में कवलज्ञान प्राप्त होता है फिर 'केवती महाबती कव होगा' इस तरह से प्रश्न तीर्थंकर को पृछना कितनी असम्भव बातें हैं यह आप अच्छी तरह से विचार करके फिर स्वेताम्बर प्रन्थ में स्त्री को मुक्ति माना है या नहीं तथा स्वेताम्बरों के प्राचीनतम प्रथों में स्त्रीमुक्ति के सूत्र कीन से हैं ? सो प्रगट करना।

प्रोफेसर साहब आप अच्छी तरह से श्वेताम्ब-रीय प्राचीन प्रत्थ तथा अर्घाचान प्रंथों को देखकर विवार करके तदनन्तर दिगम्बर मनानुयायी को उप-देश करने का प्रयास करा।

अन्यथा "पंके निमम्नग्रेसिव" अवस्था हो जाती है।

# स्त्रियों की स्त्राभाविक शक्ति पर

हे वाचको ! श्रव प्रोफेसर साहव इस स्त्रीमुक्ति के ऊपर विश्वास जिन प्रन्थों पर से रखते हैं ऐसे श्वेताम्बरीय प्रन्थ स्त्रीमुक्ति के लिये सम्मत हैं क्या ? यह देखना जरूरी है।

मुक्ति प्राप्त होने के पहिले ज्ञानावरणाय, दर्शना-वरणीय मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्म प्रकृति का अत्यन्त नाश करना चाहिये इस विषय को दिगम्बरीय प्रन्थ और खेताम्बरीय प्रंथ दोनों ही मानते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब को दिगम्बरीय प्रंथों का हवाला देना व्यर्थ है। क्योंकि उनकी श्रद्धा उन दिगम्बरीय प्रन्थों पर नहीं है। यदि प्रंथों पर श्रद्धा रहती तो उनके हाथ से कदापि की मुक्ति के विषय में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री धवला जी में श्रनेक जगह में उसका निपंध मिलता है उसका श्रमुवाद तो किया है फिर भी लिखना श्रश्रद्धा का ही निशान है। श्रव उनकी श्रद्धा यदि रवेताम्बर प्रन्थों पर हो तो उनको रवेताम्बरीय प्रन्थ दिखाते हैं। यदि उनपर भी श्रद्धा न हो तो फिर नाई सहज है। देखिये सभाष्य तत्वार्थोधगम श्रध्याय १० वां सृत्र नम्बर १—

"मोह — च्यात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायच्याच्च केवलं ॥१॥"

अर्थ-मोहनीय कमें का चय होने पर और ज्ञानावरण दशेनावरण तथा अन्तराय कर्म का ज्ञय होने पर केवलज्ञान श्रीर केवलदर्शन हो जाता है। यह भाष्य भी उपरोक्त अर्थ की ही पृष्टि करता है। श्रीर भी विशेष बात यह है कि मोहनीय कमें का पूरा चय होने पर एक अन्तर्महर्न पर्यन्त छद्मस्थ बीतराग अवस्था होती है। तदनन्तर ज्ञानावरण आदि तीन कर्मी का नाश होता है। इस आधार सं केवलज्ञान के सिवाय मोत्त नहीं होती। श्रीर केवल ज्ञान होने के पहिले चार कर्मी का नाश अयन्त जरूरी है उसके बिना केवलज्ञान नहीं होता। स्वियों में मोहनीय कर्म का नाश करने की शक्ति नहीं है। जब तक इन्द्रियों को जीतकर निर्विकल्प ऋप शुक्ल-ध्यान नहीं होता तब तक मोहनीय कर्म नाश नहीं होता। स्त्री के इन्द्रियवश नहीं होते अतः स्त्री जिले-न्द्रिय नहीं हो सकती। फिर किस तरह से शुक्ल-ध्यान करेगी ? कदापि नहीं। यह विचार सत्य है। इस विषय में श्वेताम्बरीय कर्म सिद्धान्त क कथन करने वाला प्रकरण रत्नाकर नामक प्रन्थ है। उसके ४⊏१ पृष्ठ पर कहा है कि —

ं 'तुच्छा गारववहुला चिलिदिया दुव्वला अधीइए इ श्र श्रह्यसेस भयणा भूत्र वाम्रो अनोच्छोणं।"

श्रथं—दृष्टिवाद नामक बारहवां श्रंग की को नहीं पढ़ाना चाहिये! क्योंकि स्त्री जाति स्वभाव से तुरुछ (हल्की नीच) होती है। इस लिये गर्व (श्रिमिमान घमण्ड) बहुत करती है। विद्या को पचा नहीं सकती। उसकी इन्द्रियां चक्कल होती हैं वह स्त्री जितेन्द्रिय नहीं हो सकती। स्त्री दुबली होती है। वृद्धि हल्की होती है। इस लिये श्रातशययुक्त पाठ स्त्रियों को पढ़ाना निष्छ है। दृष्टिवाद श्रङ्क के पांच श्रिकारों में से चौथा श्रिकार चौदहपूर्व है। इस उपरोक्त मृत्र गाथा से यह सिद्ध होता है कि १४ पूर्वों को पढ़ने का श्रिधकार श्रवेनाम्बरीयाचार्यों ने स्त्रियों को नहीं दिया किर वह स्त्री के बलज्ञान किस तरह से उत्पन्न कर सकती है? श्रथान नहीं।

शंकाकार-चौद्द पृथेके पढ़ेविना केवलज्ञान नहीं हो सकता ऐसा कुछ नियम है क्या ?

उत्तर—केवल होने के लिये चौदह पूर्वीको पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां पर मैंने यह कथन किया है कि स्त्रियों की बुद्धि चञ्चल होती है। जितेन्द्रिय नहीं हो सकती! इस लिये उनका मन स्थिर नहीं होता, शुक्लध्यान नहीं होता। जब उसे चौदह पूर्वों के पढ़ने का श्राधकार नहीं तो फिर दिगम्बर दीसा व शुक्लध्यान करने का श्राधकार कहापि नहीं श्रा सकता। इस लिये खियों को केवलझान नहीं होता। श्रीर मोत्त भी खियों को नहीं होती यह श्रच्छी तरह से खेताम्बरीय प्रन्थों से सिद्ध होता है। स्त्री का स्वभाव तुम्छ है। गर्वयुक्त है, चलड्डिंद्रय है। ऐसे जो ये विशेषण दिये इन विशेषणयुक्त व्यक्तियों को संयमाधिकार नहीं है। फिर प्रमक्तसंयत नामक ६ठा गुण्ध्थान कहां से होगा? नहीं होता। यदि पढ़ने का ऋधिकार भी दिया तो खियोंको पूर्व झान होता नहीं अर्थात पूर्व झान प्राप्त कर लेने की शक्ति ही नहीं यह स्वामाविक स्वयं सिद्ध है फिर केवल झान केसे होगा। श्रीर मोच भी कैसा होगी? कदापि नहीं होगी।

जब स्ना के इन्द्रियां निके काबू में नी आतीं तो उनको संयम का अधिकार भी कैसे आवेगा? जो इंद्रियों को जीनेगा वहीं संयम धारण कर सकता है। संयम पाना सुलभ नहीं है कि जिनकी इंद्रियों भी अपने काबू में नहीं आतीं उनका भी यदि संयम मानोगे तो फिर पत्ती और असही जीवादिकों को भी संयम मानने तथा मोत्त मानने में क्या हर्ज है? यदि यही संमत होगा तो फिर गृहस्थ और मुनि या भिश्च आदि भेद करने की जरूरी भी क्या है? इस लिये यह सिद्ध होता है कि स्त्रियां संयमाधिकारिणी नहीं है। ज्यवहार शास्त्र में भी कहा है कि—

श्रीतुम्बरम्य पुष्पिश्चि रवेनवर्ण च वायसम ।

सत्स्यपादं जले पश्येत नारोहद्यं न पश्यित ।।

श्रयात—श्रीतुम्बर के फूल इस जगत में दिखते
नहीं वह भी देखने में श्रावें तथा श्वेत (सफेद)
रंग का कीवा भी इस भूमि में नहीं है वह मी कदा—
चित देख सकेंगे तथा मच्छों के पाद या जल में

मच्छ घूमते समय उनके हैर के निशान भी कभी
इस संसार में देखने में नहीं श्राते कदाचित वह भी
देखने में श्रावें। लेकिन स्त्रियोंके हदय को कभी भी
नहीं देख सकते। ऐसं स्वाभाविक चंचल हदय
वाली स्त्री होती है। वह क्या महाशक्ति-शाली का
भार रूप स्वमभाव सह सकती हैं? कदापि नहीं।

उसी तरह मान भी जिसके पास भरपूर है वह स्त्री संयमधारी कदापि नहीं हो सकती। तथा जो स्त्री गम्भीर स्त्रभाव की नहीं होती वह फिर सयम किस तरह से पाल सकती है ? कदापि नहीं। जिसका मन स्थिर नहीं ऐसे चंचल-चित्त वालों को (स्त्रियों को) जब चौदह पूर्व श्रुत का झान भी नहीं होता है ऐसा माना है फिर उसी चल-चित्त वालों स्त्री को मोन्न या मुक्ति मानना बड़ा भारी भूलक्ष श्रम है ऐसे श्रम वाले को तत्ब्रज्ञान होना भी दलेंभ है।

श्रव प्रोफंसर साहव को विचार किरना चाहिये कि श्वेताम्बर प्रत्थों से भी जब स्त्रीमुक्ति सिद्ध नहीं होती तो फिर किस प्रत्थ से स्त्रीमुक्ति मान्य होती है ? यदि कहोंगे पट्म्बर्ग्डरमम से सिद्धि होती है तो वह भी नहीं होती क्योंकि श्री पट्म्बर्ग्डरममकी प्रथम जिल्म् नम्बर ६३ में स्पष्ट निषेध किया है कि उस स्त्रोको ६ठा गुण्स्थान होता नहीं, संयमभाव होता नहीं क्योंकि यदि कपड़े वालों को भी संयम होगा तो बाल-बच्चों तथा स्त्री भी रहने पर संयमपणा होना चाहिये ऐसा होने पर स्थविर कल्प साधुपने की भी क्या श्रावश्यकता है ? यह प्रोफेसर साहब स्पष्ट कहेंगे क्या ?

हमारे प्राचीन दिगम्बर आचार्यों ने स्त्री को संयम नहीं होता ऐसा सूत्र बनाया है देखो श्री पट्-खण्डागम सूत्र नम्बर ६३—

"सम्मामिच्छाइहि-श्रसंजद सम्माइहि-संजदा-संजद्द्वागे ग्रियमा पञ्जत्तियात्रो ॥६३॥"

इस स्त्र से ही द्रव्यक्षी को संयमभाव होने का निषेध स्पष्ट रूप से किया है। नियम शब्द लगा कर दृद्रह्य से द्रव्यक्ष्ती को संयमपणा नहीं होता छठा गुणस्थान नहीं होता ऐसा लिखा है। फिर यदि आगे द्रव्यक्ती को १४ गुएएथान मानने का सूत्र कहेंगे तो पूर्वापर विरोध वाक्य होने से दोष आता है। आनी तक जितने भी दिगम्बराचार्य प्राचीन काल के हो गये हैं उनके वचन में तात्विक रूप में कहीं पर भी पूर्वापर विरोध धाक्य नहीं है। हमारे परम पृज्य भूतवली पुष्पदंत आचार्य पूर्वापर विरोध वाक्य कभी भी नहीं लिख सकते यह निश्चय मानना चाहिय। हां अधं करते समय में इन सब बातों का भी खयाल रखते हुये अर्थ करना चाहिये। अन्यथा वस्तुतः अर्थ सिद्ध नहीं होता।

दसरी बात यह है कि जब श्वेत।म्बर प्रन्थों में भी 'मुरुद्धां परिप्रहः' यह सृत्र आया है और स्त्री को मृन्द्धी कपड़ों पर रहती है और मृन्द्धी पिमह वाले जीव छठे गुणस्थान में हैं या पांचने के उत्तर नहीं जा सकते। वे जीव पांचवें गुणस्थान में ही रहते हैं। ंसा स्पष्ट दिगम्बर और श्वेताम्बर सुत्र विद्यमान होते हुए भी जबरद्स्ती से स्त्रीमुक्ति मान्यता मानना नितान्त भूल है। श्वेताम्बर शास्त्रों में कई जगह ये पूर्वापर विरोध वाक्य है। फिर भी उनको प्रमाण मानना कहां तक ठीक है। तत्वाथंसूत्र में या पट्खरडागम आदि सूत्र में या श्री कुन्दकुन्दादि के बचन में श्वेताम्बरों को मंशय-निध्यात्वी ऐसा क्यों नहीं कहा ? उनके प्रन्थ ही उस समय में विद्यमान नहीं थे । उस समय इस तरह के चर्चा खएडन मएडन श्रादि का नहीं थी। इस लिये श्चपने प्रत्थों में सामान्य रूप से कथन करते गये श्रीर जब १वेशाम्बरों ने अपने सूत्रों को पुस्तक रूप से स्पष्टतः प्रगट किया। उनके बाद के आचार्यों ने रवेताम्बरों को संशय मिध्यादृष्टि कहा । यह बात श्रनुमान से सिद्ध है।

जब श्वेताम्बरीय प्रंथ तत्वार्थाधिगम सूत्र में भूच्छा परिप्रदः" यह सूत्र बनाया फिर परिप्रद का श्रेर श्रसंयमपणा का श्रविनाभावी सम्बन्ध है या नहीं ? यह प्रथम देखना चाहिये। यदि मृच्छी स्प परिप्रदभाव का श्रोर श्रसंयम भाव का श्रविना-भावी सम्बन्ध नहीं मान लिया जाय तो सन्यासी बनना जिनकल्पी श्रोर स्थविरकल्पी मुनि को मानना ठीक नहीं है। क्योंकि मृच्छा भाव रहते हुये भी केवलज्ञान होता है। ऐसी मान्यता श्रा जावेगी श्रोर मृच्छा भाव के विना भी यदि वस्त्रादिक को प्रदण करने की भावना रहती है ऐसा मानेग तो फिर स्त्री पुत्रादि या धनादि होते हुये भी गृहस्थों को भी संस्मरणा मानना चाहिये इस तरह दोनां तरह से श्रापत्त श्राती है।

## दिगम्बरत्व की प्राचीनता के विषय में हिन्दू ग्रस्लिम ग्रन्थीं का प्रमाण

हे बाचको ! श्रापको बिचारपृवेक दिगम्बर श्रांर श्रीर श्वेताम्बर की प्राचीनता तथा पित्रता के बिपय में खोज करना जरूरी है । श्रीर खोज करने समय में इन दोनों के प्रत्यों को छोड़कर (दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर दोनों को छोड़कर) श्रन्य मतावलम्बी प्रत्यों में इस बिपय में क्या प्रमाण मिलता है वह प्रमाण देखना भी जरूरी है । श्रन्य प्रत्यों में श्री श्रद्धपदेव को नग्न मानते हैं या बरुष्धारी मानते हैं यह देखना जरूरी है । श्री भागवतपुराण में श्री

"वर्हिषी तस्मिन्नेव विष्णुभगवान् परम ऋषि-भिः प्रसादतो नाभेः प्रियचिकीर्पया तद्वरोधायने महदेव्यां धर्मान दर्शायिनुकामो वातरशनानां श्रम- यानां ऋषीणामूर्धा मंथिना शुक्लया तनवावततार ।

धर्थ—हे राजन परीचित! वा यहमें परम ऋषियों करके प्रसन्न हो नाभि के प्रिय करने की इच्छा से वाके अन्तःपुर में महदेवी में धर्म दिखा-यवे की कामना करके रिहवेवारे तपस्वी हानी नेष्टिक ब्रह्मचारी ऊद्धेरेता ऋषियों को उपदेश देने को शुक्ल वर्ण की देह धार श्री ऋष्मदेव नाम का (विष्णुने) अवतार लिया।

वेद में भी श्री महाबीर स्वामी के बिषय में क्या लिखा है यह देखिये यजुर्वेद श्र० १६ मन्त्र, १४ में कहा है—

"श्रातिश्यरूपं मासरं महाबीरस्य र महुः। रूपमुपसदामेनस्त्रिस्रो रात्री सुरासुता।।

श्रथं—श्रितिय के भाव महिने तक रहने बाले महावीर व्यक्ति के नग्न रूप की उपासना करों। जिससे ये तीनों मिध्या झान दर्शन चारित्र रूपी मदा नष्ट हो जाती हैं। इस प्रमाण से यह मालम होता है कि मिध्या झानादिकों को नाश करके पर- बहा परमात्मा बनने के लिये पराक्रमशील महावीर के नग्नता की उपासना करने को उपदेश दिया है। उसी तरह श्रथ्वंद के १४ वें श्रध्याय में जिन बात्य श्रीर महाब्रात्य का उल्लेख है उनमें जिनबाय का यानी जिनेश्वर तीथंकर का ही श्रथ्वं है। महाब्रात्य का श्रथ्वं है महाब्रतधारी नग्न दिगम्बर उसीका उल्लेख है।

श्रीर भी लिंग पुराण में श्रध्याय ४७ में उल्लेख है। देखिये —

सर्वात्मनत्मिन थाप्य परमात्मानमीश्वरं। नग्नो जटो निरादारो चीरीध्वांतगतो हि सः॥ अर्थ-अपने आत्मा में अपने आत्मा के द्वारा अपने परमात्मा श्वरूप ईश्वर को स्थापन करके नग्न रूप निराहार वस्त्र रहित अवस्था में पहुंचा है। ऐसे अनेक स्थलों में वर्णन आता है। और अनेक स्थल में 'मैं दिगम्बर अवस्था में कब पहुंचूंगा ऐसी भावना की हैं \*।' कारण यह है कि सर्वोच्च कोटि की परम पित्र अवस्था तो दिगम्गरत्व ही है। इस पर भी अनेक मनचले लोग दिगम्बरत्व के ऊपर कुठाराधात करने के लिये कमर बांध कर प्रयत्न करने वाले हमारे समाज में उत्पन्न हो गये हैं। आश्चयें है। इनकी बुद्धि को और भावना को। मराठी में एक उक्ति है कि 'कुल्हाडीचा दांडा गोत्राला काल" अर्थात कुल्हाड़ी का डएडा जो है वही अपने गोत्र वाले पड़ीसी का सत्यानाश करने को निभित्त होता है।

ईसवी तीसरी शताब्दी में जब सिकन्दर बाद-शह ने भारत पर श्राहमण किया था तब उस समय में भी जैन दिगम्बर (नग्न) साधु रहते थे। श्रारखु का भतीजा स्पिडो कल्लिस्थेनस सिकन्दर महान के साथ श्राया था श्रीर वह बताता है कि ब्राह्मणों का श्रमणों की तरह कोई संघ नहीं। उनके साधु श्रकृति की श्रवस्था में नग्न नदी किनारे रहते हैं, नगे घूमते हैं। न उनके पास चारपाई है। इस्यादि लिखा है। देखिये पुस्तक हुयेनसांग का भारत-श्रमण् (श्री ठाकुरशसाद शर्मा, इण्डियन प्रेस प्रयाग

एकाकी निम्पृद्दः शांतः पाणिपात्रो दिगम्बरः । कटा शंभो भविष्यामि कर्मनिर्मृतनन्नमः ॥

अध्यें में एकाकी निष्परिम्नही निष्पृही इच्छारहित शांत स्वरूप पाणिपात्री दिगम्बर अवस्था को जो कि कमें का निमृत नाश करने वाली अवस्था है कब पहुंचूंगा।

<sup>\*</sup> भतृहरि ने कहा है कि --

१६२६ ई० ) पु० ३२०

### इस्मालधर्म में भी दिगम्बरत्व की महत्व देते हैं---

इस्लामधर्म के संस्थापक पैगम्बर हजरत मुहम्मद ने खुद फर्माया है कि "संसार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ है। संसार मुसलमानों के लिये एक केंद्र-खाना और कहत के समान है। और जब वे इसको छोड़ देते हैं तब तुम कह सकते हो कि उन्होंने कहत और कैंद्रखाने कें छोड़ दिया। संसार में त्याग और वैराग्य को छोड़कर और सुन्दर वस्तु जगतमें नहीं है।

हजरत मुहः मद पैगम्बर ने स्वयं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का यथा-सम्भव प्रयत्न किया था। उसपर भी उनके कमसे कम वस्त्रों का परि-धान और हाथ की अंगूठी उनकी नमाज में बाधक हुई थी। त्याग का महत्व मुख्लिम लोगों में भी कितना है यह देखिये।

इस्लाम सुकी तत्ववेत्तात्रों के भाग में त्राया था उनने त्याग धर्म का उपदेश स्पष्ट शब्दों में कहा था। 'दुनिया का सम्बन्ध त्याग देना, तक देना, उसकी श्रासाइशों और पोशाक सब ही चीजों को श्रवकी श्रीर श्रागे की, पैगम्बर साहब की हदीस के मुताबिक। सुकी तत्ववेत्ता ''मनस्त्री" नामक प्रन्थ के रचिता जल लुद्दीन रूमीने दिगम्बरत्व का खुला विधान निम्न प्रकार किया है।

(१) गुप्तमस्त्र ऐ महतव बगुजार रव-श्रज विरहना केतवां बुरदन गरव।

(जिल्द २ सफा नम्बर २६२)

(२) "जामा पोशां रा नजर परगाज रास्त-जामें श्रारियां रा तजल्ली जेवर श्रस्त ।"

(जिल्द २ सफा ३८२)

- (३) ' याज श्रारियानान वयकसृषाज रथ-या चूं इशां फरिश व वेजाभशव।"
- (४) ''वरनमी तामी कि कुल श्रिरियां शवी। जामा कम कुन तारह श्रीसक रवी॥" (जिल्द २ सफा ३८३)

इन चारों का उर्दू में श्रनुवाद "इल्हामे मंजुम" नामक पुलक में इस प्रकार दिया है।

१-मस्त बोला, महतब कर काम जा।
होगा क्या नंगे से क्या तूं श्रहदे वर श्रा।
२-है नजर धोबी पे जामै पोश के —

है तजल्जी जेवर ऋरिया तनी !!

३-या विरहनों से यकसू वाकई
या हो उनकी तरह वेजामे ऋरवी !

४-मुतलकन ऋरिया जो हो सकता नहीं
कपड़े कम यह है कि श्रासत कम करी !!

इसकार उपरोक्त अधार से यह सिद्ध होता है कि हर एक धमें वाले दिगम्बर अवस्था को महान अवस्था मानते हैं और उसी दिगम्बर ने से स्वभा-वाआनंदी हो सकता है, ऐसा स्पष्ट सिद्ध होता है। प्रोफेसर साहब ! रवेताम्बर तथा दिन्दू मत में और मुस्लिम मत भी दिगम्बर अवस्था को महत्व दिया है और दिगम्बरत्वसे मुक्ति मानी है। फिर आप बिना कारण इस मगड़े में क्यों पड़े हैं ? क्या श्वेताम्बर मंथों से स्त्री तथा सबस्त्रमुक्ति सिद्धि होती है ? कदापि नहीं। अब आगे दिगम्बरत्व अति प्राचीन काल से चला आया है और आगे संचमकालके अन्त तक रहे-गा ही।

प्रन्थों में जिनकल्पी साधु के बिना मोत्त नहीं जा सकता।' ऐसा कई जगह किखा है।

राजा सिकन्दर महान के काल में दिगः बरधर्म

श्रीर दिगन्बर मुनि थे-

जिस समय श्रन्तिम नन्दराजा भारत में राज्य कर रहा था उस समय पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त पर यूनान का बीर प्रतापी योद्धा सिकन्दर श्रवना सिकका जमारहाथा। जब वह तर्ज्ञाशला पहुंचा तो उस ने दिगम्बर मुनियों ही बहुत प्रशंसा सुनी और अपना दूत जो "श्रन्हा कृतस" नामक था उसको दिगम्बर मुनियों के पास भेजा। उसने देखा तो नचिश्वला के पास उद्यान में बहुत नम्न दिगम्बर मुनि तपस्या कर रहे थे। उनमें से एक कल्याण नामक मुनि के साथ बातचीत हुई। दिगम्बर मुनि कल्याण ने अन्हा कृतस को कश कि तुम ध्मारी तपस्या का रइस्य समकता चाहतं हो तो हमारे सरीखे हो जावो। श्रन्हा कृतस दिगम्बर दीचा लेन के समर्थ (यांग्य) नहीं था। आखिर उसने श्री सिकन्दर महान के पास जाकर दिगम्बरों के ज्ञान की बहुत प्रशंसा की। सिकन्दर उससे बड़ा अभावित होकर ऐसे तपोधनों का इमारे यहां त्रागमन होना चाहिये ऐसा कहकर अपने देश में उन साधु दिगः बर मुनि कल्याण को ले जाना चाहा। लेकिन अन्त में ईरान में ही सिकन्दर महान का देवाबसान हुआ। उसी समय में दिगम्बर मुनि कल्याण के पास उसने जैन सल्जंखना ब्रत को धारण किया था। ऐसा इति-हास है।

ईरवी सन पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में अपोलो और दमस नामक दो तत्ववेत्ता आये थे उन का तत्कालीन दिगम्बर मुनियों के साथ शक्तार्थ हुआ था और वे दोनों दिगम्बर तत्वों से प्रभावित हुये थे।

इस तरह अनेक प्रकार से दिगम्बरत्वका श्रेष्ठपणा श्रीर दिगम्बरत्व की परमारा बरावर चन्नी आ रही है यह सिद्ध होता है। दिगम्बर मुद्रा के बगैर मोत्त नहीं होता यह भी भली भांति सिद्ध होता है।

श्वेताम्बर प्रन्थों में भी सबस्व मुक्ति नहीं माना है क्योंकि यदि कपड़ेधारियों को केवलज्ञान हो गया तो देव धाकर उनको दिगम्बर दीचा देते हैं। जिन-कल्भी में ही मोच होता है ऐसा लिखा है।

सबस्रमुक्ति मानना कितना भूतभरा अम है। ये वाचकपृत्द ही देखें और उस पर विचार करें। यदि करड़ों से सहित होकर भी केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो जिनकल्पी साधु मानने की जरूरत ही क्या थी दूसरी बात भी विचारिये कि दिगम्बर दीचा बड़े बड़े राजपुरुषों ने क्यों ली? जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं? श्वेताम्बर— मतोत्पत्ति के पहिले भी दिगम्बर मुान थे और बड़ेबड़े ज्ञानी थे, विदेश मेंभी जैंनधर्म का प्रचार किया। इस इतिहास से भी दिगम्बरता की महत्ता सिद्ध होती है।

इस तरह परम्परा से दिगम्बरत्व श्री आदिनाथ तीथंकर से लंकर इस समय तक चला आया है यह अच्छी तरह से अन्य मतावलिम्बयों के प्रमाण वाक्यों से लिखा है। इस विषय में बहुत इतिहास प्रसिद्ध हैं। अनेकों शिलालेख मौजूद हैं। अन्य मताब-म्बियों के शास्त्र मौजूद हैं। खुद श्वेताम्बर मत ने भी जिनकल्प से ही मुक्ति होना माना है फिर बाद का प्रश्न ही नहीं रहता। इतना स्पष्ट प्रमाण प्रोफेसर जीके सामने रखा है। उन्हें इन प्रमाणों को शांतिचित्त से देखकर अपना मत बनाना चाहिये। बिना कारण अपनी पूजा ख्याति के लिये दिगम्बर आचार्यों के उत्तर धूलि फेंकने की निन्दा चेष्टा कदापि न करें। अब अन्य बौद्ध आदि प्रन्थों के प्रमाण से भी दिगम्बरपणा सिद्ध वरते हैं।

## बौद्ध ग्रन्थों के प्रमाण से दिगम्बरता का --- प्रमासा

दे वाचको ! आज कल मत मतान्तर बहुत हैं, अपने अपने प्रंथों की प्रमाणता से यदि कोई सिद्ध करता है तो उसको पत्तपात कहा जासकता है। लेकिन अन्य मतों की प्रमाणता से सिद्ध करने पर कोई भी नहीं बोल सकता। इस लिये हम अब श्री भगवान महावीर के समकालीन हुये बौद्धों के मत में या उनके रचित प्रंथों में क्या प्रमाग् है सो दिखाते है ।

बौद्धों में मिक्समिनकाय नामक एक महत्वपूर्ण प्रनथ है और वह उनके मत में बहुत प्रमाण माना जाता है। उस प्रन्थमें भी भी महावीर प्रभु का विषय आया है सो देखिये-

''निमारठो श्राबुसो नाथपुत्तो सव्वरहु, सब्ब-दस्सावि अपरिसेसं एाए। दस्सनं परिजानाति ॥

-- मिडिक्स निकाय

अर्थ-निर्मन्थ रूपधारी नाथपुत्र (श्री महावीर भगवान ) सबंज्ञ सर्वदर्शी और सम्पूर्ण पदार्थी को देखने वाले श्रीर जानने वाले थे। तथा च-

निमारठो नातपुत्तो संघी चेव गर्गा च गर्गाचार्यो च ज्ञातो पसस्सी तित्थकरो साबुसंमत्तो बहुजनस्स रत्तस्यू चिरपव्यजितो श्रद्धगतो वयो श्रनुपत्ता ॥

—दीर्घनिकाय

अर्थ-निर्मथिलिंगधारी ज्ञातपुत्र (बोंद्ध प्रंथों में श्री महाबीर तीर्थंकर को ज्ञातपुत्र कहते हैं। कारण भगवान नाथवंश में उत्पन्न हुए थे। इस लिये उनको बातपुत्र कहा है ) संघ के नेता हैं, ग्रागाचार्य हैं, दशोन विषय के प्रशोता है। विशेष विख्यात है। तीर्थंकर हैं। बहुत मनुष्यों द्वारा पृजित हैं। श्रनु-भव शील हैं। बहुत काल से साधु अवस्था को

करते आ रहे हैं और अधिक वयप्राप्त हैं।

इन उपरोक्त आधारों पर प्रोफेसर साहब अन्छी तरह से विचार करके देखें कि अजैन प्रन्थों में भी दिगम्बरत्व की महिमा गायी गयी है।

सम्राट चन्द्रगुप्त भी दिगम्बर हो गया था

वाचकवृन्द! आप विचार कर देखिये कि इतिहास में क्या प्रमाण है ? सम्राट चन्द्रगुप्त ने भी दिगम्बर दीचा धारण की थी। बह सम्राट चत्रियों में श्रेष्ठ गिना जाता था।

"मडउधरेसु चरिमो जिगादिक्खं धरिः चंदगुत्तो य तत्तो मडडधरा पुपब्बब्ज रोव गिरहंति ॥१४८१॥ —त्रिलोकप्रज्ञप्ति

श्रर्थात —चन्द्रगुप्त राजाने भी जिनदीचा (दिग-म्बर दीचा) धारण की थी। वहीं सम्राट ऋन्तिम पुंथा अर्थान उसके बाद सम्राट्र रूप जैन राजा ने दिगम्बर दीचा धारण नहीं की। ऐसा भावार्थ निकलता है। चन्द्रगुप्त दिगम्बर था इस लिये यूनानी राजदृत मेगास्थनीज ने भी कथन किया है। देखो-

सम्राट चन्द्रगुष्त ने श्रपने वृहत्साम्राज्य में दि० मुनियों के विहार और दिगम्बर धमे का प्रचार खूब करायाथा। उसी समय में १२ वर्ष का महादुष्काल पड़ा था। तदनन्तर श्वेताम्बरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इतिहास भी दिगम्बरत्व की ही निमेलता तथा प्राचीनता को भली भांति सिद्ध करता है।

इन सब बातों का प्रोपे सर साहब को निमेल बुद्धि से विचार करके अपने हठवाद को छोड़ना चाहियं।

हे बाचको ! श्रव श्रोफेसर धीराजाल कथित समन्थिलग से मुक्ति के विषय में विचार वरना जरूरी है। वास्तिक हुम्प से विचार विया जाय तो श्री भगवती आराधना में दिगम्बर मुनि को कपड़ा लेने का विधान कहीं पर भी नहीं मिलता है। क्योंकि दिगम्बर मुनि के या निर्ध्य के अपवाद मुनि और औत्सिंगिक मुनि मानना भूल है। पूज्य श्री शिव-कोटि आचार्य ने दो तरह के लिग का कथन किया है। एक इस्मांलिंग और दूसरा अपवादलिंग।

उत्सर्गेलिंग के विषय में आपने स्पष्ट किया है कि वह दिगम्बर अवस्था धारण करते हैं। इसमें किसी तरह का भी विवाद नहीं है। अब विवाद है सो अपवाद लिंग के विषय म है। वास्तविक रूपसे देखा जाय तो अपवाद लिंग का चिन्ह समन्थ रूप का है। अपवाद शब्द का अथं 'समन्थ' है। अपवाद का धारक कपड़े—वाला होता है। और कपड़ा त्याग करने की शक्ति जिनको नहीं रहती या लज्जावान हैं नग्नरूप को धारण करने की शक्ति जिनमें नहीं है। लज्जाशील हैं। उनको कभी भी दिगम्बर दीजा देने की शास्त्राज्ञा नहीं है। तथा शीत बाधादिकों को सहन करने की भी शक्ति जिनको नहीं है ऐसे पुरुषों को भी दिगम्बर दीजा देने की शास्त्राज्ञा कहीं नहीं है।

उसी तरह जिनके लिंगदोष है अर्थान लिंग के कई दोष माने गये हैं जिसका पुल्लिझ चिन्ह-लिंग आति दीघें हो, आति लघु हो, उत्थानशील हो या जिसके अप्रमाग में चमं न हो तथा वृषण (श्रंड) वृद्धि होकर मोड़े हुये हों ये दोष जिसके पुरुषांगमें हैं उस पुरुषको दिगम्बर दीचा देनेकी शास्त्राज्ञा नहीं है। ऐसे पुरुषों को बेराग्य होने पर उनको दीचा दे सकते हैं लेकिन दिगम्बर दीचा नहीं दे सकते हैं। और

क्षुल्लक-ऐल्लकों को ही अपवाद मुनि कहते हैं ऐसा उनका दूमरा नाम है।

जो दिगम्बर दीचा लेकर पुनः कपड़ा लेना है यह श्रष्टपणा है। ऐसे श्रष्टपने से कभी भी निर्मल मुनिधर्म नहें रह सकता है। इस लिये जो कोई दिगम्बर दीचा लेकर फिर भी कपड़ा लेगा सो श्रष्ट है। जो ऐसे कपड़े लेकर 'मैं मुनि हूं' ऐसा समझेगा तो उस मुनि को मिध्यात्वी कहना चाहिये। ऐसा विधान श्री श्रुतसागराचार्य ने पट्पाभृत की टीका में लिखा है।

"अपवाद—वेषधरत्रिष मिश्यादृष्टिः ज्ञातव्यः। कोयं अपवाद—वेषः १ मंडुपदुर्गे श्री वसंत कीर्ति-स्वामिना भाषितः काले किलम्लेन्छादयो नम्नरूपं दृष्ट्वा उपसगे कवीन्त तेन चर्यावेलादिकसमये तृशसा-राद्किन शरीरमाच्छाद्य चर्यावेलादिकं कृत्वा पुनस्त-नमुद्धति सोऽपवाद वेषः इति।

शायद श्रोफेसर साहेब इसको प्रमाण न मानते हों क्योंकि यह षट्श्रभृत प्रन्थ श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने निमंन्थता के उपर बहुत जोर दिया है। श्रीर प्रोफेसर साहब का वहना है कि निमंध (दिगम्बरत्व) के विषय में ज्यादा मतभेद श्रीर मगड़ा श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने किया है। उनके पहिले नहीं था। ऐसा स्पष्ट जिला है। इससे उक्त ध्वनि प्रतीत होती है।

प्रो० हीराला ज जी कुन्दकुन्दाचाय के पहिले हुये आचार्यों का प्रमाण जादा मानते हैं। और कुन्द-कुन्दाचार्य के बाद के होने वाले आचार्यों को प्रमाण कोटि में नहीं मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब को श्री कुन्दकुन्दाचार्य के पहिले आचार्य के वचन का प्रमाण इस अपवाद लिंग में देना चाहिये था लेकिन

नहीं दिया। क्योंकि जैन दिगम्बरों में अपवादिताग धारी दिगम्बर मुनि मानने की प्रथा अभी तक नहीं हैं तो फिर कुन्दकुन्दाचार्य के पहिले कहां से मिलेंगे। श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने तो स्पष्ट तरह से कहा है कि जो दिगम्बर दीचा लेकर तिल्लापमात्र भी यदि परि-प्रह पास रखेगा तो वह निगोद में जायगा इतना स्पष्ट उल्लेख होने पर तो फिर उनके आम्नाय के मनि लोग या आचायं कपड़े धारण करने की आज्ञा देकर उनको अपवादितांगी कहने की विरुद्ध प्रथा कभी भी नहीं निकाल सकेंगे। यदि कारण वश यहां किसी ने कहा भी है कि मण्डप दुग नगर में मुनियों ये उत्पर उपसर्ग हुआ श्रीर संघनायकने कपड़े धारण करके फिर उसको छोड़ा। ऐसे आपत्तिकाल में करने से अपवाद वेष मानो ऐसा कहा है। लेकिन मुनिमें अपवाद बेप मानना मिध्यात्व है ऐसा प्रमाण षट्प्राभृत में है।

अपवाद वेषी क्षुल्तक ऐल्लकों को और कपड़ा-धारी आर्थिका को कइते हैं। ऐसा रपष्ट उल्लेख है देखों मेधावी कुत आवकाचार या सागारधर्मामृत आदि मंथों को। इन मन्थों से पता लगता है कि अपवाद वेष वाले ऐल्लक क्षुल्तकादि हैं यदि अपवाद-राब्द का अर्थ दिगम्बर मुनि ऐसा च्याभर प्रहण कर के विचार करने पर अच्छी तरह से खुलासा हो सकता है। दिगम्बर दीचा लेने पर कपड़ा प्रहण करना दोष है या नहीं ? यदि दोष नहीं है ऐसा मानोगे तो की आदिकों को महण करने पर भी दोष नहीं आना चाहिये। यदि कहोंगे दोष नहीं है सिर्फ लज्जा के कारण या शीत बाधादिक सहन करने की शक्ति न होने के कारण या त्रिधान दोष के में उसी तरह पक्त आता है। कामबासना दबानेकी शक्ति न होने पर स्त्री रख ले तो भी दोष नहीं होना चाहिये क्योंकि दोनों जगह में कमजोरी का हेतु समान है।

उसी तरह क्षुधापरीषह सहन करने की शक्ति नहीं है तो रात को भूख लगने से रात को स्ना लिया जाय तो भी दोष नहीं आवेगा क्योंकि कमजोरी का हेतु वहां पर उपस्थित है। उसी तरह कमजोरी या शक्ति का अभाव या रोगादिक हेनु मानने में श्रनथे के वे हेतु विद्यमान हैं फिर श्रायक श्रीर मुनि ये दो भेद भी कदापि सिद्ध नहीं होंगे। प्रोफेसर साहय श्राप पढ़े हैं श्रनपढ़ नहीं हैं थोड़ा मनीपा का उपयोग करके विचार करो फिर जैनशास्त्र में उत्सगेलिंग और अपवादलिंग का कथन करों।

प्रोफेसर साहब ! आप तो श्री कुन्दकुन्दाचार्य के बाद के आचाय को प्रमाण न मानते हुये भी भगवती आराधना की टीका जो कि श्वेताम्बराचाये कृत है, का प्रमाण देकर मुनिको कपड़ा रखनेका विधान करते हैं ऐसे प्रनथ को जो कि अर्वाचीन ऐसे विजयाचाय श्वेताम्बर कृत है कैसे प्रमाण माना है ? यह समम में नहीं आता।

कपड़ा धारण करने से मानसिक ऋधःपतन होता है यह अच्छी तरह से श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों प्रन्थों को मान्य है। श्वेताम्बर प्रन्थ भी इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि कपड़ा रखनेसं रूपढ़े के ऊपर मोह रहता है। इस लिये चिन्ता रहती है। उस चिन्ता से अच्छी तरह से तप भी नहीं होता है। मनकी निश्चल वृत्ति नहीं होती है। निश्चल वृत्ति के अभाव से संयमभाव भी नहीं होता यह अच्छी तरह से जानो। देखों श्री हरिभद्रसृति जी ने अपने प्रकरण सम्बोध में उल्लेख किया है।
कीको ए कुण्ड लोयं लज्जड पिडमाइ जल्लमवर्णेड
सो बाह्गोय हिंडइ बंधइ कडिपटयमक्जे॥
—सम्बोध प्र०१४

श्रथं—श्रपने समय के कुसाधुश्रों के स्वरूप दर्शाते हुये श्री हरिभद्र सूरि ने उपरोक्त गाथा में बतलाया है कि क्लीब दुर्बल श्रमण लोच नहीं करते प्रतिमावहन करते शर्माते हैं, शरीर पर का मल उतारते हैं, पैरों में जूता पहनकर चलते हैं श्रीर बिना प्रयोजन कटि वस्त बांधते हैं।

उक्तं च श्राचारांगसूत्रे—

(१) जे श्रचेलं पार्युसए तस्स एां भिक्कुस्स एो एवं भवइ। परिजिन्ने मे तस्थे, वत्थे जाइस्सामि सुत्तं जाइस्सामि, सूइं जाइस्सामि, संधिस्सामि सि-विस्सामि बोक्क सिस्सामि, परिहरिस्सामि पाउणि-स्सामि ॥३६१॥

अर्थ — जो साधु वस्त्र नहीं रखता है उसे यह चिन्ता नहीं होती कि मेरा वस्त्र फट गया है, दूसरा वस्त्र मांगना पड़ेगा, सूत्र मांगना पड़ेगा, सूई मांगनी पड़ेगी, वस्त्र सीना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा इत्यादि।

तथा च-

श्रद्धवा तत्थ परक्कमंतं भुवतो श्रचेलं तण्कासा फुसंति सीयकासाफुसंति तेककासा फुसंति दंसमसक फास फुसंति एगयर श्रद्धयरे विरुवरूवे कासे श्रद्धिया सेति। श्रचेले लाघवं श्रागममाणे तवेसे श्रभिसम-एणागए भवति॥३६१॥

ऋर्थ — वस्तर्राहत रहने वाले मुनियों को कदा-चित तृश्वकांट, ठंडी, ताप लगने, डांस मच्छर वगैरह का कष्ट सहना पड़े ऐसा करने से निरुपाधिकता तप-रचर्या प्राप्त होती है।। तथा च— जहेर्य भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्या सन्वत्तो सवत्ताए समत्तमेव समभिजाणिया ॥३६२॥

श्चर्य—श्वतः जो भगवान ने कथन किया है उसी को सममकर ज्यों का त्यों सब जगह सममकर जानते रहना चाहिये। भावार्थ-इस गाथा सूत्र से भगवान ने नग्न (वस्त्ररहित) होकर तपश्चर्या करने का उपदेश दिया है इससे साफ मालूम होता है।

फिर किस महात्मा ने वस्त्र सिंहत मोस मिलने का विधान किया है यह प्रोफेसर साहब को विचार करके उत्तर देना चाहिये। वह महात्मा सर्वे झाथा या श्रस्तवं झाथा। किसी वस्त्रधारी मुनि ने श्रपना पतित भाव पुष्ट करने के लिये लिख दिया होगा। लेकिन वस्त्रसे मोस होने का कोई भी सम्प्रदाय कथन नहीं करता तो भी हीरालाल सरीखे पठित विद्यान वस्त्र सहित मोस मिलता है। ऐसा क्यों लिखते हैं समक में नहीं श्राता ?

श्रदुवा तत्थ परक्रमंत भुज्जो श्रचेलं तराषासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, तेउफासा फुसंति, दंस-मसगफासा फुसंति, एगयरे श्रश्नयरे विरुवरूवे फासे श्रद्धिया सेति । श्रचेले लाववीयं श्रागममारो तवे सं श्रभिसमन्नागए भवति । जहेतं भगवया पवेदियं तमेव श्रभिसमेच्चा सञ्बन्नो स बत्ताए समत्तमेत्र समभिजाणिया । ४३४

श्रर्थ—यदि लज्जा को जीत सकता हो तो श्रचेल (नग्न दिगम्बर) ही रहना बैसे रहते हुये तृगा स्परो शीत, ताप, डांस, मच्छर तथा श्रन्य भी जो श्रनेक परीषह श्राबें उन्हें सहन करना। ऐसे करने से श्रनु— पाधिकता—उपाधि रहित तप होता है। श्रतः जैसा भगवान ने कहा है उसी को सममकर उसके उत्पर श्रद्धा न करके ज्यों बने त्यों सब जगह समता समभते हुए रहना ॥४३२॥

ऐसे अनेक स्थल में दिगम्बर बनने के लिये उपदेश दिया है। तथा दिगम्बर होकर पुलाकादि लिख पाकर फिर केवलज्ञान प्राप्त करने की लिख ऐसे स्वेताम्बरीय प्राचीनतम प्रन्थों में भी उल्लेख है फिर इस दिगम्बरीय निर्मान्थ नम्बत से मोच मानने में प्रोफेसर साहब को अगस क्यों ? क्या श्वेताम्बरीय प्रन्थों में भी आपकी श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा हो तो विचार करके देखो।

द्रव्यितिंग से मोत्त न होते हुए भाव तिग से ही मोत्त माना है सो भो प्रमाण देखिये। श्वेताम्बरीय प्राचीनतम और हमारे प्रोफेसर साहब को प्रमाणभूत श्री तत्वार्थाधिगम भाष्य में देखिये—

"लिग-कीपुंनपंसकानि प्रत्युत्पन्नभावप्रद्यापनीय-स्थावेदः सिद्धः चति । पूर्वभावप्रद्यापनीयस्यानन्तर-पश्चात्कृतगतिकस्य परंपर-पश्चात्कृतगतिकस्य च त्रिस्यो लिंगेध्यः सिद्धः चति ।

लिंगे-पुनरन्योविकल्प उच्यते । द्रव्यलिंगं भाव-लिंगमिलिङ्गमिति । प्रत्युत्पन्नभावप्रद्वापनीयस्यालिंगः सिद्ध-यति । पूर्वभाव-प्रद्वापनीयस्य-भावितगं प्रति स्वितंगे सिद्ध-यति । द्रव्यलिगं त्रिविधं । स्वलिंगम-न्यलिंगं गृहिलिंगामिति तत्र्यति भाउयं । सर्वस्तु भाव-लिंगं प्राप्तः सिध्यति । पाठ ४४८

अर्थ—लिंग के तीन भेद हैं स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग श्रीर नपुंसकिलङ्ग। प्रत्युत्पन्न भावप्रज्ञापनीय नयकी अपेद्मा से बेद रहित श्रालिङ्ग की सिद्धि हुआ करती है। किसी भी लिङ्ग से सिद्धि नहीं होती। पूर्व भावप्रज्ञापनीय में भी दो भेद हैं एक अनन्तर पश्चात कृति क और परम्परा पश्चात्कृतिक। दोनों ही श्रपेद्मा से तीनों लिङ्गों से सिद्ध हुआ करती है। लिङ्ग के निषय में दूसरे से भी भेद हैं। वे भी तीन भेद हैं द्रव्यलिङ्ग, भावलिङ्ग और श्रालिङ्ग। इनमें से प्रत्युत्पन्न नयापेका से अलिङ्ग ही सिद्धि को प्राप्त हुआ करता है। पूर्वभाव प्रज्ञापनीय के श्रापेका भावलिङ्ग की श्रापेका से स्वलिङ्ग से ही सिद्धि होती है। द्रव्यलिङ्ग से तीन भेद हैं स्वलिङ्ग, अन्यलिङ्ग और गृहलिङ्ग। इनकी श्रापेका से यथायोग्य सम-मना चाहिये। किन्तु सभी भावलिङ्ग को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं। तथाच—

भाष्ये—िलगं-प्रत्युत्पन्नभाव-प्रज्ञापनीयस्य व्यप्-गतवेदः सिध्यति नास्ति ऋल्पबहुत्यं । पृष्ठभावप्रज्ञा-पनीयस्य सर्वस्तोका नपंसकितङ्गा सिद्धाः स्त्रीलिङ्ग संख्या संख्येगुणाः पुल्लिङ्ग सिद्धासंख्येयगुणाः ।

श्रथं—िलङ्ग की श्रपेक्ष सं जीवों का श्रम्पवहृत्व इस प्रकार सममना चाहिये। प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञा— पन नय की श्रपेक्षा तो सिद्ध होते हैं वे श्रपेक्ष (चेद् रहित) ही होते हैं। श्रतएव लिङ्ग की श्रपेक्षा उन का श्रम्पवहृत्व नहीं कहा जा सकता है। पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की श्रपेक्षा से न्यूनाधियता का वर्णन किया जाता है। सबसे कम न्युंसकिलङ्ग वाले हैं उनसे संख्यात गुर्णे श्लीलङ्ग सिद्ध हैं। उनसे भी पुल्लङ्ग वाले संख्यात गुर्णे हैं।

देवाचको ! इन उपरोक्त श्वेताम्बर प्रमाणभूत वाक्य से भली भांति सिद्ध होता है कि लिङ्का के दो भेद हैं द्रव्यलिङ्का छोर भावलिङ्का। भावलिङ्का से मुक्ति मानते हैं। द्रव्यलिङ्का से मुक्ति मानते हैं पर पूर्वभूत नैगम नय की श्रपेचा से। जब भूतनैगम या भूतपर्याय नयों की श्रपेचा लगाते हैं तो द्रव्यकी श्रीर भावकी श्रादि भेद भी मानना पड़ता है उसी से एक ही द्रव्यलिंग में तीनों वेदों की स्थिति मानने में कोई विरोध नहीं आता साथ में अवेदी भी माना है इससे और कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भेद नय की जहां प्रवृत्ति होती है। वहां पर कोई भी तरह से एक द्रव्यलिङ्ग में भावत्रयलिङ्ग मानने में विरोध नहीं आता यह अच्छी तरह से जानना चाहिये।

जहां पर भेद-प्रभेद की नीति होती है वहां पर ही भावलिङ्ग और द्रव्यिलङ्ग की व्यवस्था होती है। द्रव्य जनमभर एक होता है और भाव हर चरण में यदलने वाला है। वे दोनों सापेच हैं। द्रव्य आश्रयी है और भाव आश्रय है। द्रव्य शास्त्रत है और भाव (पर्याय) नाशवंत है। द्रव्य एक वार होता है, पर्याय अनेक बार होते हैं। इन विषयों की डोड़कर विचार करने से वितंदावाद होगा।

श्वेताम्बर प्रत्थों में भी द्रव्यितिङ्ग से मुक्ति नहीं मानी, भावितिङ्गसे मानी है। वह भी भूत नैगमनया-पेत्तासे, सात्तात श्रवेद से ही है। ऐसा ही दिगम्बरीय प्रत्थों में भी मौजूद है। यह सिद्ध है इस लिये इस में कोई विरोध नहीं है।

माजान समन्थ लिङ्ग से मुक्ति नहीं यह रमष्ट कथन है फिर भी हठ से यदि समन्थ में मुक्ति मानी जाय तो रवेतास्वरों के स्वकीय आगम में पूर्वापर विरोध आता है। इस लिये रवेतास्वरी भी हठ ह्योड़कर निष्पचता से अपने मन्धों को देख लेंगे तो किसी तरह का विवाद न होगा। अपेचा वृद्धि को ह्योड़कर एकांनवादी बनना भी ठीक नहीं। जहां स्त्री को अरहंतादि होने की योग्यता नहीं है, पुला-कादि ऋदि भी नहीं हो सकती है तो फिर योग्यता की अपेचा को ठुकराकर एकान्तपच लेना ठीक नहीं है। एकांतपच से वस्तु बस्त्य का निर्णय नहीं होता

7 श्वेताम्बरों ने नप सक की माना है फिर नपुंसक सिह प्रश्न पर विचार करने से ३०७० पर १००५ प्र है। दृब्यालङ्ग और भावः सिद्ध होता है। यदि इम H 19. F. तो फिर नप सकको दीचा श्रतः वह छटे सुगम्थान नेहा पर वयना यह स्रथन मिथ्या ठहरेगा उसीतरह द्रव्यक्षी की यदि मुक्ति मार्नेग तो प्रवचनसारोद्धार में कहा हुआ है 'अरहत्त चिक्क विष्य है कंसव' इत्यादि गाथा से र लिखा हुआ असत्य हो ज श्रव भगवती श्राराधः 'ज्ञस्मवि अव्वभिचारी दें। सोत्रिहु संधाणगदो गेण्हेज्जोस्युग्गियं लिंगम् ॥ अथे-जिसके तीन दोप औषधादिक से नष्ट होने लायक नहीं हैं वह वास्तव में जब संस्तरारूढ़ होता है तब वड उत्सर्गलिङ्ग अर्थात नग्न (दिगम्बर्) दीचा ले सकता है श्रान्य समय में उसको मना है। यह उत्सर्गे त्रोर श्रापवादिलङ्ग का प्रकरण इस प्रकार है जो उत्कृष्ट यावक है य उसी को बानप्रस्थ अप या ह्या लिंग कहते हैं ऐसा । मधावी धर्मामृत तथा भगवती आराधना में आया है देखी मर्गा समय अपवाद लिंगी निर्मेश दीजा ले सकता है **ब्रान्यथा नहीं,** ऐसा विधान किया उस्सामाय लिग लिगमुस्स अववादियालियाः पसत्यमुध ऋर्थ-जो 🕞 सिम्रह को 🦠 😘 🔣 म्बर चिन्ह कर ेल को धारण 7.1 उत्सर्गलिंग कह ंत्राम्बर

जिनकी शक्ति नहीं थी और क्षुल्लक ऐल्लक अवस्था को धारण किया था उसे अपवादिलिंग कहते हैं। ऐसे अपवादिलिंगी उत्कृष्ट श्रावक को भक्तप्रत्याख्यान के समय में दिगम्बर मुद्रा धारण करना उचित है।

यब टीका भी देखिये-

यतीनां श्रपवादहेतुत्वात् श्रपवादः परिग्रहः सो ऽभ्यास्ति इति श्रपवादिकं लिंगं यस्य सोऽपवादिक-लिंगः सम्रथचिन्हः श्रार्यादिः तस्यापि भक्तंत्यक्तु-मिन्द्रोरौत्सार्गिकमेवलिंगं वर्णितं।

श्रर्थात् — जिनके पास परिमह है समन्थ चिन्ह है है ऐसे श्रार्याद श्रुल्जक ऐल्जक भक्तप्रत्याख्यान के समय में निर्मेथता को धारण करें।

सागारधर्मामृत में भी लिखा है— त्रिस्थानदोषयुक्तायाप्यपर्वादिकर्लिगिने । महाक्रताथिने दचाल्जिगमीत्सर्गिकं तदा ॥

अर्थ — जिनको तीन स्थानों में दोप है अपवा-दिक लिंग है और महाबत की इच्छा कर रहा है ऐसे को दिगम्बर बत देना ठीक है।

इससे भी सिद्ध है जो अणुब्रती है तथा महाव्रत की इच्छा कर रहा है इस पर से अभी दिगम्बरदी हा नहीं की है ऐसे आवक को अपवादितगी कहते हैं। तथा च धमें संबद्ध आवकाचारे—

संस्थानिकदोषायाप्यापत्राहिकलिगिने।
महात्रतेहिने लिगं दद्यादौत्सर्गिकं तदा।।४७।
त्रर्थ—उपर के जैसा भाव है। त्रर्थात अपवादिक लिग मानी चत्कृष्ट श्रावक है। तथा च
चत्कृष्टः श्रावको यः प्राक् श्रुल्लकोऽत्रैव सृचितः।
स चारवादिलगो च वानप्रस्थोऽपि नामतः।।६।।

अर्थ-जो मैंने इसी प्रंथ में उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक का कथन किया है उपीको अपवादिलिंगी, वानप्रस्थ इत्यादि नाम से कहते हैं। इस प्रकार अपवाद लिंग का स्पष्ट प्रमाण दिया है। अष्टाविंशतिकान मूलगुणान्ये पांति निर्मेलान्।। उत्सर्गालिंगनिं। धीरा यतयस्ते भवंत्यहो ।।२८१

अर्थ-जो ब्रहाबीस २ मूल गुणों को पालता है उसको उत्सर्गलिंगी कहते हैं उसी को दिगम्बर यति कहते हैं। इस प्रकार खुलासा रूप से प्रमाण दिया है।

यदि दिगम्बर दी ज्ञा ले कर फिर कपड़ा धारण करने वाला हो। तथापि उसको अपवादिलगी कहें तो वह अष्ट है, मिध्यादृष्टि है। ऐसा पद्मासृत में कहा है। यदि कपड़ा आदि परिमद रखता हुआ भी दिगम्बर संयमी कहला बेगा तो फिर स्त्री आदि को धारण करने वाले श्रावक भी क्यों संयमी नहीं ठहरेंगे ? इत्यादि अनेक प्रश्न खड़े होते हैं।

प्रोफेसर साहब ने सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक तथा रत्नोकवार्तिकादि मंथों को देखने को कहा है और सूत्र नम्बर भी दिया है कि अ० ६ सूत्र ४६-४७ इन दोनों सूत्रों में भी बम्बत्याग अनिवाय नहीं है। इस पर विचार करते हैं।

पुलाक मुनि को बस्न का सम्बन्ध दिखाने हैं लेकिन सर्वार्थिसिद्धि में राजवार्तिक में कहीं पर भी बस्न लेने का विधान नहीं है। बल्कि पांचों ही द्रव्य लिंग से निर्मेथ हैं। शरीर संस्कार का अर्थ कपड़ा लेना नहीं है। शरीर संस्कार का अर्थ शरीर को तैलमर्दन करना है। उसो प्रकार राजवार्तिक में कहा है। देखों—

''एते पुलाकादयः पंच निर्प्रथिवशेषाः''

ये पांचों ही पुलाकादि निर्माध रूप के धारी हैं। इसी सुत्र की टीका रूप रलोकवार्तिक में क्या कहा

#### है सो देखिये-

वस्त्रादिमंथसंपन्नास्ततोन्ये नेति गम्यते । बाह्यमंथस्य सद्भावे ह्यं त प्रन्थो न नरयति ॥२॥ ये वस्त्रादिमहेत्याहुर्निर्मन्थत्वं यथोदितं । मुच्छानुद्भूतितस्तेषां स्त्र्याद्यादानेपि कि न तन विषयमहर्गा कार्य मृच्छा स्यात्तस्य कारणं । न च कारणविष्वंसे जातु कार्यस्य संभवः ॥४॥ विषयः कारणं मृच्छा तत्कार्यमिति यो वदेत । तस्य मूच्छादयोऽसत्वे विषयस्य न सिद्धचिति ॥४॥ तस्मान्मोहोदयान् मृच्छां स्वार्थे यस्य प्रहस्ततः । स यस्यास्ति स्वयं तस्य न नैर्मिश्यं कदाचन ॥६॥

इन उपरोक्त ६ श्लोकों में यह सिद्ध किया है कि निम थ मुनि कपड़ा नहीं ले जा सकता। जो व्यक्ति कपड़ा रखकर 'मैं निम्र थ हूं' ऐसा कहेगा तो आचार्य ने कहा है कि स्त्री आदि रखकर भी क्यों निर्माध नहीं कहा जाय ? कपड़े लेने से मुच्छी या परिग्रह भाव नहीं होगा तो फिर स्त्री आदिक यहण करने से मुच्छी भाव नहीं होना चाहिये। इस प्रकार से फिर गृहस्थ थौर अपनगारी ऐसे भेद हो दी नहीं सकते। तथा श्रन्तरंग में मूच्छीभाव आये जिना वस्त्र-प्रहण वृद्धि नहीं होती। इस लिये जहां पर कपड़ों का प्रहण है वहां पर मुच्छी भाव है इस लिये वे अन्तरंग और विदरंग दोनों प्रकार से निमन्थ नहीं दो सकते। यदि मूच्छी-भाव न हो तो बस्त्रादिकों का ब्रह्म करापि नहीं होता। मृत्र्ञ्जा मोहनीय कर्मोदय से होती है। इस लिये कपड़े प्रहण करने वाले को निर्पंथ नहीं कहते यह सत्य है। श्वेताम्बरीय तत्वार्थाधि-गम शास्त्र में भी "मृन्द्वीपरिग्रहः" इस सृत्र में कहा है कि 'बाह्य।भ्यंतरेषु द्रव्येषु मुच्छी परिग्रहः' अर्थात बहिरंग और अन्तरंग द्रव्यपरार्थ हैं। उन

के विषय में जो मृच्छाभाव है वही परिमह है।

'इच्छा प्रार्थनाकामाभिलाषः कांछा गार्छं च मृच्छी इति
अनर्थान्तरम्' अर्थात इच्छा प्रार्थना काम अभिलाषा
कांचा गृद्धि और मृच्छी ये सब एक ही अर्थ के
वाचक हैं। भगवती सुत्र पेज नम्बर १२६ में देखो—

"निर्प्रथः स बाह्याभ्यन्तरमन्थात निर्णनाः निर्प्रथाः
साधव इत्यर्थः।"

श्रव प्रोफेसर साहव! देखिये श्वेताम्बर प्रन्थों से भी कपड़े लेने वाले परिप्रही ठहरते हैं। उनको निर्माध नहीं कहते हैं। फिर दिगम्बर श्राम्नाय के लोक भला कैसे बस्त साहत को निर्माध कहेंगे? कदापि कदापि नहीं कहेंगे।

पोफेसर साहब का दिया हुआ पंक्ति का अर्थ भी देखिये—

'निर्प्रन्थितंगेन समन्थितंगेन वा सिद्धिभू तपृष्-नयापेच्चया'।

श्रथं — निर्मन्थ लिंग से मुक्ति होती है श्रथवा भूतपूर्वनय की श्रपेक्षा से समन्थलिंग से मुक्ति होती है। यहां पर भूतपूर्वनय स्पष्ट रूप सं साज्ञान समन्थ लिंग से मुक्ति नहीं होती ऐसा ध्वनित कर रहा है इसे छोटे से छोटे बुद्धि वाले भी जान सकते हैं। फिर पंडित विद्वान प्रोफेसर साहब को शंका कैसी? यह समन में नहीं श्राती।

श्रागे जाकर प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी विचित्र पंक्ति लिखी है देखिये—

'इस प्रकार दि० शास्त्रानुसार भी मुनि के लिये एकान्ततः वरूत्याग का विधान नहीं पाया जाता। हां कुन्दकुन्दाचार्य ने ऐसा विधान किया है, पर उसका उक्त प्रमाणमंथों से मेल नहीं बैठता।"

उररोक्त बाक्य लिखते समय यह बात ध्यान में

नहीं रखी। जहां पर लेश मात्र भी मुनियों को कपड़ा धारण करने की कहीं भी शास्त्राझा नहीं है। निर्मन्य पहने यालों के पास कहड़ा नहीं रहता यह दिसम्बर और श्वेताम्बर दोनों मन्थों से भली भांति सिद्ध किया है। सबस्त मुक्ति श्वेताम्बर प्रन्थों में भी नहीं मिलती फिर भी हठामह से, मिण्याधारणा से, दिगम्बर मन्थों से सबस्त मुक्ति मानने की मान्यता प्रोफेयर साहब के मस्तक में कैसे आई?

श्री कुन्दकुन्द को सारा संसार जानता है कि वह परम निमेत चित्त के धारी थे, निष्कषायी अध्यात्म-वेत्ता थे। ऐसों को भी अप्रमाण मानना युक्तियुक्त नहीं।

हे बाचको ! श्री कुन्दकुन्दाचायं ने वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है। "मूर्च्छाभावसे निमेल मन नहीं होता जो दिगम्बर दीचा को प्रहण करके फिर भी यदि कपड़ा ब्रादि लेगा तो श्रष्ट होता है। इस लिये तिलतुत्रमात्र भी परिष्रह भाव को प्रहण न करना चाहिये।" ऐसे ब्रादर्श विधान करने वाले प्रातः स्मरणीय श्री कुन्दकुन्दाचार्य को श्रप्रमाण तथा कपड़ों को धारण करने वाले को तथा इतना परिष्रह रखते हुए भी स्वतः को निर्यन्थ मानने वालों को प्रमाणभूत माना है। धन्य है!

हे बाचकवर्ग ! श्री कुन्दकुन्दाचाय साझात परम निर्मल चारित्र को धारण करने वाले थे, परम उदार चित्त वाले, पित्र मन वाले थे। उनके मंथ को पद्रार अजैन जनता भी शांतिरस में मग्न हो जाती है। असंख्य जीवों का कल्याण उनके मंथों से हो रहा है ऐसे परम पित्र मुनि का अवतार आगे कदापि नहीं आवेगा। यह सत्य है। श्री कुन्दकुन्द आचार्य के प्रति अन्य आचार्यों की क्या भावना थी इस बात के लिये इन पंक्तियों को देखो—

मंगलं भगवान बीरों मंगलं गौतमों गणी।

मंगलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोस्तु मंगलं।।

ऋर्थात मंगलमय कुन्दकुंद को जगत में कितना

ऊंचपद है सो वाचकवगें ही देखे—

इस प्रकार अच्छी तरह से श्वेताम्बर श्रीर दिग-म्बर प्रन्थों से अपवादत्तिग का स्वरूप तथा सम्रथ मुक्ति के निषेध रूप वाक्यों को दिखाया है। श्रीर सिद्ध भी किया है कि निर्माध लिंग से ही मोच होती है। अन्य लिंग से साचात मोच नहीं होता है। साजात निमंन्थ लिंग से ही मोज होती है। ऐसा श्वेताम्बर प्रन्थों की मान्यता भी दिखाई है। इस प्रमाण से बाचक भली भांति जान सकते हैं कि प्रोफेसर साहब की भूल-भरी बुद्धि किस तरह से उत्पन्न हो गई है। श्रोफेसर जी द्वारा सम्पादित जो धवला ६ खरहों में छपी है उसकी शद्धता भी करनी चाहिये। श्रीर लोगों को उनकी भूल दिखानी चाहिये क्योंकि बहुत जगह में उनने उल्टा श्रर्थ किया है। जैसे-"मण्यसिणी" शब्द का अथे यो-निमती ही किया है। ऐसी भूलों से बचना चाहिये योनिमती शब्द का अर्थ व्यवहार में द्रव्यस्त्री बाचक म आता है। क्योंकि थोनि जिसको हो उसको ही योनिमती कहते हैं। लेकिन मणुसिणी शब्द का अर्थ द्रव्यपुलिंग में भावस्त्री जैसा होने को मण-सिग्गी कहते हैं। इस प्रकार शब्द में बहुत अन्तर है। श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी दृष्य पुलिंग वाले और भाव से स्त्रीवेद वाले को ही मणु-<sup>1</sup>सणी नाम से कहा है प्रमाणभूत कर्मकांडमें देखो।

#### केवली कवलाहार

हे नाचको ! अन कम प्राप्त 'केवली कनलाहार करते हैं या नहीं' इस नियय पर निचार करना जरूरी है। प्रोफें क्साइय ने लिखा है केवली को ११ परी-पह होते हैं उन परीपह में से क्षुधा परीपह, पिपासा परीपह, शीत-परीपह, उच्चा-परीपह, दंशमशक-परी-पह, चर्या-परीपह, शय्या-परीपह, वध-परीपह, रोग-परीपह, तृणस्पर्ध-परीपह और मल-परीपह ये ११ परीपह केवलीभगवान को नेदनीय कमंडदयके कारण होते हैं। यह श्रीमदुमास्त्रामी निरचित तत्त्राथंसूत्र से निया है।

प्रोफंसर साहब की तत्वाथंसूत्र पर जिस प्रकार श्रद्धा है उसी प्रकार इस सूत्र पर भी श्रद्धा है। श्रीर इस श्रद्धान के साथ जनता क सामने इन परीपहाँ का होना और केवली भगवान का कवलाहार करने का विधान कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रत्थ में केवली भगवान के चार चानि कमों का नाश होने पर केवल ज्ञान होता है। ऐसा श्वेताम्बर प्रन्थों में भी मान्य है। देखो श्री सभाष्य तत्वाथाधिगम अध्याय १०वां सूत्र नन्बर १ ले में बताया है कि चार वाति कर्मका नाश होनेपर केवलज्ञान होता है। वह चार घातिकर्म यह हैं-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर अन्तराय इन चारों का पूर्ण नाश होने पर ही केवल ज्ञान होता है। अन्तराय कर्म के पांच भेद हैं-दान, लाभ, भाग, इपभोग और वीये (सामध्ये ) इन पांचों का श्रभाव केवली भगवान को है। यह श्वेताम्बर श्रोर दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय वालों को मान्य है।

जिस भगवान को अन्तराय कर्म का नाश होने पर अनन्तवीर्यस्य गुण प्रगट होता है। वह कुछ काये करता है या श्रकिचित्कर होता है ? यह प्रथम विचारनेकी जरूरत है। खेताम्बर और दिगम्बर इन दोनों मंथोंके आधारसे विचार करते हैं। अनन्तबीय में अनन्त धेर्यशांक होती है। और कई किसी भी तरह से वह वीयत्त्रपणा का अभाव या कम नहीं हो सकता। श्री केवली भगवान को किसी पर-पुद्गल आदिक बस्तु के आधीन होना सम्भव है क्या ? नहीं। इतना सामध्येशाली आत्मा शारीरिक क्षुधा या पिपासा के आधीन कैसे होगा ? जिसकी अनंत शक्ति नहीं, जिसको पर-वस्तु पर प्रभुत्व रखने की शक्ति नहीं वही पुरुष शारीरिक शक्ति के आधीन हो कर क्षधा से व्याकुल होता है, पिपासा से व्याकुल हाता है। उसी तरह उपरोक्त वेदनीयजन्य परीषहके श्राधीन होगा। लेकिन अनन्त शक्ति जिसकी प्रगट हो गयी है ऐसे बतवान श्रात्मा को किसी शारीरिक विकार के आधीन होने की मान्यता हास्यास्पद एवं स्ववचन वाधित है। क्योंकि अनन्त शक्तिशाली श्रात्मा का व्याकुल होना स्वयचन बाधित नहीं मानते क्या ?

श्रनन्त शिक्तशाली न्याकुलित कभी नहीं होता।
यदि न्याकुलितपणा मानोगं तो श्रनन्तशक्तित्व के
साथ विरोध श्राता है क्योंकि शिक्त कुछ काम की
नहीं ठहरेगी। इस लिये हमारे शोफेसर साहब को
इतना माल्यम होना चाहिये कि श्रनन्त शिक्तिशारी
केवली भगवान क्या खुधाके, पिपासाके या शीत उष्ण्
श्रादि ऐन्द्रियक विषय-श्राधीन त्रिकाल में सम्भव है
क्या ? यदि सूहम विचार करेंगे तो सब श्राप ही
समभ सकोगे कि श्रनन्तवीर्य का धारी कभी भी
शारीरिक वेदनाके श्राधीन नहीं हो सकता वह केवली
शारीरिक, वाचिक श्रीर मानसिक वेदना के श्राधीन

नहीं होता। आजकल जिनकी धैर्यशक्ति ज्यादा है ऐसे व्यक्ति भी क्षुधा परीषह को जीतने वाले होते हैं फिर क्या अनन्तवीर्यधारी केवली भगवान क्षुधा के आधीन होगा? यह कैसे सम्भव है कोई विज्ञ मनुष्य ऐसा नहीं मानेगा।

है वाचको! अनन्त सुखी केवली भगवान को भूख से व्याकुलित होने की मान्यता दोषयुक्त है। जिस केवली भगवान को अनन्तक्षान, अनन्तद्शेन, श्रनन्तसुख और श्रनन्तवीर्य ऐसे श्रनन्तचतुष्ट्य माना है। और यह अनन्तचतुष्टय की मान्यता श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय को मान्य है। तथापि रवेताम्बर लोग अपने दुराप्रश्च के कारण केवली भगवान को भूख प्यास, शीतादिकों से आकृतित मानने हैं यह कितनी भूल है और ऐसे शास्त्र स्ववचन वाधा से बाधित होने से प्रामाणिक नहीं हैं। ऐसे द्वित शास्त्र से क्या लाभ होगा ? कुछ भा नहीं। एक तरफ अनन्तसुख की तथा अनन्त शक्ति की मान्यता दूसरी श्रोर क्षुधादिकों से दुःखी मानना कितना विरोधी वाक्य है यह स्वयं वाचकवर्ग जान सकते हैं। तथा स्ववचन बाधित, स्वीमद्धान्त बाधित पूर्वापर विरोध सहित अनेक दृष्ट दोषों से युक्त है। जिनके आत्मिक गुण घाति का नाश होने पर आत्मिक गुणों में अपूर्णपना मानना कहां तक यक्तियुक्त है ?

शंकाकार—ज्ञानावरणादि चार घाति कमीं का नाश होने पर केवलज्ञान होता है ऐसा खेताम्बरों ने माना है या आप ही कपोलकल्पित लिख रहे हैं।

उत्तर—ज्ञानावरणादि चार घातिकर्मी का नाश होने पर ही केवलज्ञान होता है ऐसा श्वेताम्बर-मान्य श्री तत्वार्थाधिगम सूत्र से ही लिख रहा हूं। श्राप को प्रमाण चाहिये तो ये लो प्रमाण— मोह चयाज्ज्ञानदर्शनावरणांतराय चयाच्य केवलं। अध्याय १० सत्र ॥१॥

श्रयं—मोहनीयकर्म का नाश होने पर शाना-वरण दर्शनावरण और अन्तराय तीनों का नाश होता है। अर्थात्—धातिककर्म का नाश होने पर केवली होता है। इस केवली को अनन्तशान, अनंत दर्शन, अनन्त सुख और अनन्तशोय ये सब प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्वेताम्बरों की मान्यता है फिर उनके प्रन्थाधार सं हमारा कथन है या नहीं यह आप को देख लेना चाहिये।

शंकाकार—केवलज्ञान होने पर भयरहितता है या नहीं ? तथा विचार रहित है एवं नहीं ? या केवलज्ञान होने पर फिर चारित्र धारण को आवश्य-कता क्या है ?

उत्तर—केवलक्कान होने पर पूर्ण रूप से निर्भर्या होते हैं क्योंकि भयक में मोहनीय कमंदिय से आता था और केवलक्कान होने पर मोहनीय कमंदिय से आता था और केवलक्कान होने पर मोहनीय कमें का पूरा अभाव होने से पूर्ण निर्भयता आती है और क्कान पूर्ण रूप में स्थिर रहता है। केवली विचार नहीं करते, विचार छग्नर्थावस्था में होता है। केवलक्कान होने पर चारित्र धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो केवली होने पर भी चारित्र धारण करने की आवश्यकता मानते हैं तथा पुत्र वियोग समाता पिता दुखी होंगे समसकर विचार करके चारित्रधारण नहीं करते ऐसा मानना मूर्खता है। तथा केवली कवलाहार मानना, केवली होकर के घर में निवास मानना निरा तत्वक्कान से शृत्य है। केवली होकर कयूतरों का मांस खाना भूल है। केवली होकर कयूतरों का मांस खाना भूल है। केवली होने पर आतिसार रोग होना मानना भी आंत्यक्त

है। केवल झानी को नाटक खेलने की मान्यता भी मूलपने से भरी है। ऐसी झनेक विपरीत बातें उनके शास्त्रों में बहुत जगह झाती हैं। ऐसी भूल-पूर्ण बातें लिखने वाले किस अवस्था में थे यह वे ही या सिद्ध भगवान ही जानें।

केत्रलज्ञान होने पर भूख लगती है या नहीं ?

केवलज्ञान होनेपर केवलियोंका शरीर परम छौ-दारिक होता है इस लिए केवली की भूख लगने की कथा दूर रही। परन्तु उनके समत्रशरण में रहने वालों को भी भूख-प्यांस आदि नहीं लगती यह देखिये तिलोक प्रजाप्त में—

श्वातंकरोग मरणुष्पभीश्रो वेग्कामबाधाश्रो। तष्हाञ्चहपीडाश्रो जिनमाहष्पेण्ण हविता। ६३॥ श्रथं — समवशरण में श्री जिनेश्वर के माहा स्म्य से श्रातंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, वेर, कामबाधा कृष्णा (पिपासा) क्षुधा पीड़ा ये नहीं होतीं हैं।

जब परमीदारिक देहधारी केवली भगवान के समवशरण में जाने वाले भन्य लोगों को भी पीड़ा नहीं होती फिर खुद परमोदारिक देहधारी केवली भगवान को खुधा कैसे लगेगी तथा प्यास कैसे लगेगी। यह वाचकवर्ग ही देख लें।

यह तिलोयपरण्ती प्रन्थ बहुत प्राचीन है। श्री यितवृषभाचार्य ने इसको बनाया है। उनके वाक्य हमारे प्रोफेतर साहब मानेंगे या नहीं सो परमात्मा जाने। श्वेताम्बरीय प्रंथों पर उनकी ज्यादा श्रद्धा है! दिगम्बर प्रन्थों को श्राप प्रमाण मानते हैं या नहीं यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री यति वृषभाचायं बहुत प्राचीन काल के आ-चार्य हैं। उनके प्रन्थपर विश्वास नहीं रहा तो फिर कौन भला सममः सकता है ? कोई भी नहीं। श्रव रवेताम्बरीय प्रन्थाधार से वैरादि होते हैं या नहीं ? यह भी देखिये—

श्वेताम्बरों में प्रकरण रत्नाकर या प्रश्चन सारोद्धार नामक चार भाग का बड़ा भारी मोटा और सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला मंथ है उस प्रन्थ के तीसरे भाग में ११७ पृष्ठ पर केश्नलकान हो जाने पर प्रगट होने वाला श्रांतशयों में से तीसरे श्रांतशय से क्या क्या नहीं होते और क्या होता है सो श्रव्छी तरह से वर्णन किया है। वह वाचकवर्ग के सामने जैसे का तैसा रखता हू। देखिये— पुन्तभवरोगादि उवसमंति नयहोई वेराई। 1881।

श्रयांत—केवलज्ञान उत्पन्न होने के पहले के जितने रोग हैं वे सब रोग केवलज्ञान होने पर उपशांत होते हैं। श्रीर नये रोग नहीं होते हैं। श्रीर न वेर रहता है। तथा केवली भगवानके पास श्रानं वालों में परस्पर वैरभाव नहीं रहता। श्रव इसमें जो श्रादि शब्द पड़ा है वह क्या कथन करता है सो देखिए। क्यों कि जब सब रोग उपशम होते हैं श्रीर उनके नये रोग नहीं होते तो फिर यहां पर एक प्रशन होता है कि—

शंका—श्वेताम्बरीय प्रन्थों में यह भर्माया है कि—"एकादश जिने।" इस सूत्र की टीका में ११ परीपहों का नाम है उनमें रोग परीपह भी है। देखिये—"तद्यथा—श्लुत्पिपासा, शीतोष्ण, दंशमशक, चर्याशय्या, बधरोग, तृणस्पर्श, मल. परीपहाः।" अर्थात—११ परीपह वेदनीय कर्मोदय जन्य मानते हैं। फिर दृसरे प्रन्थ में केवली भगवान के अतिशयों के कथन करते समय में रोगादिकोंका न होना या वंरादिकों का न होना मानते हैं। ऐसे उनके परम्पर विरोधी वाक्य हैं। देखिये इनका मिद्धांत

ही होषी है। जिस तरह केवली भगवान को रोग आदि होने का असंभव मानते हैं जसी तरह से श्रुधा आदि वेदना का न होना भी मान्य होना चाहिये। इन दोनों में भी वेदनीयकमं का अस्तित्व समान है।

मुनि आत्माराम जी कृत जैन तत्वादर्श नामक प्रत्य है उस प्रन्थ में भी ३४ श्रांतशयों के वर्णन समय में चौथे पृष्ठपर चौथा पांचवां श्रांतिशय यों जिखा है। ''साढ़े पच्चीस योजन प्रमाणचारों पासे उपद्रव रूप ज्वरादि रोग नहीं होते तथा परस्पर वैर-भाव भी नहीं होता।"

श्री केवली भगवान को खसाता श्रीर साता वेद-नीय कर्म का उदय होने पर भी रोगादि नहीं होने की मान्यता रवेताम्बर प्रंथों में भी पाई जाती है। अब भोफेसर साहब जी! विचार की जिएगा कि रवेता-म्बरीय मान्य प्रंथों में भी जब केवल झान उत्पन्न होने से पहले के सारे रोग नाश होते हैं, श्रीर नये होते नहीं फिर ऐसी मान्यता क्यों हो गई है सो उत्तर देवें।

जिस श्राधारपर श्रापने रवेताम्बर दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों में भेद नहीं दिखाते हुए रवेताम्बरीय मा-न्यता पर श्रारूढ़ होकर दिगम्बर मान्यता का खण्डन करने की भावना की है लेकिन दिगम्बरीय मान्यता बड़ी गम्भीर स्वरूप की है। कोई भी व्यक्ति यदि श्रानेक प्रकार भी दिगम्बर सिद्धान्तको श्रास्त्य बतलाने की चेष्टा करे तो भी सफल नहीं हो सकता।

हमारे दिगम्बर जैन मान्यता के श्रनुसार मोह-नीय कर्म की प्रवताता से ही वेदनीय कर्म दुःख देने की सामर्थ्य रखता है। मोहनीय का नाश होने पर यर्थाप वेदनीय कर्माद्य रहता है तो भी श्रसाता वेदनीयकर्मका उदय दुख नहीं देता। यद्यपि सातामें श्रसाता कर्म रहे तो भी उदय के समय में साताक्ष्य

परिगात होकर उदयमें आता है यह नियम है। इस लिये यद्यपि श्रमाता वेदनीय कमें सत्ता में रहते हए भो कायंकारी नहीं होता इस लिये कारण की अपेका ( असाता वेदनीय की सत्ता रहने से ) से११ परीपहों का ऋश्तित्व बताया है उसका हम निपेध नहीं करते लेकिन वे ११ परीपह कुछ कार्यक्य में परिएत नहीं होते क्योंकि मोहनीय कमें का नाश होने से असाता का उदय नहीं होता यदि श्राप कमें संक्रमण को नहीं मानते तो दसरी बात है लेकिन कर्म का संक्रमण जगह २ होता है यह श्राप जरूर जरूर कर्म-सिद्धांत के प्रन्थसे देख लें। तत्वाथंसूत्रमें वेदनीयजन्य परी-षहों का विधान कारण की श्रपेका से है और श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने जो केवली भगवान को भगवण्यास आदिकों का निषेध किया है वह कार्य की अपेता मुख्यतासे किया है। दोनों सिद्धान्त ठीक हैं। दोनों में किसी तरह से भी दोप नहीं है, यह आप अच्छी तरह से जान लो।

जब तक अपेज्ञावाद को महण नहीं करोगे तब तक आपको जैन सिद्धान्त समक में नहीं आवेगा। इस लिये आपको जो शंकायें हुई हैं वह अपेज्ञावाद को छोड़ने से ही शंकायें उपांग्यत हुई हैं। हां, श्वेताम्वरों ने एक तरफ तो केवली भगवान को 'केवलकान होने पर २४॥ योजन उपसमें घेरादि नहीं होते' ऐसा माना है। फिर महावीर भगवान पर गोशाल के द्वारा तेजो लेश्या छोड़ना, दो साधुआंका मृत्यु होना तथा महावीर भगवान को पेचिश रोग होना।' ऐसी दोनों कार्यरूप की बातें लिखीं वे मही माल्म पड़ती हैं। ये प्राण् घातक उपसमें कैसे हुआं? यदि उपसमें मानोगे तो अतिशयों की मान्यता में क्या फायदा है ? ऐसे अनेक दुष्ट दोष आते हैं वे

थोड़ा निष्पत्तरूपसे विचार करके देखनेसे सब मालुम हो जायेंगे।

दिगम्बर प्रंथों में कार्य कारण की अपेदा से अने क जगह वणेन मिलता है देखों वेद का उदय ६ के गुणस्थान तक रहता है फिर मिथुन क्य मैथुन कार्य ६ वें तक माना है क्या ? नहीं। उसी तरह वेदनीय का उदय माना है तो भी केवली भगवान को साता वेदोदय होता है। असाता वेदोदय नहीं। तथा असाता वेदनोय कर्म की उदीरणा से भूख लगने की मान्यता है उसे भी देख लेना जरूरी है। अर्थवरता में कभी भी विचार सिद्ध नहीं होते हैं यह अच्छी तरह से जानो। तदनुसार श्री कुन्दकुन्दादि सब आचायंवयों ने केवली के असाता वेदनोय की उदीरणा नहीं मानी है इसिलये उन्हें भूख भी नहीं लगती ऐसा माना है।

दूसरी बात, जब परमोदारिक रूप शरीर केवजी को माना है फिर भूख कहां से आवेगी? तथा रोगादिकों की उत्पत्ति भी नहीं होगी ऐसी श्वेताम्बरों के समान थोथी बातें नहीं मानते यह ध्यान में रहने की जरूरी है। जैसे महाबीर को केवली भगवान भी मानते हैं और पेचिश का रोग होने का विधान भी करते हैं ऐसी विचित्र लीला दिगम्बरीय शास्त्रों में नहीं है। हां श्वेताम्बरीय शास्त्रों में जरूर है।

श्री समन्तभद्र स्वामी ने वीतरागी मुनि को सुख दुःख का सद्भाव स्वीकार किया है जरूर, परन्तु वे मुनि मोहनीय का नाश करके केवली भगवान तो नहीं हैं। छठे गुएस्थान में रहने वालोंको (मुनियों को) सुख दुःखादिक अनुभव होता है क्वचित उनका निर्मित्त का भी स्वीकार करें तो भी पूर्ण वीतरागी भगवान तो नहीं बने। इस लिये आपका लिखना

श्रयुक्तिक से तिखा हुन्या माळूम पड़ता है। उसका प्रकरण श्रन्छी तरह से देख लें श्रपने श्राप स्पष्ट माळुम पड़ेगा।

प्रोफेसर साहब जी को श्री पद्खराडागम के सुन्न दिखाते हैं कि केवली को कवलाहार नहीं। देखिये सृत्र नम्बर १७६—

श्राहारा एइन्द्रिय-पहुडि जाव सजोगकेवलित्ति

श्चर्य — श्राहार वाले जीव एकेन्द्रिय से लेकर केवली भगवान तक के सर्वजीव हैं। इस सूत्र में बतलाया है कि एकेन्द्रिय जीव श्वाहार करते हैं तो वह कौन सा श्राहार करते हैं?

उत्तर— आहार के छह भेद हैं। १-कवलाहार, २-लेपाहार, ४-उप्माहार, ४-मनसाहार. ४-कर्माहार और ६-नोकर्माहार ये छह आहार के भेद हैं। यहां पर किस आहार की अपेनां से आहार वाले जीवों का कथन किया है सो देखो। यहां पर नोकर्माहार की अपेना से वर्णन किया है क्योंकि एकेन्द्रिय जीव तो कवलाहारी नहीं हैं। इस प्रकार उक्त सूत्र में जो आहार करने वाले जीवों का उल्लेख है उन सब में कवलाहार घटित नहीं होता। क्योंकि एकेन्द्रिय जीवोंके कवलाहार नहीं। अतः यहांपर नोकर्माहार की अपेना से यह सूत्र है। ऐसा स्पष्ट श्री धवला जी के टीकाकार कहते हैं। देखो—

श्रत्र कवल-लेपोध्ममनः-कर्माहारान् परित्यब्य नोकर्माहारो प्राह्यः । श्रन्यथा श्राहार-कालविरहा-अयां सह विरोधात् ॥

हिन्दी टीका अर्थ--यहां पर आहार शब्द से कवलाहार, लेपाहार, उद्माहार, मानसिक आहार और कर्माहार को छोड़कर नोकर्माहार का ही प्रहण् करना चाहिये। अन्यथा आहार काल और विरह

के साथ विरोध आता है।
(हिन्दी टीका प्रोफेसर हीराजाल द्वारा सम्पादित है।)

हे बाचको! विचार करो स्पष्ट रूप से श्री धवलाकार ने केवली को कवलाहार का निवेध करके सिर्फ नोक्मीहार की अपेक्षा से आहारक कहा है। फिर भी हठाप्रह से प्रोफेसर साहब का केवली को कवलाहार मानना नितांत;भूल है। यदि हठाप्रह से न मानें तो आगे के सुत्र का अर्थ किस तरह से घटित करेंगे ? देखो—

अणाहारा चतुसुद्वाणेसु विमाहगइ-समावरणाणं केवलीणं वा समुग्वादगदाणं अजोगि-केवली सिद्धा चेदि।

अर्थ — विश्वह गति को प्राप्त जीवों के मिण्यात्व, सासादन और अविरत सम्यग्दृष्टि तथा समुद्धात-गत केवली सयोग केवली इन चार गुणस्थानों में रहने वाले जीव श्रयोगि केवली तथा सिद्ध श्रना-हारक होते हैं।

इस सृत्र का अर्थ किस तरह से घटित करेंगे? क्योंकि विमह गतिमें कर्माहार है फिर वे अनाहारक कैसे होंगे? यह प्रोफेसर साहब को खुलासा करना चाहिये। आहारक और अनाहारक इन दोनों सूत्रों का अविरोध रूप से किस तरह नया अर्थ (आप कवलाहार या कर्माहारादिक की अपेचा से) करेंगे। यह स्पष्ट करना चाहिये। दिगम्बर मा-न्यता में केवली को भूख नहीं लगती अतः उनके कवलाहार नहीं है ऐसी मान्यता है।

अब श्वेताम्बरीय ग्रंथों से विचार करेंगे

श्री केवली भगवान के चौतीस श्रांतराय हैं उनमें पातिकमों का नारा होने से ११ श्रांतराय स्वामाविक होते माने हैं। जैन तत्वादर्शपुस्तक में '२४॥ योजन ज्वरादि रोग न होनें' ऐसा सथन आया है। फिर श्रद्धादि किस तरह होंगे ? यह प्रश्न है—

तथा जैन तत्वादर्श पृष्ठ २६६ में श्रवमत्त नामक ७ वें गुग्गस्थान के विषय में तिस्वा है। कुर्वाणो मस्तासनेन्द्रियमनःश्चर्यः निद्वाजयं।

योऽन्तर्जल्पति रूपेणाभिरसकृत्तत्वं समध्यस्यति ॥

अर्थात् - वह अप्रमत्त साधु श्वासीन्छवास, श्रा-सन, इन्द्रियमन, क्षुधा, तृषा, निद्रा इनके उपर जय प्राप्त करके अन्तस्तत्व में रमता है।

इस तरह जब अप्रमत्त गुणस्थान में ही क्षुधा तृषा के उपर जय प्राप्त होती है तब १३ वें गुणस्थान में फिर क्षुधा और तृषा कैसे आवेगी ? यह प्रोफे-साहब ही खुलासा करें।

तथा पृष्ठ २७० पर प्रश्नोत्तर है सो देखें—
प्रश्न—किस वास्ते अप्रमत्त गुग्गस्थानमें व्यवहार
किया रूप पट आवश्यक नहीं ?

उत्तर—अप्रमत्त गुएस्थान मं निरन्तर ध्यान के के सन योग से निरन्तर ध्यान ही में प्रवृत्त होता है। इस वास्ते स्वाभाविक सहज नित्य, संकल्प विकल्पमाला के अभाव से एक स्वभाव ह्य निमेल आत्मा होती है। सो भावतीर्थ स्वान करके परमशुद्धि को प्राप्त होता है।

यदाह्-

दाहोत्रसमं तएहाइ छेयएं मलप्पवाइएं चैव। तिहिं श्रच्छेहि णिउत्तं तम्हा तं दव्वऊ तित्थं॥१ कोहंमि उ निम्महिए दाहस्सोत्रसणं हवइ तित्थं। जोहम्म उ निम्महिए तएहाइ छेयएं जाए।।२॥

भाषाथं—इन दो गाथात्रों से यह निष्क्रयं निक लता है कि दाह का उपशम होने से तृषा का छेद (नाश) होता है। तथा कोध का उपशम करने से दाह का उपशम होता है श्रीर लोभ का निग्रह करने से तृषा का छेद होता है।

इस प्रकार वह क्रोधादि कषायों का मन्द करने बाला दाहादिक तथा आदि का नाश करता है। यहां पर दाह शब्दसे शुधाका श्रर्थ प्रहण करना योग्य है।

फिर जहां पर क्रोधादिक कपायों का पूरा नाश होकर जो केवलकानी हो गया है ऐसे ब्रास्मको क्षुधा तृषादिक दुः अ कहां से ब्रावेंगे ? जो सम्पूण राग द्वेपादिकों का नाश करके निरन्तर परमानन्द सुखका सेवन कर रहा है ऐसे निजात्म सुखसमग्र ब्रान्तसुखी केवली ब्रात्मा को भूख (क्षुधा) ब्रोर प्यामादि बहिरंग परएति केसे होती हैं यह एक परमात्मा ही जाने। जहां पर सहजानन्द, चिदानन्द, परमा-नन्द, श्रान्तरमुख ब्रोर ब्रान्ट स्पसं, ऐसे केवलकानी को भूख प्यासादि मानना बुद्धिमानोंको शोभा नहीं देता।

पृष्ठ २७६ भी देखिये—

श्रभ्यासेन जिताहारोऽभ्यासेनैव जितासनः । श्रभ्यासेन जितरवासोऽभ्यासेनैवानिलवृद्धिः ॥१॥ श्रभ्यासेन स्थिरं चित्तं श्रभ्यासेन जितेन्द्रियः । श्रभ्यासेन परानन्दोऽभ्यासेनैवात्मदर्शनं ॥२॥ श्रभ्यासवर्जितैध्यानैः शास्त्रस्थैः फलमस्ति न । भवेश्र हि फलैंस्तृप्तिः पानीयप्रतिविवितैः ॥३॥

श्राथं — श्रभ्यास से ही जिताहारी होता है। श्रभ्यास से ही जितासनी होता है। श्रभ्यास से ही श्रवास रोक लेता है, श्रभ्याससे ही स्थिरचित्त वाला होता है। श्रभ्यास से ही जितेन्द्रिय होता है। श्रभ्यास से ही परमानन्दकी प्राप्ति होती है। श्रभ्यास से ही श्रात्मद्शेन होता है। श्रभ्यासहीन ध्यान से कुछ भी फल नहीं मिलता। इसके आगे अष्टम गुणस्थान का प्रकरण आता है और उसी गुणस्थान से गुक्लध्यान का प्रारम्भ होता है।

डसी जैनतत्वादर्श में २७४ वें पृष्ठ पर शुक्त-ध्यान के प्रारम्भ में बतलाया है।

यशह---

श्राहारासनिवाजयं काऊण जिल्लासयेल ।

भाइममाणियं श्रप्पा उवइट्टं जिनवरिदेहि ॥१॥

श्रथं — श्राहार, श्रासन और निद्रा इनपर जय
पाकर श्रपने श्रात्मा का ध्यान करते हैं।

उपरोक्त आधाररूप प्रमाणों से यह तात्पर्य निक-लता है कि जब श्रेणि के चढ़ते समय में ही आहार आदिकों पर जय प्राप्त करता है। फिर केवली भगवान को श्रुधा मानना युक्तियुक्त नहीं है।

कहा भी है कि-

"परमानन्द्सिंधौ निमग्नः"

ऐसे परमानन्द समुद्र में मग्न होने वाले अखंड निजात्म सुख को भोगने वाले को फिर भूख प्यास कैसे सम्भव होते हैं ? कदापि सम्भव नहीं होते हैं। उपसर्ग और अपवाद दोनों का निश्चय

## व्यवहार रूप से कथन

हे वाचको ! प्रोफेसर हीरालाल जी ने संयम श्रीर वखटाग इन विषयों में जो शंका की है और धपवाद मार्ग का अर्थ मुनि को कपड़ा महण करने का विधान किया है। इसके ऊपर श्रच्छी तरह से निश्चय श्रीर व्यवहार इन दोनों नयों की श्रपेचा से या श्रन्तरंग श्रीर वहिरंग इन दोनों अपेचाशोंसे एक विषयों पर विचार करेंगे। यह विषय बहुत गंभीर है विशेष विचार करके इस विषय को पदो।

'श्री भगवती आराधना प्रंथ में मुनि के उत्सर्ग

भौर अपवाद मार्ग का विधान है जिसके अनुसार मुनिवस धारण कर सकता है। देखों (७६-८३) गाथा।" इस प्रकार प्रोफेसर जी ने लिखा है इसपर विचार करते हैं।

हे वाचको ! भगवती श्राराधनाकी सारी गाथा<sup>है</sup> उद्घृत करता हूं।

उस्सिग्यितिगकदस्स तिगमुस्सिग्यं तयं चेत्र । स्ववादियतिगस्सिव पसस्यमुवसीम्गयं लिगं ॥७७

अर्थ — सकत परिप्रहों का त्याग किया है उसको उत्सर्गालिंग कहते हैं। और अपवाद यानी परिप्रह (बाह्य और अन्तरंग दो प्रकार के परिप्रह हैं) सहित जो है उनको अपवाद लिंग कहते हैं। दोनों में उत्सर्गालिंग प्रशस्त है अर्थात योग्य है, अपवादिलंग अप्रशस्त यानी अयोग्य है।

जस्ति अव्वभिचारी दोस्रो तिहासागी विहारिम। सोहु संथारगदो गेरहेजोस्स्राम्गयं लिगं ॥ । । ।

अर्थ — जिसको तीन दोप हैं जोकि औषधादिकसं दूर नहीं हो सकते। (वे दोष ये हैं — जिसका पुरुष-जिंग उत्थानशील हो, अतिलम्ब हो, अति छोटा हो, तथा वृषण वृद्धि पाकर बड़े हो गये हों तथा लिंग के अप्रभाग में चमें न हो।) ऐसे जिस्थान दोप वाला भी भक्त प्रत्याख्यान के समयमें उत्सगेलिंगको प्रहण् करे। ऐसा कहा है।

श्रासवथे वा अप्पाउगो जो वा महिंहु हो हिरिमं। मिच्छ जयो सजयो वा तस्स होज्ज श्रववादियं लिंगं॥

अर्थात—जो श्रीमान है, लज्जावान है, तथा जिसके बन्धुगण मिध्यात्वी हैं। ऐसे व्यक्ति को मरण समय यदि एकांत स्थान मिले तो उत्सर्ग— लिंग लेना ठीक है। यदि एकांत स्थान नहीं मिले तो अपवादिलिंग रहना अच्छा है।

उत्सर्गालंग का स्वरूप वर्णन श्रवेलक्कं लोचो बोसट्टसरीरदा य पडिलिहणं। एसोद्व लिंगकप्पो चदुव्विको होदि उस्सग्गे॥=०॥

श्रर्थ — श्रचेलक श्रर्थान निर्मंथता नग्नता या वस्त्र रहितता, लोच करना, शरीर ममत्वरहितता श्रर्थान शरीर संस्कार रहितता श्रीर मयूर्रापिच्छ हाथमें रहना ये चारों उत्सर्गलिंग में होते हैं।

भक्तप्रत्याख्यान कालमें खियों को कौनसा लिंग है उत्तर कहते हैं।

इत्थीविय जं लिगं दिहं उस्सम्मियं व इदरं वा । तं तह होदि हु लिगं परित्तमुर्वाध करंतीय ॥ ६१॥ भक्तप्रयाख्यान के समय में (मरण समय) लियां पुरुष के समान एकान्त स्थानमें उत्मगेलिय धारण कर सकती हैं। यदि योग्यएकान्त स्थान न मिले तो उत्सगेलिय नहीं कहा है।

जत्तासाधण्यिन्हकरण् जगपन्त्रयादिठिन्धिरण् गिहभात्र विवेगोवि य लिगग्गहणे गुणा होति ॥=२॥

त्रथं:— उत्संगेलिंग वह यात्राका साधन रूप चि-न्ह है। सब लोगों को विश्वास पात्र है। संपूर्ण परिप्रहों का त्याग है इस लिये उत्सर्ग लिगमें उपरोक्त गुण होनेसे उत्सर्ग लिगी होना ठीक है (इसकी टीका लंबी चौड़ी है बाचक वर्ग प्रथ में देखें बहुत खुलासा किया है।)

गंथच्चात्रो लायवपडिलिंह्णं च ग्दभयत्तं च संसञ्ज्ञणपरिहारो परिकम्मविवञ्जना चेव ॥ ८३॥

श्रथः - प्रंथत्याग प्रतिलेखन, गतभयपणा, सं-सर्गपरिहार ऐसे उत्सर्ग लिंगमें समाविष्ट है (विस्तार टीका में है देखो)

विस्सासकरं रूवं अणादरो विसयदेहसुक्खेसु । सन्त्रत्थ अप्पसन्वसदो परिसई अधिवासना चैव॥ अर्थ — विश्वास-कर रूप है, विषयमुख से अना-दरता होती है। सर्वत्र आत्मवशता प्राप्त होती है और परिषद्द-जयता आती है यह उत्सर्गलिंग में गुण हैं। (विस्तार टीका में देखों)—

जिरापडिक् वं विरियायारो रागादिदोसपरिहर्गः। इञ्चेत्रमादि बहुगा अञ्चेलक्के गुणा होति।।=४॥

अर्थ — जिन प्रतिमारूप (नग्नता) वीर्याचारको प्रगट करने वाला है। रागादि दोषों का परिहार करने वाला है इत्यादि अनेक गुग्ग अचेलक में हैं। (विस्तार टीका में देखों)—

इय सब्ब समिदकरणो ठाणासणसयण गमण-किरियासु । लिगिणं गु!त्तमुवगदो पगाहिद्यं परकक-मदि ॥≃६॥

श्चर्य — श्चर्येत कता से समता रूप की वृद्धि होती है। स्थान, श्वासन, गमन श्चादि कियाश्चों में भी समता रूप की वृद्धि होती है। गुप्ति पालन करने में सहायक होती है पराक्रम बढता है और कमीं की निर्जरा होती है।

अपवादिन की शुद्धि होती है या नहीं ? अपवादियत्निमकदो विसयासित अगृहमाणो य। णिद्यागरहण जुत्तो सुक्किट उवधि परिहर्ततो।।=७

ऋथे—ऋपवादिलंग को धारण करने वाला भी चारित्रधारण करने की शक्ति न छिपाता हुआ निंदा-गर्धा युक्त होता हुआ सम्पूर्ण उपाधि को छोड़ देने से कमों की निजरा कर सकता है।

इस प्रकार उत्सर्ग का तथा अपवादिलिंग का वर्णन समाप्त हुआ।

हे वा वको ! प्रत्थकार ने ऋपवादिलग बालेको वस्त्र सहित मुनि या मुनि होकर पुनः वस्त्रधारण करने को नहीं कहा। अपवाद का अर्थ 'परिप्रद युक्त' ही किया है। तथा एक श्रीर महत्त्र की बात यह है कि कपड़ा धारण करके संयमी रहता है ऐसा तथा मुक्ति को प्राप्त होता है ऐसा कहीं भी विधान नहीं किया है। तथा समाधिकाल में उस श्रपवादिलग को छोड़ देने का उपदेश दिया है श्रीर उत्सर्गलिंग से कितने गुण की प्राप्त होती है यह दिखाया है। वे गुण श्रपवादिलगी को नहीं होते। यह भाव श्रज्जी तरह से दिखाया है। श्रपवाद प्रशस्त नहीं ऐसा कहा है।

यह स्पष्ट रूप से ७७ नम्बर गाथा में स्पष्ट किया है। फिर उसका महत्व ( श्रपवाद का महत्व ) क्या रहा। जो अपवाद या उपाधि या परिमह को नहीं छोड़्ता उसकी आत्मशक्ति धैर्यभादि नहीं बढ़ते। स्पष्ट करके संयमपने की सिद्धि बहिरंग परिषद से नहीं होती, यह दिखाया है। फिर अपवादलिंग का क्या महत्व रह सकता है ? अपवाद जिंगी निरन्तर उत्सगेलिंगकी इच्छा करता है। यदि अपवादलिंगमें ही संतुष्ट होतो गिर जाता है। तथा अपवादलिंगका अर्थ अल्लक ऐल्लक आदि कपड़े धारण करने वाले को कहा है यह सिद्ध होता है। क्योंकि त्रिस्थान दोष जिसको है ऐसे को दिगम्बर दीचा देने की शाखाजा नहीं है। सिफं समाधि (मरणकाल की समाधि) समय में ही उसकी दिगम्बर दीचा देना कहा है। इसका तात्वर्य यही है कि वह भी श्रपवाद परिष्रह दोष करने वाला है। इस निये त्याज्य कहा है। यह सूर्यप्रकाश जैसा बहुत स्पष्ट है । अब अपवादलिंग और अपवाद मार्ग इनमें क्या अन्तर है ? सो दिखाता हूं-

हे वाचको ! श्रोफेसर साहब का मत ऐसा दीखता है कि 'उत्सर्गलिंग और उत्सर्गमार्गः अपवाद- लिंग और अपवादमार्ग ये लिंग और मार्ग एक ही अभिप्राय है' यह ठीक नहीं है। लिंग से मुख्य अथे निकलता है 'बहिरंग में वेश या चिन्ह' अर्थात् बहिरंग जो वेष धारण करेंगे, उसे लिंग कहते हैं। और मार्ग अन्तरंग में होता है वह बाह्य दिखने वाला चिन्ह नहीं है। जैसे सम्यग्दर्शनझानचारित्राणि मोचमार्गः इस सूत्र में मार्ग शब्द अन्तरंग परिणाम के रूप में आता है उसी प्रकार मार्ग और लिंग इनमें बहुत अन्तर है। यह प्रथम भेद माळ्म करना जरूरी है। अब विचार करके देखिये कि श्री भगवती आराधनाकार ने उत्सर्ग लिंग और अपवाद लिंग ऐसे दो भेद किये हैं। प्रोफेसर साहब ने उन को उत्सर्गमार्ग और अपवादमार्ग सममकर अपने लेख में मार्ग शब्द लिखा है यह युक्ति युक्त नहीं है। उत्सर्गमार्ग मोचमार्ग है।

इस प्रकार आत्म परिणाम रूप परिण्मन करने वाले विशुद्ध परिणाम वाले ही मोच जाते हैं। वहि-रंग दिगंबर दीचा यह खास निमित्त कारण है। इस बाह्य चिन्ह या वेष या लिंग से अन्तरंग परिणाम कैसे हैं, यह जान सकते हैं। यद्यपि बहिरंग में कपड़ा तेनेका कार्य होता है तो भी अन्तरंग मुर्च्छाभाव जरूर है। बिना मुर्च्छाभाव से बाह्य पदार्थ-आदान रूप किया नहीं होती। यह अरुद्धी तरह से सब आ-चार्यों ने कथन किया है। हां, बहिरंग पदार्थों का सम्पूर्ण रूप से त्याग किया है तो भी आभ्यन्तर रूप उपाधि कभो कभी रह सकती है। इस लिये इस में विषम-ज्याप्ति को सिद्ध किया है तदनुसार जहां जहां पर बहिरंग कपड़ा आदि परिमहों को धारण करने की किया है वहां पर जरूर अन्तरंग उपाधि परिम्नह या उपाधि जरूर है। बहिरंग परिमहों के साथ अन्तरंग परिमह का कार्यकारण सम्बन्ध जरूर है। बाह्य परिमह कार्यकर है, अन्तरंग परिम्नह कार्यकरण कर है। बाह्य परिमहों का त्याग करने पर भी अन्तरंग उपाधि और दूसरे भी हो सकते हैं। वे उपाधि नाश होने पर मुक्ति मिलती है। ऐसा नियम है।

श्रव निश्चय श्रीर व्यवहार नय से उत्सगेमागें श्रीर अपवादमार्ग दिखावेंगे। इस विषय को श्रध्यातम पद्धित से या नीति से ही समभ लेना चाहिये। यह विषय श्री परमपित्रक्ष केवलज्ञान सहित श्री सीमन्धर केसमवशरण में प्रत्यच विदेहस्थ तीर्थंकर केवली के दर्शन करक प्रित्र वने हुए श्री कुन्दकुन्द आचार्यवर्थ ने वर्शन किया है। देखों प्रवचनसार —

श्रन्तरंग संयमक्तप परिणाम का घात बहिरंग परिप्रह से होता है। यह अच्छी तरह से दिखाते हैं— किथ तम्हिणित्थ मुच्छा श्रारंभी श्रसंजमी तस्स। तथ परदव्यम्मि रदो कथमणाणं पसाधयदि॥२१ —अ०३

श्रर्थ—बहिरंग परिमह के होने पर ममत्त्र रूप परिणाम श्रथवा उस वाह्यद्रव्यभूत परिमह के लिये उद्यम से किया का श्रारम्भ यह उस ही मुनि के शुद्धात्मवरण रूप संयम का घात केंस न होवे ? श्रवश्य होवे । उस ही प्रकार जिसके परिमह है वह मुनि निज रूप से भिन्न परद्रव्यरूप परिमह में रागी होकर किस तरह अपने शुद्ध स्वरूप का अनु-भव कर सकता है ? नहीं कर सकता ।

भावार्थ — वस्त्रपात्रादिकों का और असंयम का अविनामानी सम्बन्ध है इस लिये इनका (बस्तपा- त्रादिक परिषद्द का ) त्याग करने या दोने पर संयम-भाव आता है।

श्रामे किसी मुनि को किसी एक काल में किसी एक तरह से कोई एक परिमह त्याज्य है। ऐसा अपवाद दिखलाते हैं। देखिये—

छेदो जेए ए विज्जिद गहणिवसमोसु सेवमानस्स समर्गो तेणिह बट्टदु कालं खेत्तं वियाणिता ॥२२॥ —श्रध्याय ३

अर्थ—(सेवमानस्य) परिमह संबने वालं मुनि के (महण्विसर्गेषु) महण् करने में अथवा त्यागने में (येन) जिस परिमह से (छेदः) शुद्धोपयोग-रूप संयम का घात (न विद्यंत) नहीं हो (तेन) उस परिमह से (अमणः) मुनि (कालं चेत्रं) काल और चेत्र को (विद्याय) जान कर (इह्) इस लोक में (वतंतां) प्रवृत्त रहे तो कोई हानि नहीं है।

भावार्थ — उत्सर्गमागे वह है जहां सब परिमहों का निर्ध किया है। क्यों कि अत्मा के एक अपना निज शुद्धात्मभाव के सिवाय परद्रव्यक्ष्य दूसरा पुद्गल द्रव्य नहीं है। इस कारण उत्सर्गमार्ग परिमह रहित है। और जो विशेष रूप में अपवाद—मार्ग है वह कालचेत्र के वश किसी एक पिमह को धारण करता है। इस लिसे अपवाद भेद रूप है। यही दिख्वाते हैं। जैसे जिस समय कोई एक मुनि सब परिमहों का त्याग कर परम वीतराग संयम को प्राप्त होना चाहता है। वह मुनि किसी काल की विशेषता से अथवा चेत्र की विशेषता से हीन-शक्ति होता है तब वह वीतराग संयम दशा धारण नहीं कर सकता है। इस लिये सराग संयम अवस्थाको अंगीकार करता है। अपेर उस अवस्था का बाह्य सायन परिमह धारण करता है। उस परिमह को

महण कर तिष्ठते हुए मुनि के उस परिष्ठह से संयम का घात नहीं होता है। संयम का घात वहां होता है । संयम का घात वहां होता है जहां पर कि मुनि पद का घातक अशुद्धोपयोग होता है। यह परिष्ठह तो संयम के विरोधी भाषों के घात के दूर करने के लिये है। मुनि पदवी का सहकारी कारण शरीर है। और उस शरीर की प्रवृत्ति आहार नीहार के प्रहण त्याग से होती है। इस से संयम के घात के निषेध के लिये अंगीकार करते हैं। इस कारण अशुद्धोपयोगमयी जो संयम का घात है उसको दूर करने वाला परिष्ठह है इस लिये घातक नहीं।

आगे जिस परिमह का मुनि के लिये निषेध नहीं है। उसका स्वरूप दिखाते हैं।

श्रापित कुट्टं उविव श्रयत्थिणिज्जं श्रसंजदजर्गेहि । मृच्छादिजणणरहिदं गेएहदु समणो जदिवि श्रपं॥

श्चर्य—श्चपवाद मार्गी मुनि ऐसे परिमहको धारण करे तो कुछ दोप नहीं। जो परिमह बन्ध को नहीं करता, संयम रहित जनों को प्रार्थना करने योग्य नहीं, ममता आरम्भ, हिसादिक भावों की उत्पत्ति से रहित है। श्रीर वह यद्यपि थोड़ा है।।२३।।

उत्सर्गमार्ग और अपनादमार्ग में स्त्रभावधर्म कौन सा है वह दिखाते हैं।

कि किचणितितक्कं अपुरणभवकामिणोध देहेवि सर्गात जिनवरिंदा णिणिडकम्मत मुद्दिष्टा ॥२४॥

श्चर्य—जिस मार्ग में मुनि पद का सहकारी शरीर भी परद्रश्यरूप परिष्ठह जानकर आदर करने योग्य नहीं है। वह भी ममताभात से रहित होकर त्यागने योग्य है। और भगवानने ममताभाव से आहार विहारसे प्रवृत्ति होने का मना किया है। तो उस मार्ग में शुद्धात्मरस के आग्वादी मुनि के अन्य परिग्रह बिचारा कैसा बन सकता है। ऐसा अरहंत देव का प्रगट (निश्चित) अभिप्राय है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उत्सर्ग निष्परिग्रहमागे है। वस्तु का धर्म है। परिग्रह रहने से अपवादमागें वस्तु का धर्म नहीं है। इससे यह अभिप्राय निकलता है, कि उत्सर्ग मार्ग ही वस्तु का धर्म है। अब अपवाद मार्ग कीन से हैं वे दिखाते हैं—

खन्यरणं जिल्लामगो लिंगं जहस्वाद रूविमिदिभणिदं। गुरुवयणं पियविण्डो सुत्तडम्बरणं च णिहिट्टं।२४ ।

श्रर्थ—श्री सबंझ बीतरागदेव कथित निर्मथ मोस मागें में मुनि के उपकारी परिम्नह इस प्रकार हैं कि यथाजातरूप लिंग, (निप्रेन्थ लिंग) गुरूश्रों के तत्व-ज्ञान पूर्ण वचन, शुद्धात्मानुभवसे श्रनुभवी मुनियों के प्रति विनय श्रीर वचनात्मक सिद्धान्तों का पढ़ना ये अपवादमार्ग के परिम्नह हैं।

भावाथं — जिस परिग्रह का अपवादमागे में निषेध नहीं किया गया है वह सभी परिग्रह यति अवस्था के सहायक हैं, इस लिये उपकारी हैं, अन्य परिग्रह नहीं हैं। उस मुक्ति के योग्य परिग्रह के भेद इस प्रकार हैं कि सब वस्त्र आमूपणादिक से रहित सहज स्वाभाविक मुन्दर यथाजात बाह्य द्रव्य लिंग स्वरूप काययोग सम्बन्धी पुद्गल; यह तो एक उपकरण है। २-शुद्धआत्मतत्व के वचनक्ष्प पुद्रलों का प्रहण परिग्रह है। ३-शुद्धात्मतत्व का अनुभव कर रहे हैं ऐसे साधु के प्रति विनय, ४-द्रव्यवचन रूप सिद्धांत का पढ़ना ये चार परिग्रह हैं। इस प्रकार उत्सर्ग और अपवादमागे का कथन द्रव्यरूप में किया है अब भावरूप उत्सर्ग और अपवादमागे का कथन करते हैं।

बालो वा बुद्दो वा समिमगदो पुणो गिलाणो वा।

चरिवंचरदु सजोगं मूलच्छेदो जथा एहबदि ॥३०

श्रर्थ—बातक मुनि हो, वृद्ध मुनि हो, तपस्या से खिल हुआ मुनि हो अथवा रोग से भीड़त मुनि हो। ऐसा कोई भी मुनि हो, जिस तरह से अपना मृत संयम का घात न हो उसी तरह से अपनी शक्ति के अनुसार श्रावरण करे।

भावार्थ— उत्सर्ग मागे वहां है जहां पर बाल, युढ, खेद, रोगादि श्रवस्थाओं से युक्त मुनि हो, परन्तु शुढ़ाचरण तत्व का साधनरूप संयम का भंग (नाश) न हो उसकी रक्षा जिस तरह से हो उसी अति कठिन रूप श्रपने श्राचरण को करे वही उत्सर्ग मागे हैं। और जहां पर बालादि दशा युक्त हुआ शुढ़ात्मतत्म का साधन रूप साधन का नाश न हो उसी तरह श्रपनी शक्ति के श्रनुसार कोमल श्राचरण करे ऐसा संयम पाले उसे श्रपवादमागे कहते हैं। इस तरह भाव की श्रपेक्षा से मुनि के उत्सगेमार्थ श्रीर श्रपवादमागे ऐसे दो भेद हैं। विशेष जानना हो तो प्रवचनसार तीसरा श्रध्याय देख लें। वहां पर विस्तारपूर्वक है मैं ने संत्रेष रूप लिखा है।

भावार्थ—भावरूप उत्सर्ग श्रीर श्रपवादमार्ग में दोनों में शुद्धात्मतत्व का नाश नहीं होता श्रपनी शक्ति के श्रनुसार उत्सर्गमार्ग वाला श्राति कठिन तपश्चर्या करता है, श्रपवादमार्ग वाला श्रुद्धात्मतत्व का नाश न करते हुये कोमल रूप श्राचरण करता है। इतना श्रन्तर है। दोनों ही बाह्य पर-द्रव्यपरिष्महके त्यागी हैं। यह श्रच्छी तरह से जानना जी। इस भाव-रूप श्रपवादमार्ग में भी कपड़ों का या पात्रोंका विधान नहीं है। यह बाचकवर्ग को श्रच्छी तरह से समफता चाहिए।

अब द्रव्यह्म उत्सर्गमार्ग और अपवादमार्ग में

ुक्या अन्तर है सो दिखाते हैं। उत्पर्गमार्गी द्रव्य-रूप से बाह्यरूप परिव्रहों को त्यागता है और अपने शुद्धातमतत्व के रसास्वाद से युक्त होकर अन्छी तरह से अपना संयम पालन करता है। श्रीर अपवाद-मार्गी मुनि संयम—विघातक सब पर—द्रव्यरूप बस्न पात्रादिकों का प्रहण नहीं करता तथा शुद्धात्म-संयम साधन रूप जो निमित्तकार निर्मथितिग, गुरुवचन, सिद्धान्त शास्त्रवचन तथा शुद्धात्मतत्व सेवी महात्माकी विनय इन चारों को धारण करता है। इनको श्रपवाद यानी परिमा क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि ये भाव निजात्मतत्वरत अवस्था रूप अद्वेतभाव से निचली अवस्था के होने से उनको परिग्रह कहते हैं और उन परिष्ठों को छोड़कर श्रहेनात्मतत्वमें रत होने के लिये प्रयत्न रूप में तन्मय रूपपने को धारण करना यही उसका ध्येय होने सं इन उपरोक्त गुरु वचनादिकों को वह परिप्रह मानता है ऐसे परिप्रहों ं का भी जहां त्याज्य भाव है ऐसी श्रवस्था में बस 🖣 पात्रादिकांका प्रहण कैसे कर सकता है तथा करेगा भी कैसे ? जहां पर निर्मेथलिंग को तथा गुरु उपदेश को भी परिषद समम रहा है और उनको भी छोड-कर श्रद्वेत श्रात्मतत्व में मग्न होने की इच्छा करता ऐसा महान संयमो पुरुष ही अपवादमार्गी कहलाता है। अर्थात अपवादमार्गी उपरोक्त परि-महों का (गुरुवचनादिकों को ) किसी काल, किसी चेत्र निमित्त सं प्रहण करता है तो भी उसे त्याज्य समभता है उसमें ही रहकर सन्तृष्ट नहीं होता यह ध्यान में रखने की बात है। और उत्सगेमागी कभी भी शुद्धातम तत्व रूप संयम का नाश करने वाले उपरोक्त को प्रहरण कभी भी नहीं करता यह ध्यानमें रखने की बात है। बस्त पात्रादि को प्रहण करने

वाला संयमी नहीं होता यह स्पष्ट रूप से कहा है यह अच्छी तरह से जानना जी।

अब उत्सगेलिगी और अपवादिलिंगी इन दोनों में भी क्या अन्तर है सो दिखायेंगे।

उत्सर्गालगी निर्मार्थालग में रहता है अचेलक (नग्न) 'केशलोंच, शरीर संस्कार त्याग और पिच्छि महरण ये चारों नियम से रहते हैं। श्रीर श्रपवादलि-गी को त्रिम्थान दोष होने से दिगम्बर होने को अस-मर्थे होने से ''श्रपवाद" यानी परिग्रह कपड़ा या वस्र कीपीन भी प्रहण करना है उसे क्षल्लक ऐल्लक आदि कहते हैं। वे मुनि अवस्था में (दिगम्बर अवस्था ले कर फिर कपड़ा लेने) नहीं रहते यह सत्य है। अपना-दलिगी भी सतत अपनी निंदागहा आदि करता हुआ कब उत्सग्लिंग को धारण करूंगा यह भावना रखता है। उस समय वह श्रपवादलिंगी श्रपवादलिंग को श्रन्द्वा न समभता हुआ उत्सर्गलिंग को उपादेय सम-मता है। श्रीर श्रपवादलिंग को हेय सममता है। फिर मुनिको कपड़ा पात्र आदि धारण करने की आज्ञा शास्त्र में (दिगम्बर शास्त्र में ) कहां से मिलेगी ? नहीं मिलेगी। कपड़ा लेना मुनियों को निषद्ध है ऐसा सिद्ध होता है। और जो अपवाद लिंगी (कपड़े धारण करने वाला ) मुनि यदि यह समझे कि, इस वस्त्रपा-त्रादिक परिग्रह को धारण करके शुद्धात्म संयम करके मोच को जाता है इस प्रकार उसकी बुद्धि रहेगी तो उसे भ्रष्टिलगी समभाना चाहिये। यह स्पष्ट रूप से भगवती आराधनामंथ से तात्वर्य निकलता है । श्री भगवती आराधनाग्रंथ में लिखा है कि गाथा नंबर ८७ में स्पष्ट रूपसे वहा है कि अपवादलिंग को धारण करता हुआ भी निंदा गर्हा आदि भावना सं युक्त हो कर भगवान मैं कब शुद्धात्मतत्व सेवन करने में साधन

रूप उत्सर्गलिंग को धारण करूंगा । ऐसी भावना स्पष्ट रूप से करके अपवादिला को हेय सममता है। उसी तरह समाधिकाल में वह अपवादलिंगी अपने "अपवाद" समन्थ चिह्न को त्याग कर इत्सगेलिंग को धारण करके ही समाधि में मरन हो जाने की बात कही है इस लिये श्री भगवती आराधना में ही उत्सग लिंगी प्रशस्त और अपवादिलंगी अप्रशस्त कहा है फिर सबस मोत्त की सिद्धि कहां से मिलेगी ? नहीं मिलेगी इस लिये कुन्दकुन्दाचार्यने साफ लिखा है कि दिगंबर होकर जो कपड़ा लेगा वह भ्रष्ट समभा जावेगा ऐसा लिखने पर वसपात्रादिक तथा कंबलादिक रख कर निर्मोही कहलाने वाला तथा स्म श्रवस्था से मोच की मान्यता मानता है सो निन्हा है यह विचार सत्य है। अपवादिलांगी यदि उस लिंग में उससे संतृष्ट्रहोकर रहे गा और उसी से मोच मानेगा तो वह श्रष्ट सममा जायगा यह सत्य है। तात्पर्य यह है कि अपवादिल-ग में रह कर उत्सर्गेलिंग की भावना करनी चाहिये। बत्सगंबिंगी बत्सगंमार्गी तथा खर्वेत सात्मावरूप में

तनमय होकर मोल को जान्त्रो यह भाव है।

यह सब, शुभ भावना से लिखा है इसको अन्द्री तरह से पढ़ो श्रीर मनन करके मेरे लेख से मिले हुए गुणों को प्रहण करो श्रीर रोषों का त्याग करो।

#### इस लेख पर मेरी मम्मति-

इस लेख को मैंने पढ़ा है। यह लेख सुयुक्ति पूणे है, दिगम्बर सिडान्त को पुष्ट करने वाला है। स्त्री-मुक्ति आदि शंकास्पद विषयों को भली प्रकार निरा-करण करने वाला है। मेरी सम्मात भी इभी तरह से है।

> जिनेश्वरदाम जैन, सरधना। (जैनधर्म भूषण,तीर्थभक्त, वैद्य शास्त्री)



प्रतिष्ठाचार्य

प्रतिष्ठाचार्य

श्रीमान पं० भम्मनलाल जी

तकतीर्थ

कलकत्ताः

श्रीमान प्रोफेसर दीरालालजी एम० ए० ने जो अपने विचार उपस्थित किये हैं उनका सारांश निम्नलिखित है—

रवेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि जिस प्रकार पुरुष मोच का श्रिधिकारी है उसी प्रकार स्त्री है। पर दिगम्बर सम्प्रदाय की कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा स्थापित आम्नाय में खियों को मोच की अधिका-रिए। नहीं माना गया। इस बात का स्वयं दिगम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्यतात्रों से कहां तक समर्थन होता है ? यह बात विचारगीय है। कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने प्रनथों में स्त्रीमुक्ति का स्पष्टतः निपेध किया है किन्तु उन्होंने व्यवस्था से न तो गुणस्थान चर्चा की है और न कर्मोसद्धांत का विवेचन किया है। जिस से उस मान्यता का शास्त्रीय चिन्तन शेष रह जाता है शास्त्रीय व्यवस्था से इस विषय की परीचा गुणस्थान और कर्मसिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती तदनुसार जब इम विचार करते हैं तो निम्न परिस्थित हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं। इस प्रश्न के अन्तर्गत ३ अवान्तर प्रश्न और तृतीय में श्रसन्तोपजनकता धौर उसमें १-२-३-४ नम्बर के अप्रवान्तर प्रश्न इन सब का उत्तर श्रौर फिर दृसरा प्रश्न संयमी और बस्त्रत्याग, तीसरा प्रश्न केवली भगवान के भूख प्यासादि वेदना है।

इन तीनों मुख्य प्रश्नोंका उत्तर क्रमसं लिखते हैं-

## स्रीप्रक्ति

श्रापने लिखा है कि 'स्त्री मोत्त की श्राधकारिणी नहीं यह केवल श्री कुन्दकुन्द स्वामी की ही मान्यता है श्रीर कर्मासद्धान्त के प्रंथ गोम्मटसारादि के कर्ता श्री नामचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती तथा श्री महाशास्त्र शट्खरडागम धवलशास्त्र के कर्ता श्री पुष्पदन्त तथा भूतविल श्रीर टीकाकार श्री वीरसेन श्राच्चार्य श्रीद की स्त्रीमुक्ति निषेध की मान्यता नहीं है केवल श्री कुंदकुंदाचार्य ने ही पच्चपात से श्रपना सिद्धान्त गढ़ डाला है श्रीर उन्होंने ने व्यवस्था न तो गुणस्थान चर्चा से ही की है, न क्रमेसिद्धांत को ही लिया है।

इससं यह ध्वनि निकलती है कि या तो वे कमं-सिद्धान्त जानते ही नहीं थे या पच्चपात से कमेसिद्धांत की उपेचा करके उनने लिखा है। किन्तु ऐसे वाक्य कुन्दकुंदाचार्य के लिये लिखना उचित नहीं, क्योंकि वे प्रातः स्मरणीय हैं, उन्होंने कलिकाल में धमें की पताका फहराई है। शास्त्र पढ़ने की आदि में 'आंक कार' में मंगलाचरण में प्रतिदिन जिन्हें स्मरण करते हैं।

श्रव हम श्रीमान प्रोफेसर साहब की कृति और बुद्धि का परिचय देते हैं। श्राप लिखते हैं कि "मनुष्य और मनुष्यिणियों के चौदहों गुणस्थान बतलाये हैं श्रीर मनुष्यिणयों को 'योनिमतो' शब्द से लिखा है।" सब श्राचार्यों ने पञ्चम गुणस्थान के कथन में तो मनुष्यिणी और तिर्यञ्चिणी के कथन में योनिनी तथा योनिमती शब्द का प्रयोग किया है पर उपरले गुणस्थानों में योनिनी शब्द का प्रयोजन नहीं श्राया है। फिर कोई भी शब्द श्राया हो वहां लाज्ञिया समसना चाहिये। जब सब ही दिगम्ब-राचार्यों का स्पष्टतया निषेध है तब शब्द पर बहस करना व्यथे है। श्रापने सत्प्ररूपणा में ६३वें सूत्र पट्खर डागम का हवाला दिया है जिसके मृल के श्राचार्य श्री पुष्पदन्त भूतर्वाल क्या लिखते हैं—

### मानुपीसु प्ररूपणाथमाह

स्०-मनुस्णिसु मिन्द्राइट्टिसासणसम्माइटि-ट्टाणे सिया पञ्जतिद्यात्रो सिया अपञ्जतिद्यात्रो॥६२

सम्मामिच्छाइट्टि श्रमंजदसम्माइट्टि संजदासंजद-ट्टारो (एयमा पञ्जत्तियात्रो ॥६३॥

टीका-श्रीवीर०-हुण्डावसर्ष्पिण्यां स्त्रीषु सम्य-ग्रष्टयः किन्नात्पद्यन्त इतिचेन्न उत्पद्यन्ते कुतोऽसीयते ? अस्मादेवार्षाद् अस्मादेवार्षात द्रव्यस्त्रीणां निवृत्तिः निद्ध्येदिति चेन्न सवासस्त्वात अत्रत्याख्यान-नुण-स्थितानां संयमानुषपत्तेः।

अर्थ — यहां कोई शङ्का करता है कि इस हुण्डा — वस्तियों काल में मनुष्यिणियों में सम्यग्दृष्टि नहीं होते क्या तब आचार्य उत्तर देते हैं कि सम्यग्दृष्टि होते हैं।

यह शंका कैसे निश्चय होवे। उत्तर—इसी
श्रावे ग्रंथ से। फिर शंका- तो फिर मनुष्यिणियों को
मोच्च सिद्धि होनी चाहिये। तो फिर उत्तर
देते हैं नहीं, मनुष्यिणियों को मोच्च सिद्धि नहीं होती
श्रमत्याख्यान कषाय के उदय से बस्न सहित होने से।

शंका—िक कपड़ा सहित होने पर भी भाव-संयम होने में क्या विरोध है फिर आचार्य उत्तर देते हैं कि भावसंयम के अभाव का सहकारी वस्तादि परिग्रह होते भाव संयम नहीं हो सकता।

कथं पुनस्तासां चतुदेश गुण्स्थानानि इतिचेत्र। फिर मनुष्यिणी के चौदह १४ गुण्स्थान कैसे संभवें। ऐसा अश्न होता है। आचार्य कहते हैं

भावस्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ तत्सत्वाऽविशेषात् भावस्त्री विशिष्ट अर्थात् भावस्त्री मनुष्यिणी के १४ गुग्गस्थान मानने में कोई विशेष नहीं।

शंका—भाववेद नवमें गुणस्थान तक ही रहता

भाववेदो वादरकपायाक्रोपयस्तीति न तत्र चतु-दंश गुण्स्थानानां सम्भय इति चेन्न वेदस्य प्राधा-न्याभान ।

श्राचायं कहते हैं कि उपर के गुणस्थानों में वेद

गतिस्तु न साराद्विनश्यति

समाधान — क्यों कि यहां पर वेद की प्रधानता नहीं है किन्तु गृति प्रधान है श्रीर वह पहले नष्ट नहीं होती।

वेदिवशेषणायां गतौ न तानि सम्भवन्तीति चेन्न समाधान—यद्यपि मनुष्यगिति में चौदह गुण-स्थान सम्भव हैं फिर भी उसे विशेषण से युक्त कर देने से उसमें १४ गुणस्थान सम्भव नहीं हो सकते हैं। (इति न) ऐसा नहीं है।

२ समाधान—क्यों कि विशेषण के नष्ट हो जाने पर भी उपचार से उस विशेषण युक्त संझा को धारण करने वाली मनुष्यगति में १४ गुणस्थानों का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। विनष्टेपि विरोषणे उपचारेण तद्व्यपदेशमाद्धान-मनुष्यगतौ तत्तत्वाऽविरोधात्।

इत्यादि ३३३ वें प्रष्ठमें धवताशास्त्रकी सत्प्रहृपणा देखो-

आपने ६३ वें सूत्र के अर्थ में संयत गुणस्थान और बढ़ा दिया है और १ की सेनानी जिख पृष्ठ के नीचे जिख दिया है (१ अत्र संजद इति पाठ रोवः प्रतिभाति) यह मूल में नहीं है हिन्दी अर्थ में संयत और बढ़ाया है, यह रसमें विष मिलाया गया है। तथा श्री प्रवचनसार की अमृतचन्द्राचार्य कृत टीका की हिन्दी जिखते हुये ''बाह्मण चित्रय वैश्य ही जिन दीचा मुनि दीचा के अधिकारी हैं" उसमें 'सच्छू द्रा-दिकः' यह और मिलाया है। यहां पट्खण्डागम सूत्र ६३ वें में स्पष्ट 'संजदासंजदद्वाणे' ऐसा पञ्चम गुणस्थान तक ही जिखा है। जिसका आपने 'संयत गुणस्थान में भी खियां पर्याप्तिका होती हैं' ऐसा और जिखा है।

अब समाज समभ लेवे कि प्रोफेसर हीरालाल जी समाज को कैसा धोका देते हैं जिस ६३ में सृत्र के अप में द्रव्यक्षी को मोज का निषेध लिखते हुए भी कुन्दकुन्दाचार्य पर आरोप कर देते हैं कि इन ही ने केवल की मुक्ति का निषेध किया ऐसा सारे समाज में विश्वास कराने का प्रयत्न करते हुये ढरते नहीं, इसी से आचार्यों ने लिखा है कि गृहस्थों को सिद्धान्तशास्त्र पद ने का अधिकार नहीं। अपने अभिप्राय को पृष्ट करने के लिये सूत्रों में विष रखने लग गये! इन्हों ने बहुत सी बातें धवला टीका में अनुचित लिखी हैं, मैंने पत्र दिया था मुझे कत्तर भी नहीं दिया।

आपको पद्सरहागम टीका में अपनी कलम से द्रव्य की को मोस निवेध सिसकर भी ऐसा सिखना शोभा देता है क्या ?

आपने लिखा है कि कुन्दकुन्दाचार्य ने व्यवस्था से न तो गुण्स्थान चर्चा की है न कर्मसिद्धांतका ही विवेचन। सो विचारने की बात है कि अध्यात्म प्रन्थ में शुद्ध द्रव्य के विवेचन में अशुद्ध दव्य की गौणता रखते हुये कथन किया है तो भी उन्होंने क्या कुछ भी छोड़ा है ? श्रीप्रवचनसार में उन्होंने सकेत रूप से सब कुछ कहा है—

द्यागमहीणो समणो गोवप्पागां परं व्रियाणादि । श्रविज्ञाणंतो श्रहे खबेदि कम्माणकिधभिक्त् ॥३३॥

प्रवनचसार पृ० ३२१ की टीका में लिखा है—
परात्मपरमात्म—ज्ञानशृत्यस्य तु द्रव्यवस्मारच्यैः
शरीरादिभित्तत्तत्वय्यैः मोदरागद्येषभावेश्च तद्देक्य—
माकलयतो बध्यघातकविभागाभावात मोहादि-द्रव्यभावकस्मक्षां चप्णं न सिद्ध्येत्।

आगम हीन अर्थात कम्मेसिद्धांतहीन साधु पर द्रव्य और परमात्म स्वरूप चिद्रूप झानहीन साधु मोह राग वेष भावों के साथ अपनी आत्मा का, अपने भावों को मानता हुआ, वश्यधातक विभाग न सममने से द्रव्यभाव कर्मोंकी सपणा न कर सकेगा तो उसके द्रव्यभावकर्म और प्रत्यय आस्त्रवादिक और आस्त्रव तथा आत्मा के वश्यधातकता तथा द्रव्य कम भावकमें की विवेचना बिना समझे ही स्त्रीमुक्ति का निषेध लिख मारा है ? इसनी भी टीका करते हुये आपने उनकी अजानकारी समभी या आप अपना अभिप्राय पुष्ट करने के लिये यह अनुचित आगम-वाद्य शब्द लिखे है ?

श्रागमपुन्तादिही भवदि जस्तेह संजमो तस्स । एत्थीदि भएदि सुत्तं श्रसंजदो होदि किथ समगो३४ इत्यादि स्पष्ट है कि उन्होंने कर्म सिद्धांतानुकृतता से ही श्री को मोत्त का निषेध बतलाया है। इस अध्यात्म के कथन में कर्मासद्धान्त कैसे लिख देते। 'शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैः' यह प्रत्यय शब्द आत्स्रवादि का ही बाधक है।

तब श्रास्त्रवर्धं कषायाध्यवस्थान, योगस्थान, बंधस्थान सबको हद्य में रखकर ही तो लिखा है। श्रीधर सेनाचार्य जिनको अग्रायणी पूर्व की पांचवी वस्तु का महा प्रकृतिनामा चौथे प्राभृत का ज्ञान था सो यह प्राभृत श्री पुष्तदन्त भूतवली श्राचार्य ने उन से पहकर यह भट्खरहागम सुत्र प्रथ रचा श्रीर इनके समकालीन कुछ पीछे श्री गुणधर श्राचाये हुये उनको ज्ञान प्रभाद पर्व का दशम बस्त का तीसरा प्राभत का ज्ञान था। उनमें नागसेन हस्ती आचार्य ने पढ़ा। उनमं यति नामा आचायं ने पढ़ा। उसकी चर्ति। का रूप ६ हजार सूत्र बनाये। उसकी टीका सम-द्धरण मुनि ने १२ हजार श्लोकों में लिख डाली। उसको पढ़कर श्री कुन्दकुन्दाचार्य हुये। तो गुरु पर-म्परा से आगम-ज्ञान-सम्पन्न आचार्य ने प्रकम्मे-सिद्धांत को छोड़ व्याख्यान किया ? श्रध्यात्मविषय श्रीर कर्मसिद्धांत का श्रविनाभाव सम्बन्ध है. एक दसरेके जाने बिना हो नहीं सकते। तब ही श्री कुंद-कुंदाचायं लिखित स्वीमुक्ति निर्पेध के वाक्य पट्-खरहागममें मिल रहे है, आपने खुद लिखे हैं फिर भी श्राप कुन्दकुन्दाचायं का ही केवल मत लिखें यह आपके हदय की श्वेताम्बर वासना ही को प्रगट करते हैं। अस्तु। प्रश्न आप कैसा ही करें उसको अपना सिद्धांत लिखें तो कोई बाधा नहीं: पर यह कहना कि 'यह केवल कुंद्कुंद्भाचार्य का ही कथन है और धवलशास्त्र, गोन्मटसारादि का नहीं' यह झुठी बात ठइरती है। देखों श्री गोम्मटसार कर्मकारड की ३२ वीं गाथा -

श्रन्तिमतियसंहरुणसमुद्दश्यो पुण कम्मभूमिमहिलाणं श्रादिमतियसंहरूणं णत्थिति जिणेहिं णिदिठूम् ॥

श्रर्थ—कर्मभूमि की क्रियों के श्रन्त के तीन संहनन श्रद्धनाराच, कीलक, श्रसंप्राप्तासृपाटिक ये तीन संहनन होते हैं। श्रादि के तीन संहनन बज्जवृष्य— नाराच, बज्जनाराच, नाराच ये तीन संहनन नहीं होते हैं। श्रार मोच एक बज्जवृष्यनाराच सहनन से ही होता है। देखो सर्वार्थसिद्ध तथा राजवार्तिक— "उत्तम संहननस्यैकामचिन्तानिरोधो ध्यानं" इस सूत्र की टीका में—

### 'मोत्तस्यतु आद्यमेव'

मोच जाने जाने वाले जीवों के एक पहला ही संदनन होता है फिर खियां कैसे मोच जा सकती हैं ? श्वेताम्बर भी श्रापने तत्वार्थाधिग्मभाष्यमें कहते हैं (देखो ६ अध्याय) और सम्यन्दृष्टि को नहीं होता। विना सम्यक्त के तीर्थंकर गोत्र नहीं बन्धता, पोडश भावना में पहिलो सन्यग्दर्शन—विशुद्धि । फिर श्री मल्लिताथ भगत्रान को श्वेताम्बरों ने स्वी क्यों मान लिया ? मिछ्रबाई कहते हैं क्या खियोंको मोच बांटने के लिये ? तत्वाथंसूत्र की टीका सर्वार्थसिद्धि में लिखा है दृव्यक्षीको ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं होता। देखो निर्देश सूत्र की टीकामें साफ लिखा है 'चारिकं भाववेदेनैव' जायिक सम्यक्त की के भाववेद से ही होता है, द्रव्यवेद से नहीं, द्रव्यस्त्री को नहीं श्रीर ११४३ पेज में गोम्मटसार में देखो 'योनिमतीनां पक्कम गुलम्थानादुपरिगमनाऽसंभवात द्वितीयोपशम-सम्यक्त्धं नास्ति, योनिमती द्रव्यमनुष्यिणियों के पांचवें गुणस्थान से ऊपरता गुणस्थान का असम्भव है। इससे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता और

श्री गोम्मटसार पेज ४६१ में गाथा— पुरिसिच्छसण्ढवेदोदयेण पुरिसिच्छसंढयोभावो णामोदएण दन्वे पाएण समा कहिं विसमा॥२७१॥

अर्थ — पुरुष की नपुंसकवेद चारित्र मोह नो-कषाय प्रकृतियों के उदय से भाव में चैतन्य परिणाम में यशक्रम से जीव पुरुष की नपुंसक भाववेद वाला होता है और निर्माण नाम कर्म दिये युक्त श्रंगोपांग नाम कर्म विशेष नामकमें के उदय से पुद्गल द्रञ्य-पर्याय विशेष में ढाढ़ी, मूं छ, लिंग तथा इन रहित योनि आदि सहित तथा उभय तद्र्यातिरक्त नपुंसक द्रञ्यवेद होता है और जगह तो जिसका जो द्रञ्यवेद होता है वही भाववेद होता है परन्तु मनुष्य तियं ऋों के नियम नहीं है इनके द्रञ्य पुरुष भावकी नपुंसक पुरुष भी होते हैं और भावपुरुष भी होते हैं। देखों भी केशववणीं तथा श्री अभयचन्द्राचायं की टीका मन्दप्रवोधनी को।

फिर आप जिसते हैं 'जिस वेद का उदय ही गा उसी वेद के आंगोपांग तथा निर्माण के उदय से बही वेद जन्मभर ही रहेगा' यह बात मनुष्य तिर्यं ऋों में नहीं होती द्रव्यवेद में तो होती है द्रव्यवेद तो जन्मभर एक ही रहेगा पर भाववेद में तीनों वेद हो सकते हैं।

गोम्मटसार जीवकांड टी० केशववर्णी-पुरुषकी-षण्डाख्य त्रिवेदानां चारित्रमोह भेदनोकषाय—प्रकृतीमां उदयेन भावे चित्परिणामे यथासंख्यं पुरुषकी-षण्डश्च भवति तद्यथा पु वेदोदयेन स्त्रियां ध्वाभलाषा-रूपमैथुनसंज्ञाकांतो जीवो भावपुरुषो भवति स्त्रीवेदो-दयेन पुरुषाभिनाषरूपमैथुनसंज्ञाकांतो जीवो भाव-क्षी भवति नपुंसकवेदोदयेन उभयाभिनाषरूप मैथुन-सक्षाकान्तो जीवो भावनपुंसको भवति पुंवेदोदयेन निर्माणनामकमंदिययुक्ताङ्गोपाङ्गनामकमंदिय—-वशेन शमश्रुकृच्चेशिस्नादिलिगाङ्कित-शरीर-विशिष्टो जीवो भवप्रथमसमयादि इत्वा तद्भवचरमसमय-पर्यंत द्रव्य पुरुषो भवति । स्त्रीवेदोदयेन निर्माण नाम कमंदिय युक्ताङ्गोपाङ्ग नामव मंदियेन निर्लोममुख्यतनयोन्यादि लिङ्गलचित शरीर युक्तो जीवो भव प्रथमसमयादि इत्वा चर्मसमयप्यतं द्रव्यस्त्री भवति ।

नपुंसकवेदोदयेन निर्माण — नामकर्मीदय युक्तांगोपाङ्ग नामकर्मोदयेन उभयितंग्व्यतिरिक्त-देहाङ्कितो भव प्रथम समयादि इत्वा तद्भवचरम— समय पर्यन्तं द्रव्यनपुंसकं जीवो भवति एतं द्रव्य-भाववेदाः प्रायेण प्रचुरवृत्या देवनारकेषु भोगभूमि-स्वमनुष्यितये क्रचेषु च समा द्रव्यभाव्याभ्यां समवेदो-दयाङ्किता भवन्ति क्वचिन कर्मभूमौ मनुष्यितयेग्गति-द्वये विषमाः विसहशा द्याप भवन्ति तद्यथा द्रव्यत्यः पुरुषे भावपुरुषः भावस्त्री भावनपुंसकं एवं द्रव्यक्षियां भावपुरुषः भावस्त्री भावनपुंसकं, द्रव्यनपुंसके भाव-पुरुषः भावस्त्री भावनपुंसकं इति विषमत्वं द्रव्यभावयो रानयमः कथितः। कुतः द्रव्यपुरुषस्य च्यकश्रेण्यास्-ढाऽनिवृत्तिकरणसवेदभागपयंन्तं वेदत्रयस्य परमागमे भसेसोदयेण वितहा भाणुपजुत्त्य तेषु सिक्कोति' इति प्रतिपादितत्वेन सम्भवान।

ऐसा ही श्री श्रभयचन्द्राचाये जी ने मन्द प्रबो-धिनी में लिखा है। हिन्दी में ऊपर श्राशय लिखा हो है।

द्याचारों के प्रमाण उपस्थित करने पर भी धाप हठ करें तो हम पूछते हैं कि जो लोग जनला खोजा होते हैं, राजाध्यों के यहां कियों में रहते हैं उनके कौनसे वेद का उदय कहोगे और जो (जनाने) पुरुष हादी, मूंछ लिगादि श्रंग होते हुए भी 'पुरुष' इन्छ्रति पुरुष्यित पुरुषः' जो भाषात्री रूप होकर पुरुष की स्वभिताषा करे और जो द्रव्यक्षी होकर भी रण में युद्धादि करे, पुरुगुण दिखावे। जैसे मांसी वाल रानी, केकई हुई, इनके प्रत्यक्ष भावों में वेदों की विषमता दिखती है। इनके कौनसे वेदका उदय कहेंगे स्वाप तो जन्म भर एक ही वेद द्रव्य माफिक भाववेद कहते हैं। प्रत्यत का स्वपन्नाप कीन कर सकता है स्वीर स्वापने लिखा है कि—

'श्री भोग्मयुक्षार जी में भी तीनों वेदों से जो १४ गुणस्थानों की प्राप्ति स्वीकार की गई है किन्तु इन प्रन्थों में संकेत यह किया गया है कि यह बात केवल भाववेद की श्रपेचा से घटित होती है। भाववेदों का तीनों द्रव्यवेदों के साथ प्रथक २ संयोग हो सकता है। जिससे ६ प्रकार के शाभी होते हैं।'

श्चव यहां विचारने की बात है कि श्चापके वि-वेचन पूर्वापर विरुद्ध हैं। पहले तो द्रव्यकी को मोज्ञ नहीं, यह केवल कुन्दकुन्द स्वामी या मत है और दिगम्बराचार्यों का नहीं। किन्तु यहां गोम्मटसारसं निषंध दिखाया है। इस पर भी आपका असन्तोप है क्योंकि सूत्रों में योनिनी शब्द का उपयोग किया गया है, यह भी बात गलत है। श्राचार्यों ने यो-निनी शब्द का प्रयोग पञ्चम गुणस्थान तक वाली खियों के लिये ही किया है, उपरले गुणस्थानों में नहीं। श्राप ही जगह जगह योनिनी शब्द लिखते फिरते हैं। योनिनी शब्द स्त्रियोंको छोड़कर अन्यत्र घटित नहीं होता। सो श्रन्यत्र उपरले भाववेद के गुणस्थानों में योनिनी शब्द का प्रयोग ही नहीं। आपने जो द्रव्यप्रह्मपणा श्रादि चेत्रस्पर्शन काल श्चन्तर भावादि के ४६।१२४।१२६।४३।३४।३८ इत्यादि सूत्रों के शक्क लिखे हैं उन सब ही सूत्रों में भाव- वेद लेकर कथन है और वहां मनुष्यिणी शब्द का उपयोग किया है, योनिनी कहीं भी नहीं जिखा। फिर धापके इस योनिनी शब्द से परी पढ़े तो कही जब जगह जगह आचार्य सब वस्नसहित का पञ्चम सं उपर कोई गुणस्थान ही नहीं कहते तब योनिनी शब्द भाववेद में ऊपरले गुणस्थानों में लाचणिक ही ठहरेगा परन्त श्राप एक भी जगह दिखाई। है ही नहीं, क्या दिखावेंगे। फिर आप लिखते हैं 'दृब्यसे पुरुष श्रौर भाव में कौन से ही वेद ज्ञपक श्रेगी चढ़ सकता है सो वेद की श्रपेत्ता श्राठवें गुणस्थान तक का ही कथन है। उससे ऊपर बेद रहता ही नहीं. फिर वेद-वेपम्य सिद्ध होता ही नहीं,' सो क्यों ? जब छटवें से नवमें तक द्रव्यस्त्री नपुंसक चढते ही नहीं तो यह बात सिद्ध हो गई कि पांचवें गुणस्थान से वेर भाग पर्यंत नवमें तक गुणस्थानों में तीनों भाववेद वाल होते हैं। श्राप न मानें यह दूसरी बात है। श्चाप योनिनी शब्द को बार बार लिखकर लोगोंका माथा फिराते हैं सो आपका लिखना झुठा है। कहीं भी योनिनी शब्द का प्रयोग नहीं। गोम्मटसार में पद्धम गुण्स्थान तक केलिये योनिनी शब्द आया है। सो द्रव्यस्त्रीके पञ्चम गुणस्थान होता ही है।

तथा यह बात आपकी कायम न रही कि स्तीमुक्ति का निष्ध सब दिगम्बराचार्यों का सिद्धान्त
नहीं। यह बात आपकी सरासर झूठी है। यह
सिद्ध हुआ कि श्री धवलशास्त्र द्रव्यस्त्रीको मुक्ति निष्ध
करता ही है। राजवार्तिक सर्वार्थसिद्धि निष्ध करता
ही है। जब कर्मभूमि की स्तीके पिछले तीन संहनन
होते हैं और मोच एक पहले संहनन बाले के ही
होती है। दूसरे द्रव्यस्त्री के चायिक सम्यक्त्व नहीं
आर द्रव्यस्त्री के आहारकद्विक नहीं इत्यादि प्रमाणोंस

सब विगम्बर आचार्यों का क्षीमुक्ति निवेध में एक मन्तन्य है।

अब योनिनी शब्द का हठात प्रयोग करें तो योगि राज्य (ताच्ड्रीलये गिनिः) तत्स्वभावमें हैं तो इससे भी भाववेद आया । तीसरे योति शब्द यहां लास्याक है। (मञ्जाः कोशन्ति) मचवे कोशरहें हैं। ऐसे विषयमें मंचतो जड हैं. उनमें कोशनानहीं बनता तो मचवा पर बैठे पुरुषों में लच्चणा की जाती है। बैसे ही जब सब श्राचार्यों द्वारा द्वारकी को मोच का अभाव पाया जाता है तो यहां छठे गुणस्थान से नवम तक की के गुरास्थान कहने से द्रव्यक्षी के नवम मुख्स्यान तक होते नहीं । तात्पर्य अनुपपन हम्रा (तात्पर्यानुपर्यात्तलं स्याबीजं शक्तिशक्तंपद) पद शक्ति शक होता है। अर्थात अन्धा शक्ति लच्चणाशक्ति व्यब्जना शक्ति इन शक्ति के द्वारा पद वाच्य पदार्थ जाना जाताहै। जब योनिनी शब्द योनियुक्त दव्यस्त्री का ( अभिधा शक्ति से ) वाचक है। परन्तु ऊपर के गुणस्थानों का प्रव्यक्षी को निषेध करते आते हैं। क्योंकि वस सहित के मुनिदीचा नहीं तब योनि शब्द में तात्पयं की श्रनुपर्पत्त हुई।

तव योनि शब्द में लक्षणा की। अतः द्रव्यकी के समान परिणाम में लक्षणा की तब भावकी वाचक हुआ पर यह बात आपके हठ से कही है। आचार्यों ने कहीं भी भाव वेदों की जगह भावकी के लिये योनिनी शब्द नहीं लिखा है। आचार्यों ने योनिनी शब्द वहां प्रयोग किया है जहां पब्चम गुण्स्थान तक कथन में मनुस्सिणी इत्थी थी इत्यादि शब्द लिखा है। तिर्य- किया है कथन में योनिनी लिखा है फिर भी कश्चित्व योनिनी शब्द लिखा हो मुझे याद न हो तो

भी जब सब आचार्य श्री पुष्पदन्तभूतवित, श्री नेमि चन्द्र, श्री बीरसेन, श्री केशववर्णी, श्रादि लिखते हैं कि द्रव्यक्षी के सकल संयम नहीं होता। (सचेत्रत्वात्) वस्त्र सहित होने से तो उनके लिखे हुये योनि शब्द का द्रव्यक्षी ही क्यूष्ट कैसे कर सकते हैं? श्रीर भी देखें कि भवलशास्त्र में द्रव्य मनुष्य, भावमनुष्य, द्रव्यभावमनुष्यों का कथन कर द्रव्यमनुष्य भावस्त्रियों का श्राजाप लिखते हैं। पेज ४१३

मनुस्सिणीणं भएणमाणे ऋत्धि चोहरा गुणहाणाणि दो जीवसमासा छपण्जनीश्रो छश्चपण्जनीश्रो
दसपाणा सन्तपाणा चनारिसण्णाश्रो खीणसण्णाखि
श्रात्थ मणुसगदी पंचेदीजादी तसकाश्रोणगारह जोगा
श्रजोगोवि श्रात्थ एत्थ बाहार श्राहारमिस्सकायजोगा
एत्थि कि कारण ? जेसि भावो इत्थिवेदो द्व्वपुणपुरिसवेदो ते वि जीवा संजमं पिडवण्जेति द्विविधवेदा संजमं ए। पडिवण्जेति सचेलत्तादो । भावित्थवेदा संजमं ए। पडिवण्जेति श्राद्यां ए। स्वाद्यां प्राप्यवेदाणित्थ वेदेपि शिक्षद्वे श्राहारदुगं ए। त्यां तेण एगारह जोगा भिणवा इत्थिवेदो वि श्रवगदवेदो वि श्रात्थ

अथं — हिन्दी में आप श्री प्रोफेसर साहब ने लिखा है।

मनुष्यिणी (योनिमती) कियों के आजाप कहने पर चौदहों गुण्धान संज्ञी पर्याप्त आसंज्ञी पर्याप्त । इस तरह ये दो जीव समास छहों पर्याप्तयां इत्यादि अयोग गुण्धान के होते हैं । पर इन मनुष्यिणियों के आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोग ये दो नहीं होते।'

यहां शंका होतीहै कि ये दो योग क्यों नहीं होते ?

समाधान—यद्यपि जिनके भाव की अपे हा की-वेद और द्रव्य की अपे हा पुरुष वेद होता है वे भाव-की जीव भी (संयम को) सकल संयम को प्राप्त होते हैं। किन्तु द्रव्य की अपे हा स्त्रीवेद वाले जीव संयम को (सकल संयम) प्राप्त नहीं होते क्यों कि वे सचेना अर्थात वस्त्र सहित होते हैं। फिर भी भाव की अपे हा स्त्रीवेदी और द्रव्य की अपे हा पुरुष वेदी संयमधारी जीवों के भी आहार ऋदि उत्पन्न नहीं होती। इससे स्त्रीवेद वाले मनुष्यों के ११ ग्यारह ही योग कहे हैं आहार कदिक विना। द्रव्यभाव दोनों से पुरुष होने से आहार कदिक होते हैं इत्यादि लेख बढ़ जाने से सब नहीं लिखा। पाठक प्रनथ में देखलें।

इससे स्पष्ट है कि समस्त दिगम्बर आनायों के सिद्धांत से दृब्यकी को मोच नहीं होती। इससे किसी से द्वेष नहीं, पन्नपात नहीं किन्त स्त्री पर्याय में इतना सामध्यं और विशुद्ध भाव नहीं होते। पुरुष महद्गुरोषु शेते प्रवर्तते स पुरुषः महान गुर्हों में प्रव-र्तित हो सो पुरुप और दोपाच्छादनशील स्त्री भाव बतलाये हैं। यही निरुक्ति लिये र गाथा श्री गोम्मट-सार के जीवकांड में कही हैं, धवला में भी आपने लिग्वी हैं श्रीर श्री गोम्मटसार कर्मकांड ४ वें खएड में प्रारम्भ में ही नवमें गुण्स्थान में दृब्यपुरुष जीव तीनों वेदों के उदय होने पर किसी एक वेद के उदय में ज्ञपक श्रेणि चढ़ते हुये लिखे हैं और तीनों वेदों का उदय भी चढ़ते हुये लिखा है। पर श्री धवल-शास्त्र में एक साथ तीनों वेदों का उदय नहीं लिखा। फिर पीछे से यह लिखा है कि एक जीवके पर्यायापेत्त-या एक साथ भी होकर श्रेगि चढ़ता है। अर्थात श्चन्तर्मुहर्त काल में तीनों वेदों का उदय पजटन परि

ण।मों की होने से एक साथ भी कहते हैं।

तब हमारे प्रोफेसर साहब यह शंका करते हैं कि जन्मभर एक वेद ही रह सकता है। शास्त्र में लिखे हुये ६ भेद हो ही नहीं सकते और आपके लेख से यह भी प्रकट होता है कि द्रव्यनपुंसक वेद ही नहीं होता।

रांका करने वाला चाहे जैसी रांका कर सकता है और उसका उत्तर भी दिया जा सकता है। पर यह नहीं कह सकते कि जो हम कहते हैं उसे दिगम्बर शास्त्र भी सिद्ध कर सकते हैं। या तो आप दिगम्बर शास्त्रों की छत्रच्छाया में रहकर उनका आधार लेकर प्रश्न करिये या स्त्रतन्त्र प्रश्न करिये। क्योंकि शास्त्रों का छल करें और अपने मनमाने निमूल प्रश्न करें आपको रवेताम्बरों का मुलाहिजा साधना है, साधिये। फिर दिगम्बर आचार्यों की अबहेलना क्यों करते हैं? जानते हो शास्त्रानुसार जो अबहेलना करता है उसके मिध्यात्व का उदय पाया जाता है, शास्त्र कहते हैं।

सम्माइही जीवो खबइहं पवयणं तु सद्ददि । सद्ददि श्रसक्भावं श्रजाणमाणो गुद्दनियोगा ॥२०॥ सुत्तादो तं सम्मं दरसिज्जं तं जदा ण सद्ददि । सो चेव हयइ मिच्झाइही जीवो तदो पहुदि ॥२=॥

जो सम्यन्दृष्टि जीव शास्त्र का श्रद्धान करता है, कदाचित श्रद्धानता से धन्यथा श्रद्धान कर लेवे किर शास्त्र से निर्णित हो जाय कि ऐसे है, यह मिध्या है तो उस श्रद्धान को बदल देवे और शास्त्र से जान करके भी उसे न बदले तो उसी समयसे उसे मिथ्या-दृष्टि सममना चाहिये। यह बात हम इसलिये जिखते हैं कि धवलशास्त्र धरीखों की टीका जिख गये और उसमें साफ साफ शक्का उठा २ कर जिला है कि

द्रव्यक्षी को मोस नहीं होती और भी सब शास्त्र जिसकी साची में है किन्त आपने यही लिखा है कि कुन्दकुन्द स्वामी ने ही लिखा है। वह भी कर्मप्रनथों में मिलान नहीं। वया श्वेताम्बरीय क्रमंत्रत्थों से मिलान करना चाहते हैं ? मैं आपसे पूछता हूं आपके मता नुसार इत्मभर एक ही वेद रहता है और द्रव्यक्षी के पुरुष विषयाभिलाष रूप स्त्रीवेद का उदय नवमें गुण-स्थान में है अथवा द्रव्यपुरुष के स्त्री विषयाभिलाषरूप पुरुषवेद का उदय है तो नवमें गुणस्थानवर्ती मुनि के यह परिणाम गया जायगा तो यह परिणाम कुशील परिएाम हुआ क्योंकि जो मुनि द्रव्यपुरुष या द्रव्य-स्रो है उसके ऐसे परिग्णाम होंगे तो वह महाब्रती है ? वह तो देशवर्ती भी नहीं और वहां शुक्लध्यान कैसा, बहां अर्थ से अर्थान्तर, शब्द से शब्दान्तर, योग से योगांतर पलटन करता हुआ स्त्री पुरुषों से विषया-भिलाप रखेगा ? इस रूप परिणाम होते हुए शुक्ल ध्यान कहां ? वहां धमेध्यान भी नहीं रहा। क्या मोत्त सीधा खीर है जो श्वेताम्बर भाइयों ने लिख मारा कि उपासरा में बुहारी देते मोच हो गया ? खजैनों की तरह भक्ति से ही मोच हो गया। स्त्रियों को भी मोत्त का आश्वासन देना । यहां तो न्याय में तले वह बात कहनी चादिये चाहे अपनाही पिता क्यों न हो। जब अजैन लोग भारतमें भी लिखते हैं कि-

न बाह्य-द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिभंवात कस्यचित्। बाह्य परिषद छोड़े बिना किसी को भी मोत्त-सिद्धि नहीं होती तो द्रव्य कियों के कैसे मोत्त हो सकती है ?

सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ती। निर्भेर्त्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति।। कभी मोहित हो जाती हैं, कभी मद् घमंड करने लगती हैं, कभी विश्वम्बना बना लेती हैं, कभी ऋधिक रनेह दिखाती हैं, कभी विषाद करती हैं। एक दिन में ही इतनी हालत कर बैठती हैं। ये 'स्त्रीणां दोषा स्वभावजा' ये स्त्रियों के दोष स्वाभाविक हैं। कोई विरली स्त्रियें कुछ स्थिर भाव करें और ऋपने भावों को सुधारें तो भी स्वाभाविक व मजोरी जाती नहीं, उतना परिणाम हद नहीं होता और मृल में वे सब परिमह छोड़ने में ऋसमथे हैं। तब कैंसे कहा जाय कि उसी भव से उन्हें मोच्च हो सकता है। यदि वे उम्रतप करें तो स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग जावें। इत्यादि सम्भवित है।

श्रव नवमें गुणस्थान में वेदों के उदय का क्या कार्य है यह सूदम विचार से जानना चाहिये। श्राप जिखते हैं कि 'द्रव्यमें पुरुप और स्त्रीतिंग के सित्राय तीसरा प्रकार ही नहीं पाया जाता।' द्रव्य नपुंसक संसार में खियों में श्रार पुरुषों में दोनों में होते हैं। इन्हें यह मालूम ही नहीं। कोई२ खियां ही जरी होती हैं जिनके योनि स्थान विकृत होता है। जन्म से ही पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनके इन्द्रिय स्थान ठीक नहीं यह बात वैद्यक शास्त्रों में नपुंसकों के प्रकार जिखते हये जिखी है।

नपुंसकं यदा गर्भे भवेद्गर्भोऽवृ दार्क्वातः । उन्नते भवतः पार्श्वे पुरस्तदुरं महन्।।

प्रथम ही गर्भ से ही नपुंसक की पहचान। जिस स्त्री के गर्भ में नपुंसक बालक हो उस स्त्री के दोनों परावाड़े बगलें ऊंची होवें और अगाड़ी से पेट उठा हुआ बड़ा हो तो उसके नपुंसक बालक पैदा होगा।

श्रीर वे नपुंसक ४ प्रकार के होते हैं। तथा १ कर्म्मज होता है अथवा उसको सहज नपुंसक भी कहते हैं। भावप्रकाश में ४ प्रकार, चरकसुश्रुत में ६ या सात ७ प्रकार भी माने हैं। इनमें कर्म्मज श्रीर सहजों के बज्ञण लिखे हैं।

जो मनुष्य जन्म से हाक्कीव (नामर्द) होते हैं, उन्हें सहज नपुंसक या जन्म उत्पन्न कहते हैं आयुर्वेद के प्रन्थों में लिखा है कि माता-पिता के रजवीय दोष से पूर्व जन्म के पापों से गर्भ में वीर्य बहाने वाली नसों में दोष होने से, वीर्य के सूख जाने से वीर्य का चय होता है। इस प्रकार से जो बालक उत्पन्न होते हैं उनके पुरुष चिन्ह श्रर्थात शिश्न लिंग नहीं होता उनको नपुंसक या हीजड़ा कहते हैं। दूसरे वे होते हैं जिनके पुरुष चिन्ह तो होता है पर निर्जीव या निकम्मा होता है, खाली मृत्र करने के काम का होता है। ऐसे उन्म के नपुंसकों की चिकित्सा नहीं हो सकती। श्रतः चरक सुश्रुत बाग्मट्टाद प्रन्थोंने जन्म के नपुंसकों को श्रसाध्य कहा है। देखो धन्वन्तरिः पुरुषरोगांक भाग १८ श्रङ्क १।२ श्रीर भावप्रकाश में इस प्रकार है—

त्रासेक्यश्च सुगन्धिश्च कुम्भीकश्चेर्यकस्तथा। त्रमी सशुका बोद्धव्या त्रशुको श्रृणसंक्षकः ॥२॥ इसी का गभे लत्त्रण का श्लोक है और ये भी भावप्रकाश के ही हैं।

तेपां लच्चणमाह

पित्रोस्तु स्वल्पवीयत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत ।
सशुक्रं प्राश्य लभते ध्वजोन्नतिमसंशयम् ॥३॥
यः पूत्रयोनौ जायेत स हि सौगन्धिको भवेत ।
स्वगुदेऽन्नह्मचर्यत्वाद् यः स्त्रीषु पुंचत प्रवर्तते ॥४
स कुम्भीक इतिक्रोयो गुदयोनिस्तु स स्मृतः ।
दृष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवर्तते ॥४॥
ईर्षकः सतु विक्रोयो दृष्टयोनिश्च स स्मृतः ।
यो भार्याया मृतौ मोहान श्रद्धनेव प्रवर्तते ॥६॥

तत्र स्त्रीचेष्टिताकारो जायते वंढसंझकः ॥ इनके होने का कारण द्वारीत संदिता में जिस्सा हुन्ना है —

श्रम्य विवृतिर्यंथा
समनीर्थर जस्तेन नरः स्त्री प्रकृतिभे नेत् ।
नपुंसकमिति ख्यातं न स्त्री न पुरुषो बदेत् ॥=॥
समदोषबलेनापि प्रकृत्या विकृतेरिष ।
समोभवेदसृक्शुको नपुंसकसमुद्भवः ॥६॥
नपुंसकस्य,समुद्भवः उत्पत्तिः वर्णिता ।
इति हारीते शरीस्थाने प्रथमेऽध्याये ॥
देखो इन वैद्यक प्रंथोंको । फिर भी श्राप लिखते हैं
तीसरा प्रकार तो सम्भव ही नहीं होता । दुनियां तो लिखे श्रीर जाने, सब जगह पुराण शास्त्रों में
लिखा है कि राजा लोगों के रनिवासों में खोजे रहते
थे श्रीर रहते हैं । हम जब सं० १६६० में गुजरात
में ईडरगढ़ में गये थे तब राजा केशरीसिंह की गही
पर प्रतापसिंह बैठे थे । वहां केशरीसिंह के रखाये
रनिवास में श्रनेक खोजे थे ।

श्रीर वाग्भट्ट में--

श्रतएव च शुकस्य वाहुल्याज्ञायते पुमान्, रक्तस्य स्ती, तयोः साम्ये क्लीवं ॥४॥

शारीरिक स्थान पेज २४८ इसी लिये कार्यकारण भाव को प्रधान रखते हुये यदि गर्भाधान के समय शुक्र की अधिकता हो तो पुरुष ही उत्पन्न होता है यदि रज की अधिकता हो तो कन्या होती है। और यदि स्त्री का रज पुरुष का शुक्र गर्भाधान के समय समान भाग हो तो नपुंसक सन्तान उत्पन्न होती है।

क्लीवं तत्संकरे तत्र मध्यं कुत्तेः समुत्रतम् । यमौ पार्श्ववयोत्रामान् कुत्तौ द्रोख्यामिवस्थिते ।७२। इन श्लोकों का अर्थ संत्रेप में यह है कि नपुंसक मनुष्य ४ या ६ या ७ प्रकार वैद्यक शास्त्र में कहे हैं, भावप्रकाश के कहे—

१-आसंक्य - आसंक्य नपुंसक वह है जो माता पिता के स्वल्प वीर्य होने से उत्पन्न होता है। उस के बीय कम होता है, यह दूसरे का बीर्य भन्नण करके विषय में प्रवर्तित होता है।

२-सुगन्धि—जो माता पिता के रजवीर्य दृषित होने से गन्धयुक्त योनि से स्त्यन्न हुन्ना हो और कुत्ते की तरह योनिगन्ध लेकर विषय में प्रवर्तित हो।

३-कुम्भीक — कुम्भीक उसे कहते हैं जो गुड़ा से कुशील सेवन कर स्त्री के विषय में प्रवर्तित होता है।

४-ईर्षक-ईर्षक वह है जो दूसरे को विषय में प्रवर्तित देखे तब उसे काम जगे। तब विषय में प्रवर्तित हो।

४-भूण—श्रीर भूण नपुंसक वह है जो की प्रसंग समय में अपनी की की तरह कुचेष्टा करें अर्थात विषय सेवन में एकदम असमर्थ हो या तो इन्द्रिय नहीं और इन्द्रिय होवे भी तो कुछ कर न सके, असमर्थ हो। इसको एकदम पण्ड कहते हैं।

की भी षण्डा होती है। उसके २ भेद सहजा और कर्मजा होते हैं। कियों के या तो योनिस्थान होता नहीं या पेशाब के लिये एक छिद्र होता है और योनि का आकार भी हो, गर्भनली हो ये तो सहज कही। अब तो स्त्रियें डाक्टरों से बच्चादानी निकलवा हालती हैं वे भी नपुंसका हो जाती हैं। देखो वाग्भट खाष्टांग हदय वैद्यक-

योनी वातोपतप्तायां स्त्रीगर्भे बीजदोपतः। नृद्धेपिष्यस्तनी च स्यात्पण्ढसंज्ञाऽनुपक्रमात्।।४१ योनि को वायु से उपतप्त होने से वीजदोप से गर्भ में मनुष्य से द्वेष रखने वाली अर्थात मनुष्य को न चाहने वाली स्तन रहित अनुक्रम से षण्ड संज्ञा रहने वाली होती है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उस तप्तवानुलयोंनि से पण्ड कन्या उत्पन्न होती है और स्तनरहित होती है और यह भी अर्थ हो सकता है कि योनिवानुल गर्म हो जाने से फिर वह गर्भ धारण नहीं कर सकती। स्तन सूख जाते हैं, पण्ड हो जाती है। यह कृत्रिम पण्डा हुई, पूर्व अर्थ से कम्मेज सहजा पण्डा ठहरती है।

पर वात्स्यायन ने कामशास्त्रमें मनुष्य व मनुष्यि-ग्गी दोनों ही षण्ड-षण्डा कर्मजन्य भी होते हैं ऐसा लिखा है। और स्त्री पुरुषों के कर्म्मज और सहज तथा विकृतिज कृत्रिम डाक्टरी मन्थों से भी दिखाया है। धन्वंतरि स्नाहु में देख सकते हैं।

श्रव श्राप यह नहीं कह सकते कि द्रव्य में स्त्री व पुरुष के सिवाय तीसरा प्रकार ही नहीं पाया जाता। यह आपका नितान्त भ्रम है। आपको शास्त्रों पर तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं। नहीं तो क्या आप जैसे विशेषहा परिंडन होकर भी क्या तत्वार्थसूत्र महाशास्त्र श्वेताम्बर दिगम्बर उभय सिद्धांत मान्य होने पर भी तत्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवा-र्तिक दिगंबर सिद्धांत के देखने पर व तत्वार्थाधिगम-भाष्य श्वेताम्बर सिद्धांत मान्य में शेषास्त्रिवेदाः इस सूत्र की व्याख्या में 'देवनारिकयों से शेप मनुष्य-तियंद्य तीन वेद वाले होते हैं ' ऐसा अनेक बार पढ़ने पर ऐसा जिखते कि तीसरा प्रकार तो पाया नहीं जाता जिससे नवुंसनक के द्रव्यभाव से तीन भेद बन सकें ? हां, यह बात श्रवश्य है कि लोग कहते हैं कि यूरप वाले सियों में बीय का इंजेक्शन लगाकर मनुष्य पैदा करने लगे हैं। यह बात आध्-

निक परिहत बाबुओं के हृदय में अवश्य विश्वस—
नोय हो जायगी। गनीमत है कि मनुष्य का वीर्य
क्षेकर इंजेक्सन लगाकर मनुष्य पैदा करते हैं। और
कियों के ही कहीं मनुष्यों के वीर्य का इंजेक्सन लगा
कर मांधाता राजा की उत्पत्ति की तरह कहीं मनुष्यों
के पेट से मनुष्य पैदा करने न लग जांय। क्योंकि
मांधाता के पिता ने पुत्र—कामेष्ठ यह के घड़े का
पानी पी लिया था सो उसके गर्भ रह गया था। तय
मांधाता उत्पन्न हुये थे। ऐसी सनातनी वैष्यावों में
कथा है।

श्रीर श्वेताम्बरों के यहां श्री महावीर भगवानकों श्राह्मणी के गभे से इन्द्र (किस कम्म ब्रथ के मिलान कर ) निकाल कर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला देवी के गभें में लाया आर केमें एक गर्भाथली में निकालकर दूसरी गर्भाथली में रखा। इसका भी थांड़ा कम्में प्रथा में मिलान कर दिगम्बर श्रीर श्वेनताम्बर सिद्धांत की तुलना लिखना क्योंकि निष्पन वक्ताश्रों का यहां काये होना चाहिये।

श्रव हम फिर प्रकृत विषय पर लिखते हैं कि वेद के ह भेद केंसे सम्भवित हैं। जब निर्माण नामकमें तो ध्रुव है, निरन्तर बंधने वाला है और आंगोपांग ३ प्रकार श्रध्नुवबंधी है तो भी श्रप्रताम्यान कपाय और नोकपाय वेद के उद्देश होने से श्रीर वेदकमें नो कपाय के उदय से तथा श्रीदारिक श्रगोपांग के उदय से श्रात्मा के तद्तुकूल परिणाम होने से श्रात्मा द्रव्यवेद के श्रंगोपांग निर्माण करने के लिये व्या-पृत होकर द्रव्यपुरुष या स्त्री या नपुंसक के चिन्ह लिये श्रीदारिक श्रंगोपांग की रचना करता है श्रीर उस वेद के चिन्ह लिये डाढ़ी, मूं छ, लिंग या डाढ़ी-मूं छ रहित योनि चिन्ह सहित या उभयिता व्यति-

रिक्त उभयिन्द आकार रहित या उभय शक्तिरहित १ द्रव्यपुरुष, २ द्रव्यस्त्री, ३ द्रव्यनपुंसक पने को प्राप्त होता है तो द्रव्यवेदानुकूल परिगाम होशें इस में तो कोई बाधा श्रापक मन्तव्यानुमार भी नहीं है।

श्रव शक्का इस बात की है कि द्रव्यवेद के बिना जीव के दूसरा वेद भाव में कसे बने ? इसकी बात यह है कि भाववेद को श्राचार्यों ने पुरुष की नपुंसक वेद नामक नोकपाय वेदनीय के उदय से चतन्य परि-ए।म में मैथुनाभिलाप रूप परिए।म से भावपुरुष श्रीर भावकी भावनपुंसक बतलाया है।

पुरुगुणभोगे संदे करेदि लोगिन्ह पुरुगुणं कम्मं पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो विष्णदो पुरिस्रो॥ गोम्मटसार जीवकांड १७१ गाथा

जो महान उत्तम गुणों में प्रवर्तित हो अथवा जो बड़े २ भोग नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्राधाधिक भये नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्रों के भोग और पुरुगुण सम्यक्तानादि में तथा पुरुगुण कर्म धर्मार्थ काम मोच्च जच्चण साधन-रूप दिव्यानुष्ठान और पुरुश्तम प्रमेष्ठिपद इन में जो प्रवर्तित हो सो पुरुष है।

श्रीर गाथा १५० —

छादेदि सयं दोसंण यदो छादइ परं हि दोसेण।
छादणसीला जम्हा तम्हा सा विण्णया इत्थी।।
जो अपने को दोपों से ढके और दूसरों.को दोपों से ढके ऐसे छादनशील स्वभाववाली की कही, स्तृव्य छादने धातु से स्त्री बना अथवा स्त्री शब्दसंघातयोः धातु से स्त्रायते हूँ द इस सूत्रसे हृद् प्रत्यय और टिह्ना—एय इत्यादि सूत्र से छीप प्रत्यय कर शब्दशास्त्रसे स्त्री बना, जिसका अर्थ जो रक्तवीर्य को गमेस्थली में इवद्वा कर सो द्रव्यक्षी है यहां पर भी भावस्त्री में स्त्री शब्द लाक्तिएक है अथवा जैनिस छात से छादनशील-

त्वभाव स्त्री में घटित होता ही है। स्रोर—

गोनित्थी गोत्र पुमं गातुं सद्यो उभयितगत्रदिरित्तो। इहाबागसमाग्रग वेयग्रगरुचो कलुसित्रतो।।१५२ गोम्मटसार जीवकाण्ड

नैवकी नैवपुमान् स नपुंसकः इष्टिकाग्निसमं जो न पुरुष न स्त्री दोनों से जुदा तीसरा लिंग नपुंसक है, जो भाव में हमेशह कार्य करने में असमर्थ कलुषित चित्त ईंट के भट्टे की अग्नि समान धुंधकता रहे ऐसा भाव जिसका हो वही नपुंसक होता है।

तो सदा समय—प्रवद्धमात्र कर्म्मवगं एता में द्वा प्रिट सातकर्म समय समय वंधता रहता है। सिद्धराशि का अनन्त वां भाग बड़ा और अभन्यराशि का अनन्त वां भाग बड़ा और अभन्यराशि का अनन्तगुणा छोटा पुद्गल पिण्ड बंधता है। एक आयु को छोड़कर। (आयु का बंध तिमाग में होता है) सो बंधा हुआ नोकषायरूप वेदों का बंध है वह जब उदय आवे तो उसके उदय आने में कीन रोकने वाला है। अवधाकाल छोड़ उदय प्रकृतियां आवेंगी ही, कोड़ाकोड़ी सागर का अवधाकाल १०० वर्ष है। फिर मध्यम और जघन्य स्थित वाले उदय कर्म अवाधा काल छोड़ आते ही करेंग।

द्रव्यवेद की रचनामें कारण तत्तत वेदों का उदय और निर्माणकर्म तथा श्रांगोपांग नामक नामकर्मकी श्रावस्पकता है। सो रचनाकाल में थी और द्रव्य-वेद जन्मभर रहेगा, पर भाववेद तो परिणामों को परिण्माता है। इसी से कामदेव को मनोभव कहा है और उसी की सहकारिता से द्रव्यवेदों में किया होती है। फिर चक्षुरादि झानावरण के स्रयोपशम का कार्य भिन्न २ है जो कर को जानतो है वह स्पर्श को नहीं। परन्तु तीनों बेदों का कार्य एक मैथुना-भिलाष और द्रव्यवेदों से भी एक विषयसेवन ही है। इन्द्रियझान में वह नहीं है भिन्न २ विषय हैं और जहां सबें आवरणों का त्त्रय हो जाता है वहां केवल ज्ञान में ज्ञान एक हो गया तब श्री केवली भगवानके एक २ श्रात्मा के प्रदेश में एक साथ और श्रतीन्द्रिय अपरिमित पांचों इंद्रियों का ज्ञान और उससे श्रनंता नंत गुणा ज्ञान होता है और जबतक त्त्रयोपशम है तब तक भिन्न २ है। इसका दृष्टांत वेदों में घटित नहीं होता।

द्रव्यवेद- नोकपाय वेदनीय से हुए भाव उनका निमित्त पाकर तथा निर्माण कर्म तथा स्रांगोवांग नाम कर्म का उदय निमित्त पाकर पुदुगल परमासु कम्में रूप परिमणनकर द्रव्यव्यञ्जन पर्याय रूप द्रव्यवेद हैं। वह नियम से तीनों में आयुपर्यंत एक ही रहेगा और भाववेद गुण परिणमन एक समयिक अथेपर्याय और अन्तर्भृहतं व्यञ्जनपर्यायरूप है वह द्रव्यवेद तो व्यञ्जन पर्याय है। स्थल बागोचर व्यञ्जन पर्याय होती है. द्रव्यव्यव्जनपयाय प्रपने निजभव पर्यंत स्थिर रहती है और मुद्दम अस्थिर बाक्अगोचर अर्थ पर्याय होती है आत्मा का भावपरिगामन गुगापर्याय है। यह भाव परिणमन अनेक चण-स्थायी होने से गुण व्यक्तन पर्यायरूप होता है और एक सामयिक अधे पर्यायगोचर होता है। भाव परिणमन केवल नोकवा-य के उदय से ही होता है द्रव्यवेद में नोकषाय श्रीर निर्माण तथा श्रङ्गोपाङ्गं नामकर्मके उदय की भी कार-गुताहै। तब भिन्न कारणसे भिन्न कार्य होना न्यायहै, तब एक पर्याय में तीनों भाववेद होने में कोई बाधक कारण नहीं है और दृज्यवेद भाववेदों के होने में बाधक नहीं है। क्योंकि द्रव्यवेदों के उत्य में नी-

कषाय की भी कारणता है किन्तु भाववेदों में निर्माण तथा आंगोपांग नाम कम्मे की कारणता नहीं है। (निम,णाङ्गोपांगनामकर्मणोः कारणताविरहात, न हि द्रव्यवेदानुकूला भाववेदकारणता) इससे जो द्रव्यवेद है वही भाववेद हो यह नियम नहीं ठहरता, कारण में भेद होने से।

यदि इसी का हठ किया जा। तो पक्क परावर्तन रूप संसार में कपायाध्यवसायस्थान, योगाध्यवसाय स्थान श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं, सो ही बन्धाध्यवसाय स्थान भी श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं एक ही भय में उनका उदय तो प्रति समय होगा श्रीर द्रव्यवेद एक ही रहेगा। तब द्रव्यवेदों के साथ भाव परिण्मन का कोई मिलान नहीं। सबसे बड़ा भाव परिवर्तन है वह श्रीर परिवर्तनों के समान समय को कैसे रख सकता है ?

श्रव यहां यह शंका हो सकती है कि द्वगित,
नरकगित श्रीर भोगभूमि के मनुष्यों के शरीर में
भवपयेत केम एक ही भाव रह सकता है? इसका
उत्तर यह है कि वेदां के कपायों की मन्दता से इंद्रिय
विषयों की ऊपर २ मन्दता है स्वगों में पहले पटल को
छोड़ द्रव्यवेद की कायकुचेष्टा की ही श्रावश्यकता
नहीं रहती, स्पर्श, रूप, मनोहर्गीतादि, मनः स्मरण्से
कामवासना तृप्त हो जाती है वेद्द्र्य की मन्दता से
उतनी कामवेदना ही नहीं होती। श्रतः कायकुचेष्टा
करे बिना ही थोड़े में ही काम वेदना शांत हो जाती
है श्रीर नार्शकयों के नपुंसक वेद का उदय द्रव्यभाव
दोनों से है क्योंकि श्री का नोकर्म पुरुप श्रीर पुरुप
का नोकर्म श्री ये वहां दोनों हैं ही नहीं। सुखसाता
रच नहीं। श्री पुरुप वेद में इन्द्रिय सुख होता है,
बह शरीर दुःखायतन है। इस भाव की भी संभवता

नहीं। भोगभूमि के मनुष्य जुगलियाओं के कषाय प्रवृत्ति कम तथा इन्द्रिय विषय सुखों की पर्यायजन्य पूर्ति है। द्रव्यवेद से विपरीत वेद होने की कोई विपमता का कारण नहीं। कर्मभूमि के मनुष्य-तियंख्यों में ही यथेष्ट विषयों की अप्राप्ति से वेदों की विपमता है।

श्रव रही बात यह कि वह शंका यहां फिर उप-स्थित होती है कि नवमें गुणस्थान में जहां हास्यादि ६ नोकपायों का नाश कर सवेदभाग में तथा नीचले गुणस्थान में जो मुनि श्रेणी चढ़े हैं उनके परिणामों में क्या क्यंवेद का उदय स्त्रीत्व धर्म को करता है श्रोर नपुंसकवेद का उदय क्या नपुंसकत्व धर्म कर-वाता है ?

यह बात यहां सममते की है कि वहां पर बुद्धि पूर्वक यानी बुद्धि चलाकर हमारी तुम्हारी तरह काम तो होता नहीं क्योंकि वहां तो बाह्य प्रार्थों से दृष्टिशृत्य हैं, अर्थात पराथें तीन प्रकार के हैं एक तो होयात्मक घटपटादि रूप श्रीर दूसरे शब्दात्मक रूप घटपट जीव ये पद वाक्य स्वरूप वाचक शब्दरूप पदार्थे श्रीर तीसरे झानरूप; जो होय के श्रवलम्बन से होय रूप झान हुआ। वे झान रूप से तो पृथक् व्ववतक शुक्तकथ्यान में श्रवन्त होय रूप जो झान हुआ वे झान के होयरूप श्रवे श्रीर उनके वाचकशब्द श्रद्धा वे झान के होयरूप श्रवे श्रीर उनके वाचकशब्द श्रद्धा स्वरूप परमझ्द्धा वितर्क इन पदार्थों में जो श्रवन्त दृष्टिरूप झान धारा ध्यानधारा है उसमें वे मुनि विराजमान बाह्य से शृत्य ध्यानमय है। यही श्रवुद्धि पूर्वकता है।

श्रव उस ध्यानधारा में जो वेदका उदय श्राकर स्त्रीवेद परणामां में चक्रतता उत्पन्न करता है तब कीत्व चञ्चलता लिये कीभाव हैं और नपुंसकवेद का उद्य श्रसमर्थता (कायं करने में श्रसमर्थता) दिख-लाता है यही नपुंसकता परिणामों में उत्पन्न करता है। परन्तु कमं-चपणा में लगे हुये इन ३ वेदों के उदय परिणामों का भी चय (नाश) करते हुए सवेद ६ भाग तक में तीनों वेदों का नाशकर नवम गुणस्थान के दूसरे श्रवेद भाग में पहुंच जाते हैं वहां संज्वलन क्रोध मान माया और बादर सं० लोभ कषायों का भी नाश कर दशम गुणस्थान चढ़ सूदमलोभ (सुदमसाम्पराय) नाम पाते हैं।

अब यहां क्रीअभिलाप रूप और पुरुप अभि-लाप रूप या उभयाभिलापरूप भाव नहीं समभना। यह भाव वहां कहें जांय तब तो वड़ा अनथे समभा जाय। मोच कैंसी और ध्यान कैंसा? जहां पुरुव और क्षी की अभिलापा है वहां महाबत ही नहीं वन पाता। फिर श्रेणी माड़ना कैंसा। यह द्रव्यपुरुप की ही प्रधानता है कि वैसे परिणामों की चक्रचलता को जड़मूल से नष्ट कर देने यह द्रव्य स्त्री वेद वाले या नपुंसकवेद वाले नहीं कर सकतं।

जो द्रव्यक्षी है वह वस्तत्याग कर नहीं सकती क्योंकि संसार में बड़ी दुएता है। जब स्त्रियां वस्त्र रखती हैं तब भी अकेली दुकेली नहीं रह सकतीं क्योंकि जो आर्थिकायें होती हैं वे बन में भी उम्र तप करती हुई पबेत पर वहां रहती हैं जहां उनसे कुछ फासले पर मुनिसंघ तप करता होवे तथा आर्थिकाओं का बहुत संघ हो। बुद्धा आर्थिका साथ हो तब उनका अत पलता है और अकेले रहने में उन का शील कोई बिगाड़ दें तो फिर नग्न रहने में तो खड़ा अनथे हो। स्त्रियों के साथ दुए पुरुप बलात्कार करने से अपनी विषय वासना की पूर्ति कर लेते हैं।

परन्तु स्त्रियें पुरुष के साथ बलात्कार भी नहीं कर सकतीं। जब मुनि अपना मन न चलावे तो जब-रन स्त्रियें उनके साथ विषयपृर्ति नहीं कर सकतीं क्यों-कि जब उनकी इन्द्रिय काम न करे तो स्त्रियें क्या शील बिगाड़ सकती हैं परन्तु स्त्रियें मन न करें तो भी पुरुष उनके साथ बलात कर अपने विषय की पृति कर सकता है। यह पुरुष की अपे हा स्त्रियों में अधिक कमजोगी है।

इस लिये स्त्रियें कदापि वस्त्र परिषद् नहीं छोड़ सकतीं श्रोर तब परिषद में बस्त्र धोना श्रादि श्रारंभ भी नहीं छोड़ सकती श्रार ध्यान एकांत में होता है। दुष्टों के भय से वे एकांत में रह नहीं सकतीं। कदा-चित्कोई कहे कि इस ये सब बातें कर लेवें फिर ता कोई बात नहीं। तो भी स्त्रियों के तीन संहतन पिछले कहे है। इससे भी स्त्रिये परिसामों में हड़ नहीं हो सकतीं। विना परिएएम की विशेष विश-डता और हड़ता के समस्त कर्म चय वरने में समर्थ नहीं होती। यद्यपि संहनन पीट्गलिक बाह्य सम-र्थना करने हैं तो भी वक्रवृपमनाराच संहनन प्राप्त रारीर में अवस्थित आत्मा ही समस्त कर्मी के नाश करने में समर्थ हो सकता है। जैसे पुखता दण्हा डाली हुई विजातीय कुल्हाड़ी सजातीय दगडा की सहायता में सजातीय पुखता वृत्त को काट सकती हैं वैसे ही यह आत्मा चेतन पुद्गल से विजातीय होने पर बज्जवृपभनाराच संहनन को पाकर के ही कर्म्म पुद्गलों को नष्ट करने में समर्थ हो सकता है। क्योंकि अनादि पुर्गल संबद्ध इस आहमा को शक्ति वलवीर्याद की संवृद्धि शरीराश्रित हो गई है। इसके फसाब से निकलना भी तो कुठारी में बेंट की तरह इसकी सहायता से ही जीव को प्राप्त हो सकेगा।

यही कारण है कि बन्नवृष्यनाराच संहनन की आव-श्यकता है। हीन संहनन में कमजोर रहेंगे अर्थान् आहारादि त्यागृहत्ति विशेष धारण न करनेसे ये कम मार देंगे। अर्थात औदारिक शरीर के वियोग रूप मरण करलेंगे, पर कमज्ञपणा न करसकनेसे मोज्ञ न होगी और जन्ममरणकी व्यथा न मिट सकेगी। हीन संहनन बाले के ध्यानादि में कमी होने से समस्त कम शत्रू नहीं हट सकते। इस लिये होनसंहनन होने से स्त्री मोज्ञ प्राप्ति नहीं कर सकती।

कमजोर आत्मा के कषायाध्यवसाय स्थान प्रवल होते हैं। इसकारण वह कार्य करने में समर्थ तो होता नहीं किन्तु भीतर ही भीतर जला करता है। लोकमें भी कहते हैं कम कुव्यत गुरुक्षा ज्यादा, वह वैरियों सं विजय पाने के बजाय पिट कर आता है। उसी प्रकार स्त्रों के श्रध्यवसाय प्रवल हैं, सहज में शांत नहीं होते । जिस तरह देवों का भौगायतन शरीर ्डै, इसमें बेंकिय शरीर है, इसमें परिव्रह त्याग तथा तप नहीं कर सकते । नार्यक्रयों का दुःखायतन शरीर है, स्त्री पुरुषभाव उनके नहीं होता ? चृंकि वहां रंच भी साता नहीं है। स्त्री पुरुष के इन्द्रिय विषय भोगरूप किञ्चित इन्द्रियविषय भोग रूप सुख परि-ग्गाम है। इसकी उनके योग्यता ही नहीं, इसी सं मोत्तके प्रयत्न करनेकी योग्यता नहीं नारकी द्रव्यभाव दोनोंसे नपु सक हैं उच काम करने में शरीर अयोग्य है और पशु श्रज्ञानी गात्र मात्रपरिप्रदी हैं, बाह्यपरिप्रह रहित होने पर भी परिशामों की प्रचुर कलुपता और श्रज्ञानी (किञ्चित्ज्ञान) होने से अगुत्रत वृत्ति श्रनुसार धारण कर सकते हैं। वे भी मोत्त प्राप्त नहीं करते। इसी प्रकार कियें भी भावों में विशेष प्रवल अध्यव-साय भावों से कर्ममुक्त होने योग्य वे शुद्धता की

श्रमृमि होने से वह मोच नहीं जा सकतीं। पुरुषों में भी ब्राह्मण चत्रिय वैश्यों में सब से ऋधिक चत्रिय मोच जाते हैं। उनमें ही आत्मोत्सर्ग तक कर देने का भाव रहता है। ब्राह्मण वैश्यों में मोहाबिष्टपना श्रधिक होता है, शृद्रों में मोत्त जाने की विशुद्धता नहीं पाई जाती श्रोर नीच कुली हीनाचारी कपाया-ध्यवस्थानों की प्रवलता से, विशेष धम्मे संस्कार न होने से, परिणामों की विश्रद्धता की अभूम होने से मोच प्राप्त नहीं होती। इसमें वश किसका है, क्या मोज लाडू पेड़ा है ? जो सबको बांट देंबें। जो प्रसाद सबको बांट दिया जाय या किसीका मुलाहिजा करके उसे दें देंवें। सो आचार्योंके पास, श्वेताम्बर दिगम्ब-रियों के पास मोच रखी है ? जो दे दी जाय। जैसे इतने अनन्तातन्त जीवों को अयोग्यताके कार्ण मोच नहीं होती वैसे स्त्री पर्याय से द्वयस्त्री को मोच नहीं होती।

श्राजकल के कर्मभूमिके इस त्तेत्र में पञ्चमकाल के जीवों को मोत्त नहीं होने रूप श्रयोग्यता है। सब देख ता रहे हो धर्म के विषय में तमाम झीझालेंदर होती है, ता काई धर्म की निन्दा, टाका टिप्पणी करता है, कोई मुनि की टीका टिप्पणी करता है, कोई धनाट्य की, कोई मुनि की श्रवहेलना करता है फूट ने घर घर लिये हैं, कोई किसी में मस्त, कोई किसी में मस्त है और सब श्रभस्य भन्नी प्रायः श्रनाचारी हो गये हैं। श्रव किसी के पास रखी है जो मोत्त दे देवे ? सदावर्त थोड़े ही है, यह तो श्रित विश्रद्ध भाव से होती है।

जैसे पंचमकाल में मोच का श्रभाव वैसे ही कियों के भावों में उस जाति की विशुद्धता नहीं। जैसे एक श्रमाल का बच्चा सिंहनी के बक्चों में श्रा गया

सिंहनी ने उसपर दया कर रख लिया। बच्चों में खेला करे, सुख से रहे। एक दिन गजों से लड़ने का काम आ गया तो वह शृगाल का बच्चा सबको उपदेश से गजों से लड़ने में कमजोर करने लगा। तब सिंहनी बोली—

शूरोसि कृतिवद्योसि सुभगोसि शियः सुत । यस्मिन् कुले त्वसुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते ॥ हे त्यारे पुत्र ! तुम शूर हो, चतुर हो, खूब पढ़े हो, सुन्दर हो, सब कुब्र हो पर तुम उस कुल में पैदा नहीं हुये हो जिसमें हाथी मारे जाते हैं। इसी शकार सियों में सब कुछ श्राप मान लें पर सियों में वे विशुद्ध भाव नहीं होते, जो मोत्त हो जाय।

श्रीर सर्वार्थ सिद्धिका जो अमाण लिखा है— तत्वार्थसूत्र सर्वार्थसिद्धि टीका ६-४६।४७ (इस नवमें श्राध्याय) में कहीं भी वह्य प्रहण नहीं लिखा है। किन्तु पर दिया है कि—

#### 'श्रविविक्तपरिवाराः'

यह बिशेषणमें बकुश मुनियों के लिये दिया है। उसका अथं यह नहीं है कि घरके लड़के की आदिसं मोह नहीं छुटा है। यहां परिवार मुनियों का संघ शिष्यादिक और शरीरादि, कमण्डलु आदि से भी मोह है। कमंडलु को साफ मुथरा करके रखना, श्रीर को सम्हालना इत्यादि परिणामों में विचित्रता पाई जावे वे बकुश हैं और मूल गुण अट्टाईस हैं, उनमें तो विराधना नहीं है किन्तु उत्तर गुणों में के हैं भी विराधना हो जाती है। वे प्रतिसेवना कुशील हैं, तथा किसीके संज्ञलन कपायोदय से वे कभी जांघपैर घो लेते हैं। परन्तु निर्मंध सब ही मुनि हैं। कुछ दोष लगते हैं तो शंकाकार शंका करता है। यथा-

गृहस्थश्चारित्रभेदातः निर्धन्थ-व्यपदेश-भाकः न

भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्ट-मध्यम वारित्रभेदा-जिम्मन्थत्वं नोपपदाते ।

जैसे गृहस्थ के चारित्र के भेद से निर्मेथपना नहीं होता उसी तरद मुनियों में भी निर्मेथपना नहीं कहना चाहिये। तब श्राचाये कहते हैं—

#### दृष्टिरूपसामान्यात्

सम्यग्रशॅनं निर्धन्थरूपं च भूपावेपाऽऽयुधरहितं तत्त्रामान्ययोगात् सर्वेषु निर्धथशब्दो युक्तः।

यानी —सामान्यपने सम्यक्त्व तथा नग्नत्व (गहना बस्त्र झीर शस्त्रादि रहित) सबे मुनियों में है। फिर प्रश्न किया कि—

भगनत्रते वृत्तावितप्रकाग इति चेन्न रूपाऽभावात । श्राथं — जो भगनत्रत मुनि में श्रीर कोई दीप उत्तर गुणादि में लगे हुए मुनि में श्राप निर्मन्थपना मानते हैं तो फिर शावक को भी निर्मन्थ कही तो श्राचार्य कहते हैं —

अतिप्रसंगो नैप दोषः कृतो रूपाटभावात ।

यह श्रावकों में ऋति प्रसंगी, ऋति व्याप्ति रूप दोप नहीं जाता । दिगम्बरत्व (निष्रेन्थ) रूपका श्रावकों में ऋभाव दोने से —

निर्शयम्पमत्र नः प्रमारां न च श्रावके तद्स्तीति नातिशसंगः ।

हम लोग दिन्म्बर सिद्धान्तियों को नम्तद्यक्ष प्रमाण है वह श्रावकों में नहीं पाया जाता। यह सब राजवार्तिक में लिखा है श्रीर सर्वार्थेसिद्धि में भी संचेष से हैं। दिगम्बर्पना तो दि० श्राचार्थीने दिखाया है श्रीर दशबें श्रध्याय में ६ वें सूत्र की टीका में यह लिखा है—

श्चवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिभवितो न द्रव्यतः पुल्लिगेनेव । जो वेद की श्रपेता मोत्त कही वह तोनों लिगों की श्रपेता भाववेद से, द्रव्यलिंग तीनों से नहीं। द्रव्यलिंग - केवल पुरुष द्रव्यतिंग से ही मोत्त कहीं है। श्रथवा—

'निर्मन्थ तिरोन समन्थतिरोन वा सिद्धिमू तपूर्व-नयापेत्तया।

इसका अथे यह है कि निर्मन्थितिंग दिगम्बर
मुनि पद से दी मोत्त होता है और (समन्थितिंग)
उत्तम श्रावक शुल्लक ऐल्लक दो भेद रूप ग्य रहवीं
प्रतिमा धारक गृहत्यागी को भी मोत्त होता है भूतप्रज्ञापन नैगम अपेता से। यद्यपि गृहस्थ श्रावकोंको भी
अगुव्रत धारियों को भो परम्पराय से मोत्त कही
है। पर यहां शास्त्र में नि मन्थितिंग समन्यितिंग कहा
है। तो लिङ्ग शब्द से गृहस्थपना मोत्त का लिग
नहीं। गृहस्थ में धर्म अथे काम इन तीन वर्ग का ही
साधन होता है। मोत्त का यत्न सन्यास धारणसे
ही होता है सो ही श्रुल्लक, ऐल्लक के लिये श्री
समन्तभद्र ग्वामी ने लिग्वा है।

गृहतो मुनियनमित्वा गुरूपकण्ठं त्रतानि परिगृह्य भिद्यारानस्तपस्यनः उत्कृष्टश्चेलखण्डश्वरः ॥

जो उत्कृष्ट श्रावक वनमें मुनिराज के पास जा कर गृह त्याग खण्डवस्त्र धारी होकर तपस्या करता हुआ सिन्ना से अर्थात् अनुहिष्ट यानी पड़गाहे निरन्त-राय आहार जेय तप करे, वन में रहे, पीछी कमंडलु रख, एक लंगोटी मात्र ऐलक रखे, आहार लेय, हाथों से कचलोच करे और क्षुल्लक एक खण्ड वस्त्र लंगोटी से आधिक और रखे, बैठे भी आहार कर लेय। ऐसे उत्कृष्ट श्रावकित्य भी मुनिपद धारण कर मोन्न जांय तो पहले का ऐल्लक्ष द समन्थलिङ्ग है सो भूतनेंगम नय से यह भी मोन्न का कारण टइरा

तो इस सप्रन्थितंग से भी मोच गये। परन्तु सा-चान मोच का कारण नि प्रत्यलिंग ही है। जब तक समन्थ लिंग का त्याग न करे तब तक मोत नहीं होता यह ही सिद्ध हुआ। क्योंकि आत्मा चेतन द्रव्य है, इसके भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकालवर्ती पर्यायें एक ही उसी द्रव्य की होती हैं। तो द्रव्य-दृष्टि से सब पर्यायें उसी दृब्य में हैं क्योंकि दृब्य तो नित्य है और पर्यायें लम्बाई रूप हैं, गुण चैड़ाईरू होते हैं। त्रिकालवर्ती जितनी पर्यायें हैं उन सब में द्रव्य व्यापक रूप होता हुत्रा चला जाता है। तब से वर्तमान और भविष्यत तक द्वाय एकाकार चला गया तो पर्यायें लम्बाई रूप ठहरी श्रीर गुण सब वर्यायों में एक से ही रहे। कभी कम भी न हुये श्रीर श्रपने स्वरूप में बने रहे, इससे चौड़ाईरूप हैं। जैसे एक दरी ४ हाथ की है और उसमें चौड़ाई ढाई हाथ की है तो वह एक गिरह में वा एक हाथ से क हाथ तक लम्बाई पहना ढाई हाथ ही रहा। लंबाई एक एक गिरह नापते नापते ४ हाथ तक बढ़ी। इसी प्रकार दरी का दृज्य सबमें वहांसे वहां तक ४६१थ तक चलाग्या। उसी प्रकार उस मुक्त श्रातमा मं वह क्षरूलक ऐलक्क्षप पर्याय भी जो सन्यासरूप धारण की थी वह भी तो भूतकालकी दृष्टिस माजका कारण हो गई। इस भूतपूर्व नयापेता से समन्य लिंग भी कारण कह दिया। परन्तु मोत्र तो मुनि पद में धारण किये ही हुई। यद इस श्लुल्जक ऐलक पद को छोड़ परिपक्त्व विशुद्ध भाव बाला प्राणी मुनिपद् लेते ही ( ४= मिनट में ) एक समय घाटि श्चन्तर्मृहर्त में छोटे २ श्वन्तर्मुहर्ती में सब गुणस्थान को पाकर मोच्न प्राप्त कर लेवे तो वह अनन्तर पूर्व हुआ या नहीं। जैसे भरत महाराज को मुनि पर लेते ही शीघ केवल ज्ञान भया तो वह भी भूतपूर्व होने पर भी मोस का लिङ्ग सासात् तो दिगम्बरस्य ही बाह्य अन्तरङ्ग उपिष के त्याग से ही हुआ। बिना कमजोरी और इच्छा के वस्त्रादि धारण नहीं किये जा सकते।

निःश्यहो नाधिकारी स्यान् नाऽकामीमण्डन प्रियः । नाऽविदग्यः प्रियं ब्र्यात् स्फुटवक्ता न वञ्चकः ॥

जो जिसकी इच्छा नहीं रखता वह उस वस्तु का ध्राधिकारी नहीं होता और अकामी पुरुष को गहने प्रिय नहीं होते तो वह गहने क्यों पहनेगा? क्यों फुल्जियों में तेज डालेगा और मूखें हित मित प्रिय नहीं बोजता और साफ २ कहने वाला ठगने वाला नहीं होता।

अनपेत्रिताथेवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृत्रतीन्।

जिसको धन को इच्छा नहीं है वह राजा की सेवा क्यों करेगा ? उसी प्रकार बखाद परिष्ठ : कन-जोरो तथा बिना इच्छा के रख नहीं सकता। जो इच्छा है वही मुच्छा है, परिषद है। नग्न होने पर भी इच्छा रहे तो वह भी मोही है। मोज कहां ? दिही नग्न रहते हुए भी भगवान ने परिषदी कहें हैं तो वह बखाधिकारी तो परिषदी चींड़ में है, संसार कहां छूटा ? संसार छोड़े बिना मोज कहां ? इस प्रकार आप प्रोफेसर साहब को सन्तोप करना चाहिये कि द्रव्यस्त्री पर्याय से साज्ञान उसी भव से मोज्ञ नहीं होती।

श्रीर दिगम्बर पद द्रव्य भाव से घारे विना मोच नहीं । श्रव रहा प्रश्न कवलाहार का कि श्री केवली भगवान कवलाहार करते हैं या नहीं ?

सो केवली भगवान कवलाहार नहीं करते। आप व इसारे खेताम्बरीय भाई वेदनीय कमें के सद्घाव में भगवान के कवलाहार कहते हैं. सो नहीं बनता। कारण चार घाति कमों को नष्ट कर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्त सुख प्राप्तविया क्योंकि जीए क्याय १२ बार्डवें गुए तथान में आ-दिम समय और सुद्म साम्पराय दशम गुण्यान का श्रान्तम समय एक है। उस में समस्त २६ प्रकार मोह में शेष मोह का चय कर चीएमोह हुये, यद्यपि दः ख का श्रभाव तो यहीं भया परन्तु श्रन-न्तता को प्राप्त न भया ची ए मांह के बहु भाग में पृथकत्व शुक्तध्यान करते हुये भगवान के कुझ परि-णामों में अर्थ से अर्थान्तर, शब्द से शब्दान्तर और योग सं योगान्तर की चन्चलता ज्ञानावरणादि वीनां घातियों के उत्य से भी वह भी विचार रहित एकता वितके शुक्लध्यान के बल सं ध्यान करते २ चीए। कपाय (२ वें गुण्स्थान के अन्त के दो समयों में पहले उपान्य समय में निद्रा प्रचला का नाश कर और अन्तिन समय में ४ ज्ञानावरण, ४ श्रन्तराय, ४ दशनावरण का नाश कर पहले गुणस्थानी में १६ इसमें सब ६३ प्रकृतियों का नाश कर अरहन्त अवस्था प्राप्त भई। इसको जीपनमुक्त अवस्था श्रार भावमान भी कहते हैं। तब भगगान को श्चनन्त्रज्ञान, श्चनन्तद्शोन, श्वनन्त्रवीयं व पहले मोहका नाश भया था तब दुखः का अभाव तो भया था पर मुख अनन्तता को प्राप्त नहीं भया था सो अब भया। तब दुःख उनके कहां मे आवे ?

देवागम अष्टसदस्त्री का १ श्लोक देकर वीतराग के भी दुःख सिद्ध करते हैं।

यह नितान्त भूत है दुःख का कारण था सो रहा नहीं। फिर दुःख केंता? आपने उसका अर्थ ठोक नहीं किया है। विचार कों। पुर्यं ध्रुवं स्वतो दुःखात पावज्य सुखता यदि । बीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युज्ज्यान निमित्ततः ॥

इसका इस प्रकार ऋथं है-इसके पहले रलोकों में यह कहा है कि कोई पुरुषार्थ प्रधान मानता है, कोई दैव को। उसको आचायने यह कर एकांत हट को हटाया कि स्याद्वाद किसी का भी एकांत नहीं करता। सब अपेज्ञा सिद्ध है क्योंकि अबुद्धि बूर्वकता की अपेता में तो इष्ट अनिष्ट अपने दैव से होता है श्रीर वुढिपूर्वकता की श्रपेत्ता में इप्ट श्रानिष्ट श्रपने पुरुपार्थ से होता है। किर कोई कहते हैं कि पर-नि-मित्त स उत्पन्न हुये दुःख से निश्चित पाप होता है श्रीर पर्राविभन्त से उत्पन्न सुख से पुण्य होता है। तत आचाय कहते हैं - उत्तर में ऐसा है तो पिर पर निमित्तमात्र से अचेतन जड़ पदार्थ और अकपाय चीस कपाय में अयोगि तह यह भी बंध में आप जायते। फिर कोई उत्पर से उलटा अर्थ मन में धार कहते हैं कि नहीं ऋपने श्राप पर्रानीनत्त से अये दुःख स तो निष्धित पुण्य होता है और पर-निमिन मं अपने आप उत्पन्न सुख से पाप होता है। इन दोनों का खुत्तासा यह श्रये हुश्रा कहीं तो पापानुबन्धी दुःख होता है और कहीं पुण्यानुबंधी दुख होता है। जैसं संक्लेश परिगाम व वाचिनक कायिक परिश्रम जन्य कष्ट में दुख सं लिश्चित पारवंव होता है और कर्ती रथयात्रा र्व्यार बतो स्वास त्रादि व्यवहारधर्म में परनिमित्त से उत्पन्न दुःख से पुरुष होता है और पर्रातमित्त सं भये इन्द्रियजन्य मुखसे पाप बंध होता है तो कोई यहां एकांत से अपने परिग्णामीं की वि-वज्ञा छोड़ केवल परनिमित्त से ही पापपुण्य माने तो श्राचाये कहते हैं कि फिर तो बीतराग भगवान के भी मुख-दुःख ठहर जांयमे । यहां केवल पर-

निमित्त का ही कारण मानकर जो पाप पुण्य बतलावे और अपने परिणामों को कारण न माने तो बीत-राग भगवान के भी सुख-दुःख दोष की आपत्ति बतजाई, पर भगवान के सुख-दुख ठहरे कहां १ इस सं विपरीत अर्थ करके भलती बात उली बात क्यों सममःई जाती हैं।

यह विद्वानों को उचित नहीं है या फिर खुर नहीं समझे। यहां इटावेमें हमें श्रष्टसहस्ती मिली नहीं इससे हमें यह याद नहीं श्राती। ऐसा परनिमित्तसे ही मानने वाला कौन सा सिडांत है। सो खुलासा श्रष्टसहस्ती में हैं—

स्यात् सांख्य प्रकृति को ही करता-धरता मानता है आत्मा को नहीं। पर स्यात कोई और ही बादी का मत हो देखना।

यहां हमारा श्रमिप्राय यह है कि केवली भगवान के दुख नहीं रहा। तब भूख-त्यास की वेदना कैसे सम्भव है ?

श्रार भी खुलासा समभी-

वैद्यक शास्त्रानुसार शारीरिक सूत्रध्यान में वाग्मट्रादि भावप्रकाश आदि बंधों में शरीर में पक्वाशय
और आमाश्य के बीच में अर्थात नामि के ऊपर
हृद्य के नांचे दित स्थान अथात् जंडरावज अग्विस्थान कहा है। वहां मसूर को दाज के समान तथा
तिज्ञ के सनान आकार कहा है वह प्रश्च किये हुये
आहारको पचाकर रसाहिक बना कर जानवायु सन्तेत्र
शरीर में पहुंचाकर शरीर के बलाधान रसादि पुद्गल परमाणु नोकर्म बर्गणा रूप शरीरादि को पुष्ट
करती है। पित्त के निकट यह प्रहणी कहलाती है। एक
प्रकार की नस या नसों का समुदायहप है।

बद थिञ्चन मन्नस्य महणाद्महणी सता,

आयुरारोग्यत्रीयों जोभूतधात्विप्तपुष्टये।
स्थितापक्रवाशयद्वारि भुक्तमार्गागं लेव सा।।
उस पित्त पाचकाग्ति का श्रिधिष्ठात होने से तथा
अन्न को प्रहण करने के कारण प्रहणी कला कही है,
जो आयु आरोग्य बीर्य ओज धातु अग्ति पुष्ट रखने
के लिये पक्रवाशय के द्वार पर भुक्तमार्ग की अग्ला
की तरह समसना।

यद्यपि वैद्यक शास्त्र किसी मतमतांतर से सम्बंध नहीं रखते ये तो शरीर सम्बन्ध को दिखाते हैं। इस इनका उदाहरण अपने सिद्धांत बावयों की पुष्टि दिखाने के लिये लिख रहे हैं। दूसरों के कथन से भी अपनी बात दिशेष पुष्ट होती है। इस लिये वैद्यक शास्त्रों का हवाला दिया है। कोई छल न पकड़े कि यह तो बात दूसरों की है। अपने से क्या सम्बन्ध। दूसरे बाग्भट्ट अष्टांगहृदय दिगम्बर जैन अन्थे है। वाग्भट्टाचार्य दिगम्बर जैन थे। इन्होंने ही बाग्भट्टाचार्य होना कर अर्जन कर कर दिया है। फिर इसकी टीका आशाधर जी ने की है, वह मिलती नहीं। इसका असली तन्य निकल आता। एक मंगलाचरण दोतिन करता है।

रागादिरोगान् सनतानुपक्तान्

श्रशेपकायप्रसृतानशेषान् । श्रीत्सुक्यमोहाद् रतिदान् जघान योऽपूर्ववैदाय नमोस्तु तस्मै ॥

जो समात प्राणियों के शरीर में व्याप्त हैं ऐसे रागादि रो में को नष्ट कर दिया है। रागादिक कैसे हैं मोह की उत्सुकता से अच्छे मालुम होते हैं, उन रोगों को नष्ट किया है। उन अपूर्व वैद्य को मैं नमस्कार करता हूं।

इस लिये आप लोग भली बात सममें कि बह पित्ताधिष्ठान से प्रहणी कला आत्मा की इच्छा से आहार को प्रहण करती है। तब इच्छा जिना भग. बान आहार प्रहण कैसे करें।

श्रव शंका यह रहती है कि आहार प्रहण नहीं करते तो वह पित्त जठरानल श्राग्न रूप श्राहार विना सब रसादि धातुओं को भस्म कर शरीर को नष्ट कर देगा तब शरीर की स्थित वम से कम दो चार वर्ष साधारण केवली के श्रोर तीथे हुर के सी पचास वर्ष, उत्कृष्ट = वर्ष कुछ कम कोटि पूर्व तक देह की स्थित वस रहे ?

उसका उत्तर सुनों मोह के अभाव से भगवान के इच्छा का अभाव है और शरीर में परमीदारिकताके कारण शरीर के औशरिक समस्त नोक मैं का स्पेणवत निमेल परिणमन हो गया जिसमें ही तो भगवान का चारों तरफ से मुख दीखने लगा और वह उठरानल रूप ईंधन को प्रह्ण करने की इच्छा कराती थी वह इच्छा असाता वेदनीय आर मोह के कारण से होती थी। इन दोनों के कारण से ही वह इच्छा होती थी सो मोहनीय के नाश से उन वेदनीय कम्मेरूप परमाणुओं का भी उदय असाता का साता रूप होने लगा।

श्रीर भी मुना-

खंतराय कर्म के तथा मोह कर्म के नाश से झौर साता के उदय से भगवानको अंतरंगमें तो अनंतक्कान मुखादि गुणों का लाभ हुआ और बाह्य में अनंत नोकमें (तीन जाति के शरीर और छह पर्याप्त रूप नोकमें) वगंणा रूप प्रशस्त आहार वगेणाओं का आ-गमन है, जो उनके शरीर को स्पर्श कर चली जाती है श्रीर उनके स्पर्श से भगवान को शारीरिक बल प्राप्त होता है। यह उनके बाह्य अनंतलाभ श्रीर समवश-रणादि बाह्य उपभोग उनके हुआ। इम आप कितना प्रशस्त पदार्थ खाते हैं श्रीर बल का कारण होता है, जो श्रमंतगुणा उन वगेणाओं से होता है। वह पित्त श्रांत को महण कर रसादि धातुओं की पृष्टि करता है उससे अनंतगुणी पृष्टि पित्त श्रीर सारे शरीर में पहुंचकर उन वगेणाओं ने सारे शरीर को दीकि का कर दिया तब तो उनकी शरीर की प्रभा के मण्डल में प्राणियों के सात ७ भव दीखने लगे। हम आप रोटो दाल खाते हैं ये भी तो अद्योरिक बगेणायें बनती हैं। आज इन वार्तो को पृष्ट करने के लिये अनेक उदाहरण आपके सामने हैं।

जो आदमी आपिध नहीं खाता तब इक्जेक्सन
- द्वारा पहुंचाते हैं, क्यों साइब! यह इक्जेक्शन
शरीर को ताकत पहुंचाते हैं मान लेवें और नोकमें
वगंणा रूप धाहार बगेणा के आहार से धापको इत'राज होता है १ आहार मगत्रान ने ६ प्रकार का
वनलाया है—

श्री केवली भगवान के नोकर्माशर श्रीर नारकियों के कर्माद्वार, वृद्धादिकों के लेगाहार, कवृतर
श्रादि के श्रंडों के श्राजादार श्रीर देवों के मानसिक,
मनुष्य पशुश्रों के कवलाहार है। परन्तु सब श्राहार
नोकर्म वर्गणा कर ही नो है। श्रीदारिक शरीर को
वलाधान श्रीदारिक वर्गणा, से है औदारिक तथा ६
• पर्याप्त रूप योग्य वर्गणा ही तो श्राहार वर्गणा है।
सो श्राचार्य लिख ही रहे हैं। पर हमारे श्वेताम्बरीय भाई ऐसा विचार करते हैं कि—

हम रोटी दाल खाते हैं तो भगवान को भी खाना चाहिये। जैसे महादेव के उपासक जेठ मास में सममते हैं कि जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ही
महादेव को भी लगती है। सो महादेव की पिएडी
पर एक त्रिखुटी लगाकर एक घड़ा पानी से भरकर
बीच में एक छेद कर रख देते हैं जो टप-टप होता
रहता है। वही हमारे इन भाइयों के विचार हैं कि
वे आहार नहीं लेंगे तो बिति कैसे रहेंगे ? उन्हें
माल्म नहीं कि ये आहार वर्गणा छत्तीस प्रकार के
व्यव्जवों सभी अधिक उस पित्त तक और पित्त की
चोटी तक सब जगह बल-बीय-कांति को बढ़ाती हैं।
जिससे भगवान की कांति से सूर्य-चंद्रमा का तेज
दिएता है। इसे कोई गण समझे तो सुनो—

रेल के श्रासपास पटरी के नागफर्ना लगी रहती है, उमें छंदकर घर के दरवाजे पर टांगिये। यह विना पानी बहुता छुजुलती रहतो है और यह बताइये कि माता के पेट में ६ महोने तक बालक फिल्ली में लपेटा हुआ उल्टा टंगा रहता है। वहां उस का औ-दारिक शरीर कवलार के बिना कैंसे बढ़ता है ? कैंसे पोपण पाता है ? भोजन माता करती है उसी के रसादि सम्बन्ध से उसके शरीर का बलाधान होता है। पर कवलाहार तो नहीं करता। श्रीर एक उपोपण करने वाले को प्यास लगती है तो पानी वरस जाय तब बाहिरी पानी से प्यास जैसे बुभ जाती है वैसे ही वे नोकर्म वर्गशायें भी शरीर को स्थिर वनाये रखती हैं। इससे केवली भगवान के कब-लाहार नहीं होता और उनके नीहार तो जन्म से ही नहीं होता। यह भी इससे सिख होता है कि ध मास तक टट्टी पेसाब नहीं करता। तब ये सब बातें न्यायसिद्ध हैं। जो कवलाहार बिना नोकर्माहार से ध्मास शरीर हुएपुष्ट रहता है। तो किसी के उम्रगर भी नोकर्माहार से शरोर रह सकता है। यह एक अनुमान हुआ कि-

श्रायुपर्यंतं कवलाहारं विनेव केवलिशरीरिध्यितः निराबाधा बलाधान-कारण-नोकम्मोहारस्य तत्र-सत्वात् नवमासपर्यंतं गभस्थबालकवन् यथा नवमास-पर्यन्तं कवलाहार विनेव श्रधोमुखझूलितस्य शरीरस्थि-तिदशेनात् । बलवीयेपुष्टिदशेनाच्च तहन् ।

श्राप कहोगे कि बालक की माता के कवलाहार का सम्बन्ध रहने से 'तस्य बालकस्यापि कवलाहारस्य सत्वं' उस बालक के भी कवलाहार माना जाय। सो नहीं। वह तो उल्टा टंगा रहता है, भिल्ली में लिपटा रहता है। फिर भी तो कवलाहार श्रोदा-रिक बगेणा ही है। तब हमारी बात सिद्ध है कि दबाई मुख द्वारा उदर में पहुंचती है श्रोर इंजेक्सन द्वारा पहुंचती है। ऐसे ही बिना कवलाहार के नोकर्म श्राहार पहुंचता है। छह प्रकार के ब्याहार में खोदारिकादि ३ शरीर श्रोर ६ पर्याप्त योग्य पुद्गल बगेणा ही तो श्राहार है। उसके भिन्न २ प्रकार से पहुंचने से ६ भेद हैं। जब शरीर बलाधान की कारण श्राहारवर्गणा पहुंचती है, तब कोई शंका वा स्थल नहीं रहता।

श्चितिपासादि परीपहों का कथन इस प्रकार है— केविलिजिने श्चिधादिपरीपहाः एकादश न सन्ति वेदनीयस्य सहकारिमोहाभावान ।

श्चर्यात-भगवान के ग्यारह क्षुधादि परीपह

जो कि वेदनीयके उदय से कही हैं वे मोहके अभावसे नहीं होती और होती हैं, यह कथन उपचार से है। ध्यान की तरह। जैसे केवली के भावमोच्च होने से भावमन नहीं रहा तो वहां ध्यान कैसा, पर वचन, काययोग है। इससे जपचार से ध्यान कहा है। वैसे ही वेदनीय की सत्ता रहनेसे परीपह कही है यदि असाताके उदयसे होती सो असाता रूप परिपाक वटां नहीं, मोह के अभाव से दुःखाभाव, उसके अभाव से असाता का अभाव तथा असाता रूप रस नहीं रहा। मोहके साथ इसका विपाक है। इसी कारण मोहके पहले वेदनीय है। अतः ११ परीपहें वहां उपचार से हैं वास्तव में नहीं हैं।

गोम्मटसार में स्पष्ट कहा है—
णट्टाय रायदोमा इंदियणाणं च केवलम्हि जदो।
तेणादु सादासादजसुहदुःखं एत्थि इंदियजं ॥२७३
समयद्विदिगोबंधो सादस्सुदयिषगो जदो तस्स ।
तेण असादस्सुदश्रो सादसहर्षण परिणमदी ॥१७४
एदेण कार्णेण हु सादस्सेव हु णिरंतरो उदश्रो।
तेणासादिणिमिना परीसहा जिण्वरे एत्थि॥२७४

इस प्रकार स्था-अमुक्ति स्थार दिगम्बरिलिंग तथा कवलाहार निपंध की सिद्धि स्थागम स्थार युक्ति सनु-मान से सिद्ध है। हमारे प्रोफेसर साहब पण्डित हीरालाल जी को सन्तोप स्थाना चाहिये।





( ले॰-पं॰ भम्मनलाल जी शास्त्री तर्क्वार्थ कलकत्ता )

# वेद-वैषम्य की चर्चा पर मेरा कुछ वक्तव्य

कलकत्ता में श्री दिगम्बर जैन भवन के हाल में जो बिद्रानों की श्रोफेसर हीरालाल जी से वेद-वेपस्य पर चर्चा हुई श्री वहां पर मैं भी था। श्रीमान साह शान्तिश्रसाद जी की अध्यत्तना में स्त्री-मुक्ति, केवली कवलाहार, वस्त्र सहित संयम इन सब को छोड़ श्रोफेसर जी ने प० राजेन्द्रकुमार जी से यह कहा था कि यदि वेद-वंपस्य सह हो जाय तो मेरी सब शंनाओं का समाधान हो जायगा। इसी पर पं० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ से चर्चा हुई थी। मैं कुछ बातों का उल्लेख कर सामयिक मृल तत्व पर विवेचन कर्मगा।

बहां पर आप जब बार-बार पृद्ध रहे थे कि भाववेद का कारण क्या है अर्थान भाववेद कीन कमें के उदय से होता है और भाववेदके अनुसार ही दृब्यवेद होता है ?

उत्तरमें ५० राजेन्द्रकुमार जी ने कहा, यह कोई नियम नहीं । द्रव्यवेद तो पुद्रल वर्गणात्रों का प्रचय है. सो स्वयमेव प्राकृतिक परिणमता है। जब इस विषय की विवेचना कुछ देर तक रही तो मैंने कागज पर कुछ लिख पं० राजेन्द्रकुमार जी को दिया कि श्री गोम्मटमारमें इसका विषय लिखा है कि भाव वेद नो कपाय के उदय से और द्रव्यवेद नोकपाय के उदय से और द्रव्यवेद नोकपाय के उदय का निमन्त और अङ्गोपाङ्गादि के उदय से होता है। और वह पत्र उटाकर श्री शान्तिप्रसाद जी से कहा कि इसमें लिखा है 'नोकपाय वेदनीय के उदय से भाव वेद और आङ्गोपाङ्ग नामकर्म और निर्माण नामकर्म से द्रव्यवेद होता है।' फिर पं० राजेन्द्र— कुमार जी ने उसको साहु जी को समक्ताया तब साहु जी को यह विश्वास हुआ कि शास्त्र में तो पुरि-स्मिन्छ' इत्यादि गाथा में 'पायेण समा कहि विसमा' इत्यादि कथन से वेद-वेपम्य स्वीकार किया है।

क्तिर श्रोफेसर जी ने यह कहा कि 'यह तो दिग-म्बराचाय श्री ने भिचन्द्र ऋादि ने स्त्री-मुक्ति खण्डन करने के लिये ही वेद-वैपम्य स्वीकार किया है।

तब श्री पं० राजेन्द्रकुमार जी ने कहा कि फिर श्वेताम्बराचार्यों ने वेद-वैदम्य क्यों स्वीकार किया ?' इत्यादि विषय विवेचन हुआ।

इस विषय पर मुझे यह कहना है कि आप यह मानत हैं कि भाववेद भी एक पर्यायाश्रित एक पर्यायमें एक ही आजन्म मरण पर्यंत एक ही रहता है। किन्तु श्री धवल शास्त्र में वेद कथन में 'तिरिक्खा तिवेदा' इत्यादि मृल सूत्र १०७ पेज ३४६ में टीका में श्री वीरसेन खामी ने यह लिखा है —

त्रयाणां वेदानां क्रमेणैव प्रवृत्ति नांक्रमेण पर्याय-त्वात् कषायवन्नान्तर्मुहूंतंस्थायिनो वेदा आजन्मनः आमरणादुदयस्य सत्वात ।

इसका अर्थ यह है— कि तीनों वेदों की प्रवृत्ति कम से होती है अक्रम से नहीं होती पर्याय होने से। कषाय की तरह अन्तमुंहर्त स्थायी नहीं होते। जन्मसे लेकर मरणप्यन्त एक ही वेद का उदय रहता है। इसका अर्थ आप भाववेद ही लेकर लिखते हैं कि कषाय की तरह वेद अन्तर्मुहर्त रहने वाले नहीं हैं। किन्तु जन्म से मरण प्रयन्त भाववेद एक ही रहता है।"

यदि उक्त वाक्य श्री वीरसेन आचार्य महाराजके भाववेद ही को बतलाते हैं तो फिर वे ही आचार्य भावानुगम में अपगतवेद के कथन में श्री धवलशास्त्र २२२ पृष्ठ, ४२ वें सृत्रकी टीकामें ऐसा क्यों लिखते हैं 'एत्थ चोदगो भरणादि

यहां पर कोई शक्का करता है। (प्रश्नकतां) जोणिमेहणादीहि समण्णिदं सरीरं बेदो। योति, मेहनादि सहित शरीर बेद है क्या ? (ए तस्स विणासी अध्यि संजदाणं मरण्ण्यसंगा) उसका विनाश नहीं होता तो अपगत बेद कैसे होगा? यदि शरीर का नाश मान कर अपगतबेद नवमें गुण्म्थान में माना जाय तो (संजदाणं मरण्ण्यसंगा) संयत मुनियों को मरण् प्रसंग आवेगा। जब मुनि जीव नहीं रहे तो गुण्स्थान कैसा? ए भाववेदिवणासो वि अधिय सरीर अविष्णु तब्भावस्सविणासविगोहा) और न भाववेद ही का विनाश होना है। स्थोंकि

शरीर नष्ट नहीं होते, उसके भावबेदका विनाश होने का विरोध है। (तदो गावगद-वेदत्तं जुञ्जदे इदि) तिस कारण तुम्हारा नवमें गुग्रस्थान में अप-गतवेदपना बनता ही नहीं।

( एत्थ परिहारो उच्च दे ) तत्र इसका परिहार उत्तर आचार्य कहते हैं —

( ए सरीर मिस्थि पुरिसवेदी एगमकम्म-जिए-दस्स सरीरम्स मोह्णीयत्तिशोहा ) शरीर ही स्त्री पुरुषदेद नडी हैं। क्योंकि नामकमे-जन्ति शरीर को मोहनीयपने का विरोध है। स्त्रयीत अरीर नाम कमें से होता है स्त्रीर भाववेद नोकपाय वेदजनित हैं, स्त्री पुरुषादि शरीर मोठ का कार्य नहीं। ( ए मो-हणीय-जिएदमांव सरीरं ) न मोहनीय कमें स शरीर उत्पन्न भया है।

जीविववादणी मोहणीयस्स पोग्गन-विवादत्त-विरोहा) जीव विपाकी मोहनीय प्रकृति को पुद्गल विपाकी नहीं मान सकते हैं। इससे (ए सरीर भावोबि वेदों) न शरीर का भाव ही धेद हो सकता है।

(तस्य तदोषुधभृदस्य श्रागुवलंभा) क्योंकि शरीर भाव को शरीर से जुदा नहीं कर सकते फिर श्रपगतवेद होगा कैसे ? तो (परिसेसादी) परि-शेप से यह सिद्ध भया कि—

मोहर्ग्याच-द्वत्रकस्मयंथी तज्ज्ञांग्य जीवपरि-ग्यामी वा वेदी। मोह कमें नोकपाय रूप द्रव्यस्कंध व उस कपाय सं उत्पन्न आतमा का परिग्याम ही वेद है।

तत्थ नव्जागित्जीवपरिगामस्य वा परिगामेग् सह कम्मत्वत्यस्य वा अञ्चलेग् अवगद्वेदो होदित्ति । नव वहां पर नवम गुगाम्थान में नोकपाय-जनित जीव परिणाम का व उस परिणाम के साथ नेकिपाय रूप वेद प्रकृति स्कन्ध का अभाव होने से अपगत-वेद होता है।

तब यह सिद्ध हुआ कि वेद नोकवाय-जनित भाववेद परिगाम कपाय रूप होने में अन्तमुंहूते स्थायी ही होता है और सन्तितधारा से आजन्म भी रह सकता है। एक परिगाम अन्तमुहुते ही अधिक म अधिक ठहर सकता है, आजन्म नहीं। अन्यथा 'अपगतबेद' हो ही नहीं सकता।

तेण गेस दोसोत्ति सिद्धं सेसं सुगमं इस लिये उपयुक्ति शङ्काश्चों का परिद्वार हो गया श्रापन मानने में कोई दोष नहीं।

तव जन्म सं लेकर मरण्पर्यन्त भाववेद रहता है यह बात भिद्ध नहीं होती, क्योंकि शरीर रहते भी वेद नहीं रहता और न यह बात सिद्ध होती है कि नवम गुण्याम तक एक ही वेद रहता है। क्योंकि नोकपाय वेद जनित परिण्याम स्वयं कपाय है। इस से अन्तमुह्ते-स्थायी ही अधिक से अधिक ठहर भकता है।

तथा १०७ वें ३२६ वें पेज की टीका का आश्यय यह है कि द्रव्यवेद (योन मेहनादि) द्रव्यकमे है और उनकी शक्ति सो ही भावकमें भाववेदसे सम्बो-धिन है। सो ही आचार्य ने श्री गोम्मटसार शास्त्र में कहा है।

पुग्गलिषण्डो इत्यं तस्पत्ती भावकम्मं तु यानी—पुद्गलिषण्ड तो द्रव्यकर्म है और उस की शक्ति भावकमें है।

तव यह सिछ हुआ हि मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी श्रीदारिक शरीराङ्गोपांग निर्मा-गादि बन्ध समयमें नोक्याय वेदनीयकी वेदशकृतियों में से किसी एक के उदय का निमित्त पाकर द्रव्यवेद रूपांगोपांग शरीगांद का बन्ध होता है उसीका उदय पाकर माता के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जीवात्मा रज-वीय रूप पुरुगल आहार वर्गणात्रों को बहुण कर निज शरीर, ऋङ्गोपांग, निर्माणादि करने में व्याप्त होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाला पुरकर फंस जाती है उसी प्रकार उन वगेंगाओं में पड़ी हुई शक्ति भव के प्रथम समय से लगाकर मरणपर्यन्त पर्याय तक रहती है। इसी भाव शक्ति रूप भाववेद का श्रीर द्रव्यकर्भ रूप द्रव्यवेद का कथन श्राजन्म मरण पर्यन्त किया है और हेतू 'पर्यायत्वान' दिया है और वहा है-कपाय की तरह अन्तर्महर्त-स्थायी नहीं है और जो नोकपाय वेद के उदय से भये चित परि-गाम रूप वेद परिणाम सो तो अन्तर्भृहते--स्थायी इसा कपाय से सिद्ध हैं। वेद रूप परिगाम को कपाय के उद्य से हुआ बताया वह कवाय रूप स्वयं है। इसका परिवर्तन अन्तर्महर्त स्थाया आचार्यों के वाक्य में ही सिद्ध है इसी से उन्होंने निष्कपे निचोड़ दिया कि परिशेषादों इत्यादि उपर लिख आये हैं कि नोकपाय वेद शकृति जनित परिणाम भाववेद और नोकपायवेद प्रकृति पुरुगल स्कंध द्रव्य कर्म का सत्व नवमें गुगास्थान के सबेद भाग पर्यन्त तीनों का ही सत्व रहता है। उदय इन तीनों में स एक ही का होता है।

ये वेद रूप जीव चित् के परिणाम अन्ति हुर्न स्थायी होते हैं कपाय होने से। परन्तु सात्त्रिक प्रकृति बाले द्रव्यपुरुष वेदी जीव के परिणाम पुरुष वेद ही होते हैं। अन्तर्भृहदे-स्थायी होने पर भी जब जब वेद परिणाम का उदय होगा तो पुरुषवेद रूप ही होगा। इस धारा से किसी के समपरिणाम ही पाया जाय श्रीर किसी के नोकषायाध्यवसानों की प्रबत्तता से श्री नपुंसक नोकषायों का उदय होकर चित्त परिए। म श्री नपुंसक रूप विरूपता विषमता को धारए। करे।

द्रव्य पुरुष कर्मभूमिज मनुष्य निर्यक्क के अशुभ अनुभाग के अधिक होने से और प्रशस्त कर्मों के हीन अनुभाग से की नपुंसक भाव होते हैं और प्रशस्त कर्मों का अनुभाग अधिक होने से पुरुष भाव होते हैं और ये तीनों प्रकार के वेद भाव द्रव्यपुरुष वेदी के अन्तरङ्ग कारण वेद का उदय और बाह्य कारण स्त्री आदि नोकर्म द्रव्य की प्राप्त अप्राप्ति होते हैं। ये तो स्थूल बात रही।

पञ्चम गुण्स्थान तक तो जीवके द्रव्य स्त्री द्रव्य-नपुंसक के सहकारी प्रशस्त कर्मों के अनुभाग से पुरुष भाव और अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग से स्वी-नपुंसक भाव और नपुंसकके स्त्रीभावादि भी क्वचित कदाचित् होते हैं। पर अङ्गापांगादि बन्ध समय में पुरुष मेथुनाभिलाष संज्ञाकात जीव के स्नीद्रव्य वेद श्रीर उभय मैथुनाभिलाप संज्ञाकांत जीव के नपुंसक द्रव्यवेद और स्त्री मैथुनाभिलाप संज्ञाकांत जीव के पुरुष द्रञ्यवेद बन्धता है। जिस जीव के स्त्री नपुं-सक वेद बन्ध जाता है उसके उदय में द्रव्यक्षी वेद शरीरादि, नपुंसक द्रव्यवेद शरीरादि पर्याय धारण कर उस जीव के भाव पश्चम गुण्स्थान संयतासंयत से अधिक विशुद्ध होते नहीं। यह उसी द्रव्यकमेकी भावशक्तिका कारणपना है, भाववेदपना है जो उपरि तन संयत गुंग्म्थानवर्ती परिगामों की विशुद्धता को नहीं होने देती।

जैमे जिस जीव के मनुष्यभव में कर्मभूमि के मनुष्य के मनुष्यायुका बन्ध हो जाय तो उसके ब्रत परिणाम नहीं होते। क्यों कि मनुष्यभव में मनु-ध्यायु का बन्ध सिध्यात्व गुण्स्थान में ही होता है और फिर सम्यक्त हो जाय तो भी वह भोग-भूमि का मनुष्य होगा। मनुष्यभव से कमभूमि का मनु-ध्य मिध्यादृष्टि ही होता है और व्रतपरिणामों से नियम से देव होता है। इस लियं कमभूमि का मनुष्य मनुष्यायु का बन्ध हर व्रती श्रावक कभी नहीं होता, मुनि की तो कोन कहें।

इस बात को हमारे प्रेजुएट परिडत मानेंगे नहीं क्योंकि ये तो शास्त्रीय बातें हैं आगमाश्रित हेतु हैं। परीचा प्रधानियों के समच एक देश प्रत्यच पृत्रक हेतु से साध्य सिद्ध करना चाहिये तो मैं उनके लिये प्रत्यच उदाहरण देकर सिद्ध करता हैं।

जैस कोई एक चोर एक माल की चौरी कर लावे तो जिस समय से उसने चौरी की है उसी समय उसने भय परमाणुओं का वन्य कर लिया, उसके चौरी परिएए। म स उसने आत्मा के प्रदेशोंपर भयमप पुद्गल परमाणु पिगड लोहे को चुम्बक की तरह आकि ति कर आत्मप्रदेशों पर अवस्थित कर लिया है। अब उसको उसी समय से भय हो गया कि कही पुलिस मेरी चौरी पकड़ न लेवे। जब तक वह माल उसके वर में रहेगा और निशान पहिचानी रहेगी उसका वाहिरी डर नहीं जा सकता और जब तक आत्मा के प्रदेशों के साथ भय परमाणुओं का प्रदेश बन्ध रहेगा, निजेरेंगे नहीं तब तक उसके परिणामों की विश्व इता और सुख न होगा।

इसी तरह पुरुष-मेथुनाभिलाप रूप संझाकात्त स्त्रीवेद नोकपाय के उदय का निमित्त पाकर शरीश-क्वादि के उदय से स्त्री पर्याय प्राप्त की श्रीर उभयाभि-लापादि से नपुंसक हुआ। अब उसके परिशाम- संयत मुनि की विशुद्धता को नहीं पहुंच सकते। मुनि
पत्र धारण में असमर्थ है। अब उसके परिणामों
की विशुद्धि नोकपाय भाववेद पुरुषभाव का उदय
पद्धम गुणस्थान तक ही उन्नीत दिखा मकता है।
वश्च परिष्ठ से रहित नहीं हो सकती। पुरुप अपने
भावों से शील खण्डित न करना चाहे तो कोई भी
की पुरुप के शील को नहीं विगाड़ सकती। परन्तु
कोई दुष्ट पुरुप की के शील को विगाड़ना चाहे तो
की के शील को जबरन विगाड़ देता है। पीछे
चाहे कुछ हो। कीपर्याय कीत्त्र-ग्वभाव में असमर्थ है।

यदि वह बस्नादि वा श्रावलम्बन कर रज्ञा करन। चाहे तो महावत लिये ऐसा कर नहीं सकती श्रीर भी श्रानेक वातें हैं जिन्हें फिर लिखेंगे।

इससे द्रव्यपुरुष के ही उतनी विशुद्धता हो मकती है कि भावस्त्री भावनपुंसक परिगाम कुछ विकार करने पर भी नवमें गुणस्थान तक चढ़ा देवे और बहां तीसरे भाग में नपुंसकवेद, ४ थे भाग में सा-भाव की भी नष्ट कर १४ गुणस्थान तक यदती हुई विशुद्धता में मोच प्राप्त कर गई।

इसका निष्कर्ष यह निकला कि द्रहण ह्यावेद, नपुंसक शरीर झाँर उसको भावशांक पठवस गुण-स्थान तक, पर्याय तक एक ही द्रहयमाव से रहती हैं किन्तु नोकपायजनित चित्र परिगाम कही सम. कहीं विषम पठवम गुणस्थान तक रहते हैं। अपगत नो-क्षायवेदी द्रह्यपुरुष विशुद्ध भाव शक्ति की विशुद्धता से १४ गुणस्थान तक पहुंच सकता है।

इससे यह भी सिद्ध हुन्ना कि नोकषाय भावरूप वेद शक्ति (भाववेद ) नवमें गुणस्थान तक ही रहता दै चौर ज्ञाजन्म मरणपर्यन्त द्रव्यवेद शक्ति चौर उस की भावकमें शक्ति पर्याय तक रहती है। इसकों द्रश्यवेद ही कहना चाहिये और द्रश्यकी, नपुंसकवेदी आत्मा के र गुण्म्थान तक ही होता है। वह की नपुंसकवेद का श्राधिष्ठान ही श्रात्मा की विशुद्धता के हास का कारण है। जिसको हमने प्रत्यत्त दृष्टान्त सं, हेतु से सिद्ध किया है, नोकषाय रूप भाववेद श्रा-जन्म मरण् पर्यन्त सिद्ध न हुआ और न नवम गुण्-म्थान तक चिरस्थायी एक परिणाम सिद्ध हुआ क्यों कि को नपुंसक दृश्यवेदी के परिणाम नवम तक पहु चते तो नवम गुण्स्थान तक एक ही परिणाम ठहरता। तब यह श्राया कि दृश्यवेदी पुरुषके ही पता-टन म तोनों परिणाम होते हैं और नवम गुण्स्थान तक होते हैं तथा दृश्य की नपुंसकवेदा के भी नो-कपाय भाववेद परिणाम र गुण्स्थान तक पत्तटन से नोनों होते हैं।

जैसे मोसी वाली रानी के भावपुरुष परिशास ।
भाव स्थल, स्दम ऋजु सृत्र नय से अन्तर्मृहूर्त या
चल-स्थायी होते हैं और स्थल ऋजु-सृत्रनय से
सन्तान धारापे चया देवनार री भागभूमि के मनुष्यतिये देवों के भवपये ने बतेमान पर्याय की वतमान
वियय मानकर मानने हैं परन्तु कमभूमि के मनुष्य
के नहीं। कम्भूमि के मनुष्य के मोच जाने वाले
क ह नवम गुल्स्थान में ही नोक्याय भाव नष्ट हो
जाते हैं। जैसा उपर लिख आये हैं और नार्राक्यों
का दुःखायतन शरीर है। इससे स्नी-पुरुष विषयामिलाष सुख परिल्लाम नहीं और देवों के सुख साममी के सद्भाव से सन्तान धारा से स्नी के स्नीभाव
और पुरुष के पुरुषभाव ही रहते हैं और भोगभूमि
में भी सुख पर्याप्त होने से द्रव्यभाव से सम ही वेद
रहता है यह तो कमभूमि के मनुष्य तियेचों के ही

बेद पत्तटन नोकर्म द्रक्य की प्राप्त अप्राप्ति से होता है की का नो कर्म द्रक्य पुरुष और पुरुष का नो कर्म की है इनके वियोगादि में भावबेद प्लटते हैं।

जैसे एक के स्त्री न रही तो अनक्क कीड़ादि से विषय वासना पूरी करता है। ऐसे ही पुरुष के न रहते स्त्री करती है। नपुंसकों के परिणाम हिजड़ा लोगों से जाहिर ही हैं स्त्रीर निर्यंचों में वैल-वैल में 'वृषं इच्छति वृषस्यति वलावर्डः गौर्गावमिष इच्छिते' गौ गौ सं, बैल बैल सं, कुत्ते कुने से इत्यादि कुचेष्टा करते हैं। ऐसा निर्यंचों में दिखता है। संसार दशा है।

यह जो कहा जाता है कि कीन लिग में मोज होती है मो यह कथन इस श्रीभप्राय से है कि दूर्य पुरुष के महनन शांक विशेष होने में तपश्चरण की चर्या में बह जिनना खट मकता है उननी की नहीं। पुरुष की श्रपेता की के परिणामों में कमजोरी श्रीवक मिलती है।

द्रव्यपुरुष की सत्ता में श्री नपुंसक वेद के कम स्कंथ की सत्ता के कारण नवमें गुणस्थान में ध्यानस्थ वहां नवमें गुणम्थान में कमजोर रूप किचित बेदोदय ही खील्य नपुंसकत्व का द्यातकपना है पर द्रव्यपुरूप बेंद की भावशक्ति उस कमजोरी की हटा सहजोर परिग्णम कमी का ज्ञय करता चला जाता है यही द्रव्यपुरूप के मोज्ञ का कारणपना है।



विद्यप्ति— दिगम्बर जैन सिद्धान्त दर्पण के तृतीय श्रंश में पृत्य आगीवर्ग ( भट्टारक, ब्रह्मचारी श्रादि ) वथा विद्वदर्ग के सारगर्भित लेख वथा सम्मानयां और पंचायनोंकी सम्मानयां प्रकाशित होंगी । —मुद्रक 1774 ---

अनिनक्षार केव शासी,

धोषाईटर-अक्षलंक प्रेस, चुई। सगय, मुनातान विदेश